## स्वामी श्रद्धानन्द

<u>AL ALGERTA DE SERENCE PRESENTA DE PRESENT</u>

श्रमर-शहीद स्त्रामी श्रद्धानन्द जी महाराज की पूर्ण, प्रामाणिक श्रौर विस्तृत जीवनी

लेखक:---

श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार

\*

सम्पादक:---

मो० इन्द्र विद्यावाचस्पति

( श्रीमद्यानन्द-निर्वाश-ऋर्व-शताब्दी )

कार्तिक सम्वत् १६६०

श्रक्तूवर सन् १६३३

मूल्य-सादी साढ़े तीन रूपया, सजिल्द चार रूपया

प्रकारकः .

विजय-पुस्तक-भएडार, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली।

完

छत्कः— भ्रज्जुन इलिक्ट्रिक प्रिटिंग प्रेसः श्रद्धानन्द यानार, देहसी।

## माता के पवित्र चरेंचों में



#### \* दो शब्द \*

देर से इच्छा थी कि अपने जन्म और दीचा के गुरू स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी का विस्तृत जीवन-चरित्र जनता की भेट रख सक्ते। श्रावश्यक सामग्री एकत्र कर ली, कई वार उसे आरम्भ किया, परन्तु दो कदम आगे भी न चल सका। तरह तरह की बाधाओं ने रास्ता रोक रखा। यह भी विचार झाता रहा कि शायद मैं झपने को पत्तपात से ऊँचा उठाने में समर्थ न हो सकूं। तब यही सोचा कि इस कार्य को किसी दूसरे महानुभाव के हाथों ' में सौंप दूं। श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार में गुद्ध का जीवन-जिखने के योग्य भक्ति स्त्रीर शक्ति दोनों ही वस्तुर्ये दिखाई दीं। मैंने सब सामग्री उन को सौंप दी। विद्यालङ्कार जी ने जिस परिश्रम श्रीर तत्परता से उस कार्य को किया है, पुस्तक के पृष्ठ उस की गवाही दे रहे हैं। पुस्तक प्रेम श्रीर निर्भयता से लिखी गई है। आशा है, प्रेमी पाठक उसे पढ़ कर सन्तुष्ट होंगे।





#### \* भृमिका

श्रीमह्यानन्द्-निर्वाग्-श्रर्थ-शताब्दी के श्रवसर पर उस ऋषि के मिशन की पूर्ति के किये ही उसके चरणों में सर्वस्व न्यौछावर 'करने वाले महापुरुष की जीवनी से ऋषिक सुन्दर भेंट श्रीर क्या हो सकती है ? जो अपने महान् बलिदान द्वारा सुदीर्घ जीवन की अपेता भी कहीं अधिक काम कर गया, उसकी अमर-जीवन-कहानी से श्रधिक वढ़िया श्रीर क्या वस्तु, इस समय, जनता की सेवां में डपस्थित की जा सकती है ? लेखक अपने को धन्य मानता है कि उसको श्रपने श्राचार्य की यह जीवनी इस संस्मर-गीय ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित करने का वह अहोसाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी कि वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुरुकुल का कौन स्नातक इस जन्म में श्रपने दिवंगत श्राचार्य के उपकारों को भूल सकता है ? निरन्तर चौदह वर्ष तक एक प्रकार से उनकी गोद में ही खेलते हुए जिस मात-पित-मृषि भृग से हम स्नातक भृगी हैं, उससे उर्भृग होना सम्भव नहीं है। इस लेखक पर वह ऋगा एक दूसरे नाते से और भी श्रिधिक है। लेखक के स्वर्गीय नाना जी कहर आर्यसमाजी थे। उस नाते से उसके माता-पिता का शुभ-विवाह उन विवाहों में से था, जो . श्रार्थसमाज की वैदिक-पद्धति से, जालन्वर-श्रार्थसमाज के शुरू के दिनों में, महात्मा मुन्शीराम जी द्वारा ही सम्पन्न कराया गया

था। लेखक को इस शुभ-घटना वा पता बहुत दिनों बाद—गुरु कुल से स्नातक होने के भी कुछ समय वाद—लगा था। पर, इस दिन से उसके हृदय में कुछ विचित्र-सी भावना काम कर रही थी। उसमें आचार्य के प्रति विशेष कृतज्ञता का भाव ही अधिक था। आचार्य की इस जीवनी के द्वारा अपनी कृतज्ञता को मूर्तकष देने का यह दुष्प्राप्य सुयोग अनायास ही प्राप्त होने पर, उसको दुछ थोड़ा-सा सन्तोष अवस्य हुआ है।

श्रार्यसमाज के लिये गौरव-स्वरूप महापुरुष की प्रामाणिक, विस्तृत और शृङ्खलाबद्ध जीवनी के लिये आर्यसमाज में तो सम्भवतः कोई विशेष चर्चा नहीं थी; किन्तु गुरुकुल के स्नातकों में उसके लिये विशेष श्रान्दोलन अवश्य था । स्पा-गुरुकुल के अध्यापक श्री शंकरदेवजी विद्यालंकार ने 'आर्य' और 'क्योति' में 'अमर शहीद की अमर कथा कौन लिखेगा ?' शीर्षक से लिखे गये लेखों द्वारा उसके लिये कुछ आन्दोलन सार्वजनिक तौर पर मी किया था। श्री० रामगोपालजी विद्यालंकार ने 'वीर सन्यासी श्रद्धानन्द' नाम से एक सुन्दर पर संविध्न जीवनी लिखी भी थीं। उसके प्रकाशक उसको जल्दी ही प्रकाशित करने पर तुले हुए थे, इस लिये सब सामग्री एकित कर कुछ खोज करने का उनको श्रवसर नहीं मिला था। प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति भी उसके लिये लग कर उद्योग करना चाहते थे, पर उनको देश के राजनीतिक-आन्दोलन से फुसैव कहां थी ? दूसरे कुछ स्नातकों को भी उन्होंने इसके लिये प्रेरित किया था। इछ ने इस काम

को हाथ में लिया भी, पर कोई न कोई ऐसी श्रड्चनें श्राती रहीं कि उस काम का धारम्भ ही न हो सका। अन्य स्नातक-भाइयों की तरह श्रपने श्राचार्य की प्रामाणिक और विम्तृत जीवनी की आवश्यकता को श्रनुभव करते हुए भी लेखक यह कभी खयाल में भी नहीं ला सकता था कि गुस्कुल से स्नातक होने के बाद श्रस-हयोग-श्रान्दोलन की घोषणा के पहिले दिन, १ श्रगस्त सन् १६२०, से ही काँग्रेस के जेल-श्रान्दोलन में निरन्तर जगे रहने पर भी, उसको इस महान् कार्य के सम्पादन करने का सुयोग प्राप्त होगा। कलकत्ता से जेल से छूटकर देहली आने पर प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति ने इसके लिये प्रेरित किया । यह जीवनी उनकी ही शुभ प्ररेशा का परियाम है। विचार तो इसको गुरुकुल के गत वार्षिकोत्सव पर ही प्रकाशित करने का था, किन्तु उस समय यत्न करने पर भी वैसा न हो सका। देवी सुमद्रा के १५ मास बाद जेल से छूटने पर लेखक उनको लाने के लिये कलकत्ता गया । पहिले तो स्वयं ही कुछ दिन श्रौर जेल में काटने पड़े । फिर देवी सुभद्रा के स्वास्थ्य के जेल में एक दम गिर जाने पर दो-तीन महीने कलकत्ता में ही उनके श्रीषधीपचार के लिये रुक जाना पड़ा। जुलाई में कलकत्ता से लौट कर फिर काम को हाथ में लिया तो देखा कि पीछे व्यवस्थित किये हुए कागज़-पत्र पुलिस की कृपा से तलाशी में सब ढेर कर दिये गये थे। फिर उतको तये सिरे से सम्हाला गया और श्रर्द-शताब्दी पर जीवनी प्रकाशित करने के लिये रात-दिन एक किये गये।

इतिहास के समान ही जीवनी के लिये की जाने वाली खोज का भी कोई अन्त नहीं है और इस जीवनी के लिये भी आव-श्यक-सामग्री श्रभी बहुत श्रधिक इकट्ठी की जा सकती है, किन्तु लेखक को इतना सन्तोप है कि प्राप्त-सामग्री का उसने पूरा सदुपयोग किया है ऋौर कोई चालोस हज़ार पन्नों की उसने इसके लिये छान-बीन की है। विचार यह था कि जीवनी को पांच-मौ पृष्टों से श्रिधिक वढ़ने न दिया जाय। पर, साढे हाः सौ पृष्ट हो जाने पर भी उसमें श्रभी वहुत कभी श्रतुभव हो रही है। इस कमी को पुरतक का आकार वढ़ाये विना पूरा करना सम्भव नहीं था। यदि इस संस्करण का योग्य स्वागत हुआ, तो सम्भव है वह कमी दूसरे संस्करण में पूरी की जा सके। वैसे यह काम एक या दो व्यक्तियों के करने का नहीं था। जालन्धर-आर्थ-समाज, पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा, गुरुकुल-कांगड़ी श्रीर श्रार्च-सावदिशिक-सभा पर स्वामी जी का जो उपकार और ऋगा है, उसको देखते हुए उनमें से ही किसी संस्था को यह काम करना चाहिये था। अच्छा तो यह होता कि गुरुकुल की स्रोर से दो-एक योग्य स्नातकों पर गुरुकुल में ही बैठ कर उसके लिखने का काम डाला जाता और पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा श्रयवा श्रार्थ-सार्वदेशिक-सभा मिल कर श्रथवा दोनों में से कोई एक आर्थिक-भार की सब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती। इस यत्न में कमी या छटि प्रानुसन करने वालों के लिये प्रन भी समय है कि प्रागे बहुं श्रीर उसको पूरा करने का यल करें।

जीवनी के कुछ हिस्से, सम्भव है, कुछ सज्जनों के लिये कटु श्रीर कठोर हो गये हों; सनाई को छिपाये विना उनको सरल तथा प्रिय बनाना सम्भव नहीं था। इतिहास श्रीर जीवनी लिखने का काम इसी से श्रिप्य श्रीर श्रक्तिकर भी है।

इस जीवनी के पहिले कुछ भाग तो एक प्रकार से चरितनायक की लेखनी से "कल्याया मार्ग का पथिक" नाम से लिये
गये आत्म-चरित की ही छाया हैं। आत्म-चरित को जीवनी का
रूप देने के लिये ही उनमें आवश्यक परिवर्तन किया गया है।
जीवनी के लिखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखक पर है। उसके
लिये किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराना अनुचित और अन्याय
होगा। माई श्री मुक्कटविहारी जी ने हस्तिलिखित कापी को पढ़ने
और पंडित अयोध्याप्रसाद जी ने उर्दू-लेखों से सामग्री इकट्ठा
करने में जो सहायता की है, उसके लिये लेखक आप दोनों का
अनुगृहीत है।

मराठी में श्री नरसिंह चिन्तामिया केलकर द्वारा लिखित भगवान् तिलक के चरित्र के दो विशाल-खराड तथा घान्य लेखकों द्वारा उनके लेखों तथा संस्मरयों का किया हुआ दिन्य-संग्रह पड़ कर, श्री पृथ्वीश्चन्द्र राथ महोदय की देशवन्धु दास के सम्बन्ध में 'सी० आर० दास एयड हिज टाइम्स' नाम का श्रद्भुत प्रन्थ देख कर श्रीर स्वामी रामतीर्थ, परमहंस रामकृष्ण, विवेकानन्द, राममोहन राय, टैगोर, गोखले आदि के लेखों तथा जीवनियों पर होते हुए सराहनीय कार्य का परिचय प्राप्त कर-श्रीर श्रार्थसमाज में श्रार्थममाज के विवाताश्री—प० गुरुदत्त, पं॰ लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द जी श्रादि—कं सम्बन्ध में पूर्गी शान्तिपाठ होता हुन्ना देख कर यही कहन, पड़ता है कि आर्थ-समाज में ऐसा ठोम साहित्य उत्पन्न करने की श्रभी प्रयृत्ति ही पैदा नहीं हुई है। श्रागे श्राने वाली सन्तित में ज्ञान, उत्साह, स्कृति एवं प्ररणा पदा करने के लिये ऐसे ठोस साहित्य की सब से श्रधिक श्रावश्यकता है। ऐसा साहित्य ही वीरपूजा का निद्शेक है। जिस समाज श्रथवा जाति में श्रपने वीरों की पूजा, उनकी समृति की रचा श्रीर भावी सन्तति के सामने उनके श्रादरी को उपस्थित करने का यत्न ही नहीं होता, वह किस वृते पर जीवित रहने की आशा रखता है ? जीवन के लिये आवश्यक . स्पूर्ति के स्रोत को वन्द करके जीवित रहने की आशा रखना श्रथवा जीवन के जिये श्रावश्यक साधनों की खोज करना मृग-नृष्णा के समान है। त्रार्थसमाज की इस समय कुछ ऐसी ही अवस्था है। चिरस्थायी वीरपृता की जो भावना वंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास आदि प्रान्तों में है, आर्यसमाज में उसका अत्यन्ताभाव है। अपने विधाताओं की अचेना के लिये आवश्यक चिरस्थायी वीरपूजा की ऐसी सामग्री के विना आर्थसमाज के महोत्सवों की धूम-धाम धूप-दीप-नैवेश से खाली थाली हाथ में

ले भन्दिर में आरती उतारने के समान है । सिद्धांतों और वैदिक ऋचाओं के अनुसार जीवन ढालने वालों की जीवनियों के साहित्य के विना केवल उन सिद्धान्तों श्रीर श्रवाश्रों को लेकर लिखा गया महान से महान् साहित्य भी प्रायाश्चन्य देह श्रीर प्रकाशशुन्य दीपक के समान है। टैगोर-स्पृति-प्रन्थ, द्विवेदी-स्पृति-प्रन्य, श्रोका-स्मृति-प्रन्य सरीखा कौन-सा उद्योग श्रार्यसमाज में हो रहा है ? अज़मेर-शताब्दि पर 'दयानन्द-स्मृति-प्रन्थ' के लिये किया गया यत्न सराइनीय है, पर जो काम शताब्दी-कमेटी को सबसे पहिले हाथ में लेना चाहिये था, उसको सब के बाद हाथ में लेने से ऐसे साहित्य के सम्बन्ध में श्रार्थसमाज की मनोवृत्ति का पता जग जाता है। लेखक अपने कुद्ध स्तातक भाइयों के सहयोग से आचार्य श्रद्धानन्दजी का पत्न-व्यवहार, उनके चुने हुए लेख तथा उनके संस्मरण वड़े-वड़े तीन हिस्सों में प्रकाशित करने के लिय एक श्रायोजना तय्यार करना चाहता है, जिसमें वह वैश्यवृत्ति से नहीं, किन्तु त्राह्मण्यवृत्ति से कुछ समय जगाने का भी विचार रखता हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने श्रोर इस जीवनी को देखने के वाद यदि किसी सहृदय सज्जन के हृदय में उस श्रायोजना में कुद्र सहयोग देने की भावना पैदा हो, तो वह लिखक के साथ नीचे के पते पर पत्न-व्यवहार करने की कृपा ध्रवश्य करे । ध्रार्यसमाज में वीरपूजा की चिरस्थायी साहित्य-सामग्र) पैदा करने में सहयोग देना ब्रापका कर्तव्य है। श्राशा है ब्राप उसका पालन करेंगे। ब्रापके उस कर्तव्य-पालन द्वारा ही

लेखक इस जीवनी के लिये किये गये श्रापने यत्न की सार्थकता का श्रनुमान लगायगा।

"श्रालंकार-चन्धु" कटरा बड़ियां, देहली गान्धी-जयन्ती, २ अक्तुबर १८३३

—सत्यदेव विद्यालङ्कार



### \* विषय-सूची \*

#### षहिला-भाग

| The state of the s |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १. बृहस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३१२    |
| २. वाल्यावस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२१५   |
| ३. शिका का प्रारम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५—२६  |
| ४. नियमित-शिला और स्वतन्त्र-जीवन का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,      |
| प्रारम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६—३३  |
| <ul><li>६० स्वतन्त्र जीवन के दुष्परियाम</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३३७   |
| ६. पतन का श्रीगरोश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७—४२  |
| ७. मथुरा में दस दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४२४४   |
| दूसरा-भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| वा. गृहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84==   |
| १. द्वितीय आश्रम में प्रवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४७—५०  |
| २. बरेली में श्रन्धकारमय जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४०५३   |
| ३. इस बीच में कालिज की पढ़ाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५३—५५  |
| ४. दिन्य-प्रकाश का दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४४—६०  |
| ५. पतिज्ञंता पत्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६०—६३  |
| <ol> <li>टो दिन की चाकरी</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | É 3 EC |

| ७. फिर से विद्यार्थी जीवन               | E<03    |
|-----------------------------------------|---------|
| ८. स्वतन्त्र श्राजीविका                 | 30-80   |
| ६. बकालत की परीचा                       | 52-53   |
| त. नथे जीवन का सत्त्रपात                | ८६—१२१  |
| · १. श्रार्थसमाज में प्रवेश             | 59-07   |
| · २. दृढ़ श्रार्थ वनने की तय्यारी       | ६३—६४   |
| • ३. मांस-भन्तया का त्याग               | ६५—६७   |
| ं ४. जालन्धर श्रार्थसमाज में पहिला भाषण | 33-03   |
| ५. धर्म-संकट                            | 309-33  |
| ६. पिता जी के विचारों में परिवर्तन      | 309-208 |
| ७. मुख्तारी की दुकानदारी                | १०६—१११ |
| ८. पिता जी की बीमारी श्रौर देहावसान     | १११—११६ |
| ६. वकालत की श्रन्तिम परीचा श्रौर उसका   |         |
| श्रतुभव                                 | ११६१२३  |
| ग. सार्वजनिक-जीवन का उपक्रम             | १२४—१७२ |
| . १. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ         | १२७१३१  |
| २. बिरादरी से खारिज किये जाने की धमकी   | १३११३४  |
| ३. धभे-प्रचार का विस्तार                | १३४१३४  |
| ४. जालन्वर श्रार्थसमाज का पहला उत्सव    | १३५१३८  |
| . ६. पं० दीनदयालु जी से मुठमेड          | १३८१४२  |
| ६. वम्बई की पहली यात्रा                 | १४२१४४  |

#### ·( थ )

| ७. पहिले पुत्र का जन्म                    | 188884    |
|-------------------------------------------|-----------|
| ८. जालन्धर-श्रार्यसमाज का दूसरा उत्सव     | १४५—१४६   |
| ६. सत्य-प्रेम इद्रीर धर्म-निष्ठा          | १४६-१४८   |
| १०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन            | 138-143   |
| ११. धर्म-प्रचार की धुन ध्रौर जालन्धर-समाज | · ·       |
| का तीसरा उत्सव                            | १४४—१६७   |
| १२. दो-तीन दुःसह वियोग                    | १६७—१७२   |
|                                           |           |
| धार्यसमान का नेतृत्व                      | १७३—२८९   |
| ५. महात्मा मुन्शीराम                      | 964-965   |
| २. सद्धर्म-प्रचारक                        | 96-985    |
| ३. हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार              | १६५—२०१   |
| ४. स्री-शिचा की जगन                       | २०२२०४    |
| ५. धर्म-पत्नी का देहान्त                  | २०४—२१०   |
| ६. श्रार्थसमान में गृह-कलह                | २१०—२४८   |
| ७. आर्थ-पथिक का बिलदान श्रीर उस क         | 1         |
| चियाक प्रभाव                              | २४८—२५१   |
| ८. प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद का दायिल    | । २४१—२६२ |
| ६. परिवत गोपीनाथ के साथ शासार्थ श्री      | <b>र</b>  |
| मुकद्मा .                                 | २६२—२७२   |
| १०. गुरुकुल का स्वप्न                     | २७२२८६    |
|                                           |           |

됙.

#### . ( द )

#### तीसरा-भाग

| वानप्रस्थ                        | २६१——३⊏र                   |
|----------------------------------|----------------------------|
| म. गुस्कुरा                      |                            |
| १. सर्वमेध यज्ञ                  | २६३—२६६                    |
| २. कांगड़ी में गुरुकुल           | <i>२६६—</i> ३०४            |
| ३. विस्तार                       | ३०५—३०६                    |
| ४. गुरु-शिष्य सम्बन्ध            | ३०६—३१८                    |
| ५. लोक-प्रियता                   | ३१८—३२८                    |
| ६. भ्रम श्रौर विरोध              | ३२८—३३३                    |
| ७. गुरुकुल और प्रकारापार्टी      | ३३३३४०                     |
| ८. सरकार की तिरहरी नज़र          | ३४१—३५४                    |
| ६. झाकर्षण झौर विशेषतायें        | ₹ <i>8-</i> \$ <i>€</i> 0  |
| १०. गुरुकुल श्रीर महात्मा गांधी  | ३६८—३७४                    |
| ११. श्रसिद <del>्ध स्</del> वप्न | ३७५—३७८                    |
| १२. गुरुकुल से जुदाई             | ३७८─३८२                    |
| स. वार्यसमान चौर सरकार           | इ⊏ई४१०                     |
| १. सरकारी कोप का कारण            | ३८५—३६१                    |
| . २. कुळ उदाहरण                  | ३८१—३८६                    |
| ३. सुनशीराम जी का सराहतीय कार्य  | 3€€-890                    |
| ग. विनिध.                        | . 888 <del>-88</del> 0     |
| ' १. भ्रार्यसमाज का प्रचार       | · <b>४१</b> २— <b>४२</b> ० |
| २. श्रार्य-सार्वदेशिक-समा        | ४२१४२६                     |

#### ( A )

| ३. परोपकारियाी-सभा        | ४२६४२६   |
|---------------------------|----------|
| ४. आर्यकुमार-सम्मेलन      | ४२६ —४३० |
| १. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | ४३१ ४३५  |
| ६. महान व्यक्तित्व        | 834-880  |

#### चाया-भाग

| संन्याग्र    |                                         | 125-125         |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
| ₹.           | स्त्रामी श्रद्धानन्द संन्यासी           | 888—888         |
| २.           | संन्यासाश्रम में प्रवेश                 | ४४६४५१          |
| ` ₹.         | श्चार्यसमाज का इतिहास                   | 849-844         |
| 8.           | गड़वाल में दुर्भित्त-पीड़ितों की सहायता | ४४५—४६३         |
| k.           | घोलपुर का समाज-मिन्दर                   | ४६३             |
| Ę.           | राजनीति के विस्तृत ज्ञित्र में          | ४६४—५३५         |
| ξ.           | गुरुकुज में फिर दो वर्ष                 | ५३७—५६४         |
| <b>७.</b>    | सार्वदेशिक-सभा श्रीर मद्रास-प्रचार      | <b>११-१-१</b>   |
| <b>५-१०.</b> | हिन्दू-महासभा, संगठन श्रीर शुद्धि       | <b>५८</b> ५—६२२ |
| ११.          | श्रार्थसमान                             | ६२३—६३३         |
| १२.          | श्रन्तिम-दिन                            | ६३३—६३६         |
| १३.          | श्रमर-पद की प्राप्ति                    | <b>६३६—६४४</b>  |
| १४.          | सिंदावलोकन                              | ६४४—६४८         |
|              |                                         |                 |

#### (न)

## \* चित्र-सूची \*

| •                                                   |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| (१) श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज               | ३         |
| (२) जाला नानकचन्द जी                                | 3         |
| _                                                   | २६        |
| (३) लाला श्रात्माराम जी                             | ४६        |
| (४) चरित्रतायक के गुरु ऋषि दयानन्द                  | • •       |
| (५) महात्मा मुन्शीराम जी के दांये हाथ पं० लेखराम जी | -10       |
| (६) लाला मुन्शीराम जी वकील                          | <u>ره</u> |
| (७) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (१)                 | १३६       |
| (८) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (२)                 | १३७       |
| (१) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (३)                 | १५२       |
| (१०) श्री सुन्शीराम जी का परिवार (४)                | १६०       |
| (११) वकील श्री० मुन्शीराम जी (१६४६)                 | १७४       |
| (१२) लाला मुन्शीराम जी (१८६४)                       | २३२       |
| (१३) घ्राचार्ये मुन्शीराम जी                        | २६३       |
| (१४) स्वर्गीय श्री मुन्शी ध्यमनसिंह जी              | ३००       |
| (१५) गुरुवर पं० काशीनाथ जी श्रीर पं० भीमसेन जी      | ३१३       |
| (१६) श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार               | ३४४       |
| (१७) गुरुकुत में वायसराय (१)                        | ३५२       |
| (१८) गुरुकुल में वायसराय (२)                        | ३५३       |
| (१६) गुरुकुल-कांगड़ी का प्रारम्मिक दृश्य            | ३६८       |
| (२०) ग्रुक्कुल-कांगड़ी का महाविद्यालय-भवन           | ३६६       |
|                                                     | •         |

| ( प )                                    |     |
|------------------------------------------|-----|
| (२१) आचार्य मुन्शीराम जी                 | ३८४ |
| (२२) महात्मा मुन्शीराम जी                | ४१३ |
| (२३) श्री लब्धूराम जी श्रार्थ            | ४३६ |
| (२४) श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी संन्यासी | ४४३ |
| (२५) सन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (१)   | 388 |
| (२६) सन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (२)   | ४५७ |
| (२७) स्वामी जी की इस्तिलिपि              | ४०६ |
| (२८) मद्रास में स्वामी जी महाराज         | ४६८ |
| (२६) ठाकुर माधवसिंह जी                   | ४६२ |
| (३०) डाक्टर सुखदेव जी                    | ५९२ |
| (३१) श्रन्तिम-दर्शन                      | ६३३ |
| (३२) शव का सम्मान                        | ६४२ |



# पहिला भाग

## ब्रह्मचर्य

 वृहस्पति, २. वाल्यावस्था, ३. शिला का प्रारम्भ,
 ४. नियमित शिला और स्वतन्त्र जीवन का
 श्रारम्भ, ५. स्वतन्त्र जीवन के दुष्परि-ग्राम, ६. पतन का श्रीगगोश,
 ७. मथुरा में दसं दिन



श्री॰ स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

#### १. बृहस्पति

द्यार्थसमाज फिलत ज्योतिष श्रीर उस के श्राधार पर बनाई लाने वाली जन्मपिलयों को नहीं मानता, तो भी घुणाचर न्याय से जन्मपत्नी तय्यार करने वाले पाघों (पिएडतों) की श्रटकल कभी-कभी विलक्कल ठीक बैठ जाती है। श्राय्येसमाज ही में नहीं, समस्त हिन्दूसमाज में नाम का बहुत महत्व है। इसीलिये माता पिता यदि पुराण मतावलम्बी हुए तो पाघों की जन्मपिलयों के श्रीर श्रायंसमाजी हुए तो 'संस्कार विधि' के श्रनुसार सन्तान का नाम रखना वहुत श्रावश्यक समस्ते हैं। 'यथा नाम तथा

गुर्या' की कहावत पर हिन्दू समाज का दढ़ विश्वास है। हमारे चरित्रनायक मृत्युंजय स्वामी श्रद्धानन्द के माता-पिता कट्टर पुरागा-मतावलम्बी थे । श्रतः यह स्वामाविक ही था कि उन्होंने श्रपनी सन्तान का जन्म-नाम पाघे की जन्मपत्नी के श्रनुसार 'बृहस्पति' रखा। 'बृहस्पति' नाम व्यवहार में कभी नहीं श्राया, किन्तु यह नाम चरित्रनायक की जीवनी के विलकुल श्रानुरूप था, मानो पाधाजी ने मुनशीराम (वाद में स्वामी श्रद्धानन्द) के भावी जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवागी करते हुए ही यह नाम रखा था। यह ठीक है कि आरम्भिक (१८८५ तक के) स्वच्छन्द जीवन को देखते हुए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि श्राचार-विचार तथा श्राहार-च्यवहार में भी बे-जगाम दौड़ने वाले मुन्शीराम जी 'महात्मा' पद प्राप्त करेंगे, 'गुरुकुल विश्वविद्यालय' सरीखी संस्था की स्थापना कर के अठारह वर्ष तक उस के 'आचार्य' पद को सुशोभित करेंगे, जीवन के अन्तिम हिस्से में संन्यासाश्रम में प्रवेश करके न केवल हिन्द्समाज प्रत्युत मनुष्यमात्र की दृष्टि में 'गुरुपद्' पर प्रतिष्ठित होंगे श्रीर इस प्रकार जन्म-नाम 'बृहस्पति' को सार्थक करेंगे । परन्तु अपने चरित्र से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने यौवन में भोग विलास का सुखी तथा सम्पन्न जीवन विताने वाला ज्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का उद्धारक, महात्मा श्रीर संन्यासी वन सकता है, सरकारी नौकरी में पूर्ण ईमानदारी का जीवन

विताने वाले पिता के घर में भी राजदोही पुत्र पैदा हो सकता है, संसार में नायब तहसीलदारी के ज़िवास में प्रवेश करने वाला भी सत्यायही वन कर न केवल जेल जा सकता है किन्त नेताओं में भी श्रप्रणी हो सकता है, नास्तिकता की लहर में पूरी श्राजादी का निरंक्श जीवन विताने वाला भी धर्म पर श्रपना तन-मन-धन सर्वस्व न्यौद्धावर कर सैकडों-हज़ारों के लिये धर्म की दृष्टि से भी मार्गदर्शक वन सकता है श्रीर यार्तकचित् प्रलोभन में फंस कर युवावस्था की एक लहर में वरसों की कमाई को एक घएटे में डुवा देने वाला भी इन्द्र की माया तक को परास्त करने वाला संयमी, तपस्वी श्रीर दढ बती हो सकता है। यही इस चरित्रनायक के जीवन का सार है। गहरे पतन के वाद इतना महान् उत्कपे जिस जीवन में है, वह वस्त्तः श्राशा का जीवन है श्रीर श्रादशे जीवन है। ऐसा श्रादशे जीवन ही राष्ट्र की भावी सन्तान में वलवती आशा का संचार कर उस को कर्त्तेव्य-पथ की स्रोर अयसर कर सकता है। सार्वजनिक जीवन की कौन सी ऐसी दिशा है जिस में यह जीवन प्रकाश-स्तम्भ का काम नहीं दे सकता ? एक देशमक्त के लिये देहली के घराटाघर के नीचे गुरखों की किरचों के सामने छाती ताने हुए स्वामी श्रद्धानन्द् से वढ कर श्रौर कौन सा चित्र स्फूर्तिदायक होगा ? देहली की शाही मसजिद के मिम्बर से भाषण देने वाले स्वामी श्रद्धानन्द से वढ़ कर श्रीर किसने हिन्दू मुसलमान दोनों

से एक सा सन्मान प्राप्त किया है ? सर्वत निराशा तथा आतङ्क ह्या जाने के वाद भी अमृतसर में कां भेस के अधिवेशन को सन्भव बना देने वाले स्वामी अद्धानन्द किस निराश हृदय में आत्मविश्वास की स्कृति पैदा नहीं कर सकते ? जहां भी गये वहां ही सदा आगे रहने वाले और जिस काम को भी हाथ में लिया उस को ही पार लगाने वाले स्वामी अद्धानन्द का जीवन तो क्या, उन के जीवन की कहानी भी, नवजीवन का जीवन तो क्या, उन के जीवन की कहानी भी, नवजीवन का जीवन कहानियों के संप्रह से ही बनता है। देश के हजारों युवक अपने आत्मत्याग तथा सर्वस्य विलदान द्वारा भारतवर्ष के जिस नवीन इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, यह जीवनी उस के जुझ एउ हैं। यह जीवनी ऐसे ही आत्मोत्सर्ग किंवा सर्वमेधयह के अनुष्ठान की गौरवपूर्ण आख्यायिका है।

चस अनुष्ठान द्वारा अमृत-पद को प्राप्त करने वाले मृत्युं जयी स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी सं०१६१३ वि० को जिला जालन्धर के श्राम तलवन में एक ऐसे कुल में हुआ था जो अपने ही उद्योग से साधारण से असाधारण श्रवस्था को प्राप्त हुआ था।

सतलुज और न्यासा की गोद में खेलने के कारण पंजाब-प्रान्त के दुआवा-प्रदेश को प्रकृति की कुछ विशेष कृपा प्राप्त है। श्रन्न की पैदावार इस प्रदेश में इसीलिये कुछ श्रधिक होती है। इस प्रदेश के सर्वसाधारण भी श्रन्य प्रदेशवासियों की श्रपेता कुछ श्रधिक सम्पन्न, सुखी श्रीर स्वस्थ हैं। इस दुश्रावा प्रदेश का मुख्य जिला जालन्घर है, जिसके मुख्य शहर का नाम भी जालन्धर ही है। यदि पौराियाक जनश्रुति को ठीक माना जाय तो यह शहर वहुत प्राचीन है। पुराणों में प्रसिद्ध "दैत्य-जलन्वर" की यही राजधानी थी, जहां कि वह मुरारि के हाथों मारा गया था। ज़िला जालन्धर की पूर्वी हह पर सतलुज के किनारे 'तलवन' एक कस्वा है। कभी यह बडा शहर था श्रीर जिले के प्रमुख शहरों में इस की गिनती होती थी। इसी चपनगर में वह कुल पिछली तीन चार पीढ़ी से श्राकर वसा था जिस में कि हमारे चरित्र-नायक का जन्म हुआ। पूर्व-जन्म के संस्कारों के साथ साथ वंश-परम्परागत-संस्कारों का सन्तान के सुधारने या विगाड़ने में वड़ा स्थान है। इसिलये उस कुल की कुछ विशेपताओं का थोड़े में उल्लेख करना श्रावश्यक है।

भगवद्-भक्ति उस कुल की परम्परागत विभृति थी। उस विभृति से पैदा होने वाले सद्गुणों से भी यह कुल खाली नहीं था। वीरता, सज्जनता, निर्भयता और स्पष्टवादिता श्रादि सब गुण स्वामी जी को विरासत में मिले थे। उनके परदादा श्री सुखानन्द जी श्रानन्द की मृर्ति थे। उनके मुख पर सदा ही शान्ति वनी रहती थी और चित्त हर समय प्रसन्न रहता था। क्रोध

करना श्रीर गाली देना वे जानते ही नहीं थे। "सयाना" उनके मुंह से निकलने वाली सब से वड़ी गाली थी। उनके पाँच पुत्र थे, जिनके नाम थे:—कन्हैयालाल, हीरानन्द, माणिकचन्द्र, गुलाबराय श्रौर महताबराय । श्री कन्हेयालालजी महाराजा रगा-जीतसिंह के द्रवार में कपूर्यका राज के प्रतिनिधि थे। द्रवार में उनकी वात बहुत चलती थी। श्रपने ग्राम तलवन में उन्होंने एक शिवालय वनवा दिया था। उसमें श्री सुखानन्द् जी दोनों समय वरावर पूजा किया करते थे। चरित्र-नायक के दादा श्री गुलाब-राय जी को भी हरि-भक्ति की वड़ी लगन थी। वड़े सवेरे, बाह्य मुहूर्त में, उठ कर स्तान करके गीता आदि का पाठ करते श्रौर कवीर श्रादि भक्तों के शब्द गाया करते थे। कपूर्यला में वे रानी हीरादेवी के मुखतार थे। महाराज नौनिहाल के गदी पर बैठने पर रानी हीरादेवी श्रापने पुत्रों, सरदार विक्रमसिंह श्रीर कुंवर सुचेतिसह, के साथ जालन्थर श्राकर वस गई। जालन्यर शहर में 'हीरामाई का बुद्या' उनके ही नाम पर प्रसिद्ध है। श्री गुलाबराय जी महाराज के द्वाव श्रीर प्रलोभन में नहीं फँसे । वे भी रानी हीरादेवी के साथ जालन्धर चले आये । सवेरे की प्रार्थना के बाद वह जब ऊँचे स्वर में भजन गाते तब महस्र में प्रायः सभी की नींद खुल जाती। एक दिन सरदार विक्रम-सिंह ने कहा, "लाला जी! आप क्या परमेश्वर का नाम दिल में नहीं ले सकते ?" लाखा जी ने निर्भीक श्रीर स्पष्ट शब्दों में



स्वामी श्रद्धानन्द जी के पिता लाला नानकचन्द जी

उत्तर दिया, "मेरे मन में तो सदा ही परमात्मा वसते हैं, परन्तु , जो मूर्त भजन के अमृतवेला में भी वेहोश हुए सोये रहते हैं, उनको सचेत करने के लिये उच स्वर में भजन बोलता हूं।"

श्री गुलावराय जी के द्वः सन्तान थीं। चरित्र-नायक के पिता का नाम नानकचन्द् था। श्री नानकचन्द् जी श्रपने पिता के सब से बड़े पुत्र थे। हुटपन से ही अपने पिता जी से शिव-पूजा की विधिवत् शिका प्राप्त करके उसको १४ वर्ष की श्रायु में जो शुरू किया तो मृत्युपर्यन्त ५६ वर्ष की आयु तक वरावर निभाया। स्पष्टवादिता ( मुंहफट ) का गुरा आप में अपने पिता जी की श्रपेका भी कुछ श्रधिक ही था। इसी से श्रापको नौकरी के लिये वड़ी ठोकरें खानी पड़ीं। कपूर्वला में थानेदारी की, पर वजीर दानिश्मन्द से कुछ कडी वातचीत होने पर त्यागपत्र दे दिया। सियालकोट में फौजदारी में खर्जाची का काम किया। वहां भी श्रंप्रेज हाकिम से नहीं वनी । उसके वाद श्रमृतसर की तहसील में मुहाफ़िज़-रफ़्तर हुएं। तहसीलदारी के पद पर शोभाराम लंगडा काम करता था। उस पर घूस का मामला चला। तहसील के सद श्रादमी नौकरी से हटा दिये गये। पर श्रापके विरुद्ध कोई भी शिकायत सुनने में नहीं आई। फिर भी आप खिन्न हो नीकरी छोड़ कर घर चले श्राये श्रीर पूजा-पाठ में ही श्रपना सव समय विताने लगे। घर श्राकर श्रापने श्रलग रहना पसन्द किया। घर से नकद क़क्क न लेकर फेवल एक दालान और एक

कोठरी ले ली। उसी में सपरिवार रहने लगे। कुछ दिन वाद लाहौर जाकर चौकीदारों के वख्शी नियत हो कर फिर नौकरी शुरू की। पर, वहां वेतन वहुत कम था और इधर वड़ी लड़की प्रेमदेवी के विवाह का श्रवसर भी सिर पर श्रा गया। परिवार का गुज़ारा चलाते हुए श्रपनी श्रानदनी से विवाह का भारी खर्च सम्हालना कठिन था। घटनाचक्र का कुछ ऐसा परिग्राम हुआ कि श्री नानकचन्द जी को भी सम्वत् १६१४ (सन् १८५७) के विष्तव में अन्य अनेक देशवासियों की तरह देश को पराधीन करने वाले अंग्रेजों की सेवा या सहायता का ऐसा अवसर हाथ लग गया कि उनकी सोयी हुई किस्मत जाग उठी । घर-गृहस्थी के मंमद से तंग आकर श्रापने देहली जाने का निश्चय किया श्रौर एक काने टट्टू पर सवार हो जिये। हिसार में ठीक उस दिन पहुंचे, जिस दिन विष्लवियों ने शहर पर चढ़ाई करने की ठानी हुई थी। एक सिख-सरदार की वहादुरी से हिसार की मुठमेड़ में गोरों की जीत हुई। श्री नानकचन्द जी ने एक चौधरी के घर में ब्रह्ममोज के लिये वना-वनाया सामान गोरी फौज के लिये लेकर उसके भोजन का श्राशातीत प्रवन्ध श्रनायास ही कर दिया। इसी शुभ कार्य के पुरस्कार-स्वरूप आपको हिसार का कोतवाल नियुक्त किया गया श्रौर विद्रोहियों को फांसी पर खटकाने का काम भी आपको ही सौंपा गया । यहां आपने 'ऊपर की कमाई' से बहुत-सा धन जमा किया । पुत्ती के विवाह के लिये

पर्याप्त घन जोड्नें के श्रक्षावा एक छोटी-सी घुड़सवार फौज भी खड़ी कर ली। श्रपने परिवार के २४ व्यक्तियों को श्रफसर नियत कर जाटों को फौज में भरती किया। इस फौज के साथ मेरठ श्राकर रिसालदार नियत हो गये। रिसालदार हो कर श्रापने पहला 'शुभ काम' यह किया कि तीन महीने लगा कर सहारनपुर जिले को हथियारों से खाली कर दिया। उसके बाद ही नैपाल की तराई में मेलाघाट की लडाई हुई। वहाँ आप रिसाले के साथ गये और विजयी हो कर बांस-बरेली लौटे। सम्वत् १६१४ के विष्कव में अंगरेजों की पूरी जीत हो चुकी थी। विजय के वाद शासन को सुव्यस्थित रूप में चलाने का काम शुरू हुआ। इस लिये फौज को तोड़ कर पुलिस की भरती होने लगी। श्री नानकचन्द जी की सेवा अथवा सहायता को आसा-धारण सममा गया, जिसके पुरस्कार में श्रापको १२०० बीघा जमीन, नहीं तो पुलिस इन्स्पेक्टर की नौकरी, लेने के लिये कहा गया। हिसार की कोतवाली की आमदनी आपके सामने थी। इस लिये खेती के उत्तम और चाकरी के निकृष्ट होते हुए भी श्रापने चाकरी को ही पसन्द किया । इन्स्पेक्टर होकर वरेली की पुलिस-लाइन्स का चार्ज सँभाल लिया। फौज के साथी श्रीर दूसरे सम्बन्धी भी पुलिस की ही नौकरी में लग गये।

नैपाल की तराई में मेलाघाट की लड़ाई के पड़ाव पर ही कठी सन्तान होने का समाचार आपको मिला। यही कठी सन्तान पहिले तो स्वनामधन्य महात्मा मुंशीराम श्रीर वाद में श्रमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुई । श्रापके तीन भाई श्रीर दो बहिनें श्रीर थीं । श्रायु के क्रम से संय भाई बहिनों के नाम ये थे—(१) सीताराम, (२) प्रेमदेवी, (३) मूल-राज, (४) द्रीपदी, (५) श्रात्माराम श्रीर (६) मुंशीराम । मुंशीराम का जन्म का नाम पांचे का रखा हुश्रा 'वृहस्पति' था। पर, यह नाम व्यवहार में कभी नहीं श्राया।

#### २. बाल्यावस्था

वालक मुन्शीराम की वाल्यावस्था का श्रिधक हिस्सा पिता जी की नौकरी के कारण खेल-कृद में ही वीता । नौकरी में पिता जी का तवादला भी बरावर एक जगह से दूसरी जगह होता रहा । इस लिये श्रावारागर्दी भी वचपन से ही साथ लग गई । फिर नौकरी भी ऐसी थी कि शहर में सर्वसाधारण पर पिता जी की राजा की-सी धाक जभी रहती थी । ऐसी नौकरी में सब से छोटी सन्तान होने से घर वालों के श्रावावा शहर भर का लाड़ मिलना भी सहज ही था । इसी से वालक मुन्शीराम की वाल्या-वस्था का श्रिधक हिस्सा लाड़ लड़वाने श्रीर श्रावारागर्दी में वीता । इस लाड़ श्रीर श्रावारागर्दी के दुष्परिगाम भी थोड़ी या श्रिधक माता में उसको भोगने ही पड़े ।

जड़ाइयों की मुठभेड से छुट्टी पाकर श्री नानकचन्द जी बरेजी में पुलिस-लाइन्स की इन्स्पेक्टरी का निर्दृत्द्व श्रथवा स्वच्छन्द जीवन विताने लगे । अब आपने अपने परिवार को भी तलवन से वरेली वुला लिया। माता जी तीनों लडकों को साथ लेकर जव बरेली श्राईं, तब बालक मुन्शीराम की श्रायु के तीन वर्ष पूरे हो चुके थे। वरेली आने के वाद वालक के अगले तीन वर्ष भी खेल कूद में ही व्यतीत हुए। सीताराम और श्रात्माराम की पढाई के लिये मौलवी साहव नियत किये गये। उन दोनों की पढाई नियमपूर्वक होने लगी श्रीर बालक मुन्शीराम पुलिस-लाइन्स में इधर से उधर लाड प्राप्त करते फिरने लगा। पर, फिर भी अपने भाइयों की श्रपेका वालक सुन्शीराम प्रतिभा-सम्पन्न था। खेल-कृद् में लगे हुए ही मौलवी के पढ़ाते समय वालक जो सुन लेता, उसको तुरन्त याद कर लेता। दूसरे दिन जव दूसरे भाई मीलवी को पाठ न सुना सकते, वालक सुन्शीर ाम तरन्त सब सना देता।

वरेली से कोर्ट इन्स्पेक्टर नियुक्त होकर श्री नानकचन्द जी की वदली वदायूं होगई। यहां भी तीन वर्ष श्रीर लाड़-प्यार तथा स्वच्छन्दता में ही बीते। वरेली की पुलिस-लाइन्स में खेलते-कृदते वालक ने फीजी सलाम करना सीख लिया था। वदायूं में फीजी सलाम की यह किया काम श्राई। कचहरी के मुहरिर श्रीर दूसरे सब लोग भी वालक से फीजी-सलाम कराते श्रीर

उसको इनाम में काग्रज़-क्लम देते । बालक घर में आकर दावात लेकर उन क्लमों और काग्रज़ों का सदुपयोग यह करता कि फ़ारसी की किताबें लेकर मक्खी पर मक्खी मारता हुआ लिखने का अभ्यास करता । बरेली में मौलवी के सुने सुनाए पाठ को याद करने और बदांयूं में इस प्रकार काग्रज़ों को काला करने से ही मुंशीराम की शिला का श्रीगिएश हुआ सममना चाहिये।

वदायूं से श्री नातकचन्द जी का तबादला एक दर्जा श्रीर वन्नति पाकर बनारस को हुन्ना । यहां श्राप विजिटिंग कीर्ट-इन्स्पैक्टर नियुक्त किये गये । यह समय सम्भवतः सम्बत् १६२२ के श्रान्तम सास का था । विजिटिंग कीर्ट्ड्न्स्पैक्टर होने से प्रायः श्रापको जिले के थानों का निरीक्षण करने के लिये दौरे पर रहना पड़ता था । यर पर श्राप बहुत कम रहते थे । मकान बहुत बड़ा था श्रीर शहर से बाहर एकान्त में था । कोई पास-पड़ोस न होने से माता जी ने एक श्रीर पंजाबी परिवार को विना किराया लिये ही उस घर में बसा लिया था । उस परिवार की गृहदेवी श्रीमती निहास्तदेवी पंजाबिन होने पर भी छुत-छात में बनारस बालों के भी नाक-कान काटती थीं और घर में सब का नाकों दम कर रखती थीं । ठिछुरते जाड़ों में भी बालकों को सब कपड़े उतार कर टट्टी जाने श्रीर स्नान करके कपड़े पहिरने का हुक्स था । कहीं किसी ऐसी-वैसी चीज़ को पैर तक छू गया वालक की पढ़ाई का भी कुछ सिलसिला शुरू हुआ। पढ़ाई की समाप्ति का (समावर्तन) संस्कार साथ ही में न करके पिता जी ने एक पिराडत रखकर हिंदी की पढ़ाई शुरू करा दी। पिरदत की पढ़ाई को सन्तोषजनक न देखकर मुंशीराम को श्रपने बड़े भाई के साथ पिता जी ने एक हिंदी-पाठशाला में भरती करा दिया । मुंशीराम पाठशाला का काम पाठशाला में ही समाप्त कर लेता श्रीर घर में श्राकर पिता जी की तुलसी-कृत रामायण लेकर नित्य प्रति पढ्ने लगता। पिताजी के दैनिक पूजा-पाठ का भी वालक-हृदय पर इतना प्रभाव पड़ा कि भाई के साथ मिलकर एक मंदिर से शिवर्लिंग उठा लाया और पिता जी के समान ही उसकी धूप, दीप, नैवेद और फल-फूल छादि से विधिवत पूजा करने लगा। सवा डेढ़ वर्ष से अधिक पढ़ाई का यह क्रम जारी नहीं रह सका, क्योंकि श्री नानकचन्द जी की बदली काशी से बांदा होगई। बांदा आकर पढ़ाई का कम कुळ वदला। वहां के स्कूलों में हिंदी की शिक्ता का प्रवन्ध विलकुल नहीं था। उर्द का कुछ भी ज्ञान न होने से पढ़ाई का क्रम फिर प्रारम्भ से शुरू हुआ। पर, वनारस में रामायण से जो श्रनुराग हुआ था, वह बांदा में आकर वहुत श्रिधिक वढ़ गया। यहां महाभारत का हिन्दी श्रनुवाद भी पढ़ना शुरू किया। 'रामचरित-मानस' से प्रेम पैदा होने की घटना का संयोग कुछ अनहोना सा है। मुन्शीराम को विषम न्वर ने श्रा द्वाया। डाक्टरों

श्रीर हकीमों की द्वा से कुछ लाम न हुआ। लोगों के कहने पर बुद्धू भगत को बुलाया गया । उसकी द्वा श्रासर कर गई श्रीर भगत जी परिवार के डाक्टर वन गये। वल्मीक की तरह उनके जीवन में भी एकाएक ही परिवर्तन हुआ था श्रीर उस परिवर्तन का कारण था रामायण का उत्तरकांड । परिवर्तन से पहिले बुद्धू हर एक छल-फरेब और चालवाजी में प्रवीगा थे। मुकइमे लड़ाना और मूठे गवाह खड़ा करना उनका पेशा था। पर, रामायण से ऐसी काया पत्तट हुई कि सव छोड़ छाड़ कर कौड़ियों की दुकान कर ली, वीमारों का मुक्त श्रीवधोपचार करने लगे और रात को नित्य प्रति जनता को रामभक्ति का मधुर-रस पान कराने लगे। श्री नानकचन्द जी पर भी इस रामभक्ति का ऐसा श्रसर हुआ कि रात को थाने के सव लोगों के साथ उस कथा में शामिल होने लगे। न केवल सिपाही और अफसर ही, किन्तु गिरफ्तार किये हुये श्रपराधियों को भी उस कथा में लाया जाता | बाजक मुन्शीराम पर उस कथा का अद्भुत प्रभाव पड़ा । वंशपरम्परागत भक्ति-भाव-पूर्णं संस्कारों पर उस सत्संग ने श्रपना पूरा रंग जमाया। शनिवार को स्कूल से लौटने के बाद रामायण का पाठ शुरू करके रविवार की रात तक उसको पूरा कर देते श्रीर रिववार के सबेरे एक टांग खड़े होकर 'हतुमान चालीसा' का सौ वार पाठ करने के बाद विना नमक का भोजन करते । बांदा में श्री नानकचन्द जी लगभग तीन वर्ष रहे श्रीर वालक के अभ्यास का यह कम भी प्रायः तीन वर्ष जारी रहा। पर, उसमें विष्न भी कुछ कम नहीं पड़ा। बांदा का एक "सव-डिवीज़न" करवी है। श्री नानकचन्द जी को दो बार वहां का चार्ज लेकर जाना पड़ा। उससे वालक की पढ़ाई का कम तो दो बार टूटा, पर उसको चित्रकूट के प्राकृतिक श्रीर ऐतिहासिक सव दृश्य देखने का अवसर सहज में मिल गया। वालक के साधारण ज्ञान में जो उन्नति हुई, उसकी तुलना में पढ़ाई की हानि कुछ अधिक नहीं थी।

फाल्गुन सं० १६२८ वि० में श्री नानकचन्द जी की मिर्जापर को वदली होगई। मिर्जापुर में चेत्र के नवरात्र में विन्ध्याचल
पर विध्यवासिनी देवी का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। वहां पहुँचने के कुछ ही दिन वाद मेले का वह श्रवसर श्रागया। श्री नानकचन्द जी मेले के प्रवन्ध के लिये वहां गये। मुन्शीराम भी साथ में था। पृरा एक महीना इस मेले का श्रानन्द लूटने में निकल गया। पहाई में उससे भी बहुत वाधा पहुँची, पर श्रमुभव का ज्ञान यहां भी कुछ कम नहीं प्राप्त हुआ। जो घटनाएं सर्व साधारण के लिये विलक्कल साधारण होती हैं, वे ही किसी विशेष हृद्य पर जादू का-सा श्रसर कर जाती हैं। महापुरुषों के जीवन-निर्माण का काम करने वाली घटनाश्रों का पता लगाना बहुत कठिन काम है। यहां की ऐसी दो घटनाश्रों का, वर्णन चरित्रनायक के शब्दों में ही करना ठीक होगा। उन्होंने लिखा है—"उसी;

स्थान में पिता जी के श्रर्वली सार्जियट जोखु मिसर की लीला देखी। देवी पर जो वकरे चढ़ते, उन में से सात की सिरियें मिसिर जी की पेट पूजा के लिये भेट आतीं। सात वकरों के सिर सुपत, कराडों ( उपलों ) की स्नाग सुपत, मिट्टी की हंडिया सुफ़्त, नमक व हल्दी भी सुफ़्त—हां, पान भर चृन ( भ्राटा ) मोल लेना पड़ता। जोख़ मिसिर जितने लम्बे उतने ही चौड़े थे, सातों सिरियों का सफाया करके रोप थाली पाव भर चुन की लिही (वाटी) से पोंद्र और कुला करके पेट की तुंबड़ी पर हाथ फेर दिया करते थे। एक दिन हंडिया पकते पकते पिता जी का नौकर चिमटे से चिलम में आग धर लाया । मिसिर जी आग-वंबुले हो गये, श्रीर जब कारण पूछा गया तो बोले—'झरे सरकार! हम आपन धर्म कवहूं नाहीं छोड़ा। आरे! क्ष्रुठ बुआला, जुआ खेला, गांजा का दम लगावा, दारू चढ़ावा, रिसवत लिहा, चोरी दगावाज़ी किहा—कौन फन फरेव बाटें जोन इस नाहीं किहा। मुल सरकार ! श्रापन धरम नहीं छोड़ा।' सरकार तो मुस्करा कर चल दिये और मेरे पेट में हँसते-हँसते वल पड़ गये। जोसृ मिसर का मामला तो मनोरंजक था, परन्तु थाने की इतत से जो एक राजा को स्त्री नग्न करके देवी की पूजा करते देखा उस दृश्य ने मुक्ते ऐसे धनाह्य पुरुषों से वड़ी घृगा दिलाई।" जब कि मनुष्य स्वयं ही श्रापने जीवन के चढ़ाव उतराव की कारण-भूत घटनाओं का ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर सकता, तब दूसरे इस सम्बन्ध में क्या कह सकते हैं ? फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि बालक मुन्शीराम का गहरे अन्धकार में पतन होने के बाद जो चमत्कारपूर्ण उत्थान हुआ है, उसमें ऐसी सब घटनायें अपना पूरा स्थान रखती हैं और पिता जी द्वारा किये गये इस अमण में आप अनुभव अगले जीवन में यहुत काभ आते हैं। इसलिये इस समय में नियमित पढ़ाई न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह समय विजन्नुल निर्धक गया।

मिर्ज़ीपुर में देवी के मेले से लीट कर सरकारी स्कूल के तीसरे दर्ज में प्रवेश पाकर उर्दू फ़ारसी के आलावा अरवी का अभी अभ्यास ही शुरू किया था कि सं० १६२८ के आवया मास के आरम्भ में पिता जी की फिर काशी बदली हो गई। अब आप अञ्चल दर्जे के इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये और निश्चित वेतन के अतिरिक्त सौ रुपया माहिक म्युनिसिंपेलिटी से मिलना तय हुआ। काशी में दूसरी बार आकर पहले तो ब्रह्मनाल ग्रह- एले के पास कपूर्यला की धर्मशाला में डेरा डाला गया। कुछ समय बाद उसी ग्रहल्ले में एक खुला चार-मंज़िला मकान किराये पर ले लिया गया। काशी की कोतवाली नवाची के ही समान समिती जाती थी। इस लिये लाड-प्यार में पले हुए ग्रन्शीराम के लिये काशी का इस बार का जीवन युवराज के जीवन से कुछ कम नथा। यहां पढ़ाई एक बार के लिये फिर रुक-सी गई।

वर्षा मृतु का सुहावना मौसम था। गाने-वजाने श्रीर नाच-रंग का चारों श्रोर दौरदौरा था। कोववाल के दरवाजे पर सदा ही रईसों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं श्रीर जहाँ-तहाँ के नाच-रंग में शामिल होने के सिवा बालक को दूसरा कुछ काम नहीं था। बरसात के मौसम से ही काशी में मेलों की धूम मची रहती है। पितरपन्न के श्राद्ध पूरे होते न होते रामलीला की तैयारियों के दिन श्रा जाते हैं। गंगा-पार में महाराज रामनगर और श्रसी-षाट में महाराज विजयानगरम् की श्रोर से होने वाली राम-लीलाओं की वहार का कहना ही क्या था? राजकुमारों के किये सोने-चांदी के होंदे वाले हाथी श्राने लगे और श्रावारा-गर्दी भी सीमा पार करने लगी।

रामलीला के वाद श्री नानकचन्द जी ने वालकों की पढ़ाई के लिये 'लाला भइया' नाम के मुन्सी को नियत किया। मुन्सी जी पढ़ाई की श्रपेचा राजकुसारों की प्रसन्नता का ही अधिक ध्यान रखते थे। पुस्तकों को पढ़ाई कुछ हो या न हो, पर एक दो कहानियां नित्य प्रति जरूर सुनाते थे। पढ़ाया हुआ सबक भी इसी लिये नहीं सुनते थे कि कहीं शिष्य नाराज़ न हो जायँ। ऐसी लापरवाही अधिक दिन तक नहीं चल सकी। पिताजी ने मुन्सीजी को विदा दी श्रीर वालकों को करणा प्रया स्कूल के मुख्याध्यापक श्री देवकीनन्दन के सिपुर्द किया। उद्य दिन घर पर पढ़ाने के वाद सास्टर साहन ने वालकों को

श्रपने स्कूल में भरती कर लिया। बालक मुन्शीराम का नाम चौथी श्रेगी में लिखा गया। काशी श्राने के पांच हु: मास बांद सम्बत् १६२६ के शुरू में विद्यालय में नाम लिखा गया और भाद्रपद् के अन्त में पिता जी की बिलया की बदली हो गई। स्कूल में भरती होने के वाद भी होली श्रौर बुढ़वामंगल के मेलों पर फिर श्रावारागर्दी जारी हो गई। इस श्रावारागर्दी की कल्पना इसी से की जा सकती है कि स्कूज के नौ मास में मुश्किल से १२५ दिन की हाज़री लगी होगी। सम्वत १६३० के दशंहरे पर भी इसी प्रकार मौजें लुटीं और हाथियों की सवारी की। सारांश यह है कि काशी का इस बार का जीवन हकूमत का मज़ा चखने श्रौर रंगरेलियों के मनाने में ही गया। इसके श्रलावा सवेरे गंगास्तान श्रौर विश्वनाथ श्रादि मन्दिरों के दरीनों के साथ-साथ व्यायाम का भी मुन्शीराम को एक व्यसन-सा हो गया । प्रति दिन सवेरे बार्ये हाथ में डिलिया, दार्ये में मारी श्रीर बग्रल में धोती-श्रॅंगोद्घा दवा कर वह घर से निकल पड़ता। श्राखाड़े में जाकर लँगोट कस लेता। कुछ डंड-बैठक कर के क़ुश्ती लड़ता श्रीर उसके बाद पसीना सुखा कर गंगा में स्नान करता । लीटते हुए रास्ते के सब शिवालयों पर कारी से पानी चढ़ाता त्राता श्रौर विश्वनाथ, सनीचर, महावीर, श्रत्रपूर्णी श्रौर गणेश आदि की विधिपूर्वक बड़ी श्रद्धा से चन्दन, श्रवत, ध्रूप, द्रीप, नैवेद्य श्रादि से पूजा करता। यह नियम विना किसी

विशेष याधा के इस काशी-वास में प्रायः वरावर ही निवाहा

बित्या के लिये वदली होने का समाचार पाकर माताजी बड़े भाई सीताराम को साथ लेकर घर तलवन चली गई। पिताजी मंसीराम और आत्माराम के साथ जल-मार्ग से विक्रया को रवाना हुए। वित्रवा इस समय तो स्वतन्त्र ज़िला है, पर उस समय ज़िला गाज़ीपुर का एक हिस्सा था। इस लिये वहाँ के स्कूल में केवल चार दर्जे तक की पढ़ाई होती थी। पर ग्कूल के मुख्याच्यापक श्री मुखर्जी-वानू बड़े विद्या-व्यसनी थे। वे स्वयं ही श्री नानकचन्द जी के पास आये श्रीर मुन्शीराम की परीचा लेकर उसको अपने स्कूल ले गये। वालक के श्रेमेजी के अध्यास से सन्तुष्ट हो कर एक बार एक श्रीज-कमिश्रर ने उसको पारितो-विक दिया, दूसरी बार राजा शिवप्रसाद सी० एस० शाई० इन्येक्टर आफ स्कूल्स ने उसको एक दर्जे की विशेष तरहक़ी दी। बिलाया में पढ़ाई के श्रकावा कुरती लड़ने, गतका खेलने श्रीर लाठी चलाने की भी शिवा प्राप्त की। सेर का भी विशेष शीक़ पैदा हो गया।

रामायस पर श्रद्धां बढ़ाने वाली वहाँ की एक घटना का बहां उद्धेख करना आवश्यक है। नानकचन्द जी नित्य नियमानु-सार बिलया में भी रात को रामायस की कथा किया करते थे। कथा में पुलिस वालों तथा मुहहे बालों के आलावा मुक़द्मों के सब आसामी भी उपिश्यत हुआ करते थे। एक दिन वह प्रायश्चित्त की महिमा बखान रहे थे और कह रहे थे कि अपने दोष को स्वीकार करना ही सब से बड़ा प्रायश्चित है। आसामियों में से अकस्मात् एक विशाल-काय हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति खड़ा हुआ और यह कहता हुआ उनके चरणों में लेट गया कि—

> "स्रवन सुजस सुन झायो, प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि झारत हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥"

श्री नानकचन्द् जी के आश्चर्य का पारावार न रहा। उन्होंने उसको उठा कर श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की, तो उत्तर मिला कि "राम ते श्रिथिक राम कर दासा।" नानकचन्द जी को हार मान कर सब कहानी सुननी पड़ी। श्रासामी ने चोरी तथा ख़न का सब दोप यहां तक स्वीकार किया कि "इक़बाक" पर श्रपने हस्ताचर भी कर दिये। चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है कि "सुम पर उस हश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर श्रपने जीवन में कई बार उसका स्मरण श्राया।"

विजया में मुन्शीराम के चारों श्रोर का वातावरण कुछ श्रच्छा नहीं था। तहसीलदार, नायव-तहसीलदार, मुनसिफ़, सिरिश्तेदार, दारोगा और हेड मुहरिर वगैरह प्रायः सभी वेश्या-गामी तथा पतित चरित्र के थे। पर, पिता जी सब विषय-वास-नाओं से मुक्त थे। इस जिये मुन्शीराम पर उस वातावरण का कुळ असर नहीं हुआ। रामायण पर जो श्रद्धा थी, उसने भी इस पतित वातावरण से मुन्शीराम को वचाचे रखा।

## ४. नियमित शिचा और स्वतन्त्र-जीवन

#### का प्रारम्भ

किसी विद्यालय विशेष में निममित शिक्ता न होने पर भी पिताजी के साथ इधर-उधर धूमने में मुन्शीराम ने बहुत उड़ सीख लिया था। हिंदी, उर्दे श्रौर श्रंगरेज़ी का भी विशेष अभ्यास कर किया था। अब श्री नानकचन्द जी को बचों की पढ़ाई की विशेष चिन्ता हुई। श्रव वे इतने सयाने भी होगयं थे कि उनकी विद्याध्ययन के लिये कहीं श्रकेका छोड़ा जा सकता था। कुछ विचार के बाद वनारस में ही छोड़ना तय किया। तीसरी बार वनारस श्राने पर वास्तविक विद्यार्थी-जीवन का श्रीगणेश हुआ। अत्र तक सुन्शीराम का जीवन पिवाजी की नौकरी के आधीन रहा था। इस विद्यार्थी-जीवन से स्वतन्त्व-जीवन का भी श्रीगणेश हुआ। वनारस का कीन्स कालेज उस समय संयुक्त प्रान्त में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय सममा जाता था । उसकी आधारशिला सम्वत् '१६१४ के विष्ट्रव से पहले ही रखी जा चुकी थी । इमारत, अव्यापक श्रौर शिला-पद्धति की दृष्टि से प्रान्त का दूसरा कोई भी विद्यालय उसका मुकाबका नहीं कर सकता था। इसीलिये



लाला आत्माराम जी (म० मुन्शीराम जी के बड़े भाई ) मुन्शीराम जी की धर्मपत्नी के देहान्त के पश्चात आपने उनके परिवार का बोक्त हलकीं करने में बहुत सहायता की थी

विद्यार्थियों की योग्यता के लिये भी यह विद्यालय प्रान्त में एक ही था। पौष सम्वत् १६३० में कालेज की दूसरी कचा में विद्यार्थी सुन्शीराम को सहज में प्रवेश मिल गया । सम्वत् १६३४ के ज्येष्ट-मास के अन्त तक कोई ४॥ वर्ष मुन्शीराम ने वनारस में ही विद्यार्थी-श्रवस्था में पूरे किये । बीच में १६३२ में एक वर्ष रेवड़ी तालाव के 'जयनारायण कालेज' में शिला प्राप्त फी, बाक़ी विद्यार्थी-जीवत उक्त कालेज में ही बिताया। वर्ष के बीच की हुट्टियां विलया आकर पिताजी के पास विताई । ह्रिट्टियों के वाद काशी आकर परीता की तय्यारी शुरू की। इंट्रेन्स की परीता थी, जो कि शिता-विभाग द्वारा ही होती थी । परीज्ञा के लिये पूरी तय्यारी करने के बाद भी एक आकस्मिक घटना के कारण परीचा में सफलता नहीं मिली। पिताजी का पत्र आ चुका था कि परीचा होते ही तलवन साताजी के पास चले जाना, वहां विवाह का शगुन श्रर्थात् सगाई की रस्म श्रदा की जायगी। परीक्षा बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी श्रीर शकवार को ही तलवन के लिये विदा होने का कार्यक्रम बनाया जा चुका था। बृहस्पतिवार की शाम को, जब कि परीचा-भवन में बैठे हुए फ़ारसी का दूसरा पर्चा लिखने की तय्यारी हो रही थी, सुपरिटेयडेयट ने हुक्स सुनाया कि अंगरेज़ो के पर्चे पहले ही निकल चुके थे, इसलिये सोमवार को श्रंगरेज़ी की परीचा फिर से होगी। चाहिये तो यह था कि सोमवार तक के लिये

तलवन जाना स्थिगत कर दिया जाता, पर तलवन में तारघर नहीं था श्रीर माता जी के प्रेम के सामने परीक्षा का महत्व ही क्या था ? गुक्रवार की शाम को ही काशी से तलवन के िक्षये प्रस्थान कर दिया श्रीर रविवार के सबेरे फिल्लीर उतर कर दुपहर को तलवन पहुँच माताओं का प्रेमपूर्य श्राशीर्वाद प्राप्त कर अपने को कुतार्थ किया।

श्रंगरेज़ी में श्रतुत्तीर्था होना निश्चित था। घर से लौट कर काशी आने के वाद कालेज में जाने पर पुराने सब साधियों को ऊंची श्रेगी में पढ़ते हुए देखा तो हृद्य बहुत खिन्न होगया। इपेंट्रेंस की पढ़ाई की सब पुस्तकें पहिले ही रही हुई थीं। उनको दोवारा पढ़ने में मन नहीं लगा। नई पुस्तकों की खोज में कया-ड़ियों की दुकानें टटोलनी शुरू कीं। वहां से श्रंगरेज़ी के पुराने उपन्यास वटोर कर पढ़ने शुरू किये। खिन्न हृद्य झौर उदास मन पर उनका बहुत द्युरा असर हुआ। स्कूल जाने में भी ढील होने लगी। अन्त में स्कूल से नाम ही कट गया। पिताली को इसका कुछ भी पता नहीं चला और इघर विद्यार्थी मुन्शीराम चे-जगाम हो अवारागर्दी में दिन विताने जगा। हुट्टी के दिन आये तो कवाड़ियों के यहां से उपन्यास, नाटक, जीवनी तथा मनीरंजक -यात्रा की वहुत-सी कितावें वटोर कर विद्यार्थी मुन्शीराम पिताजी के पास फिर विलया चला आया। अंगरेज़ी उपन्यासों का कुछ ऐसा चस्का लगा कि गरमी और पतंगों से वचने के लिये मुन्शीराम ने चन्द्रमा के प्रकाश में ही उनको पड़ना शुरू किया। पिताजी समभते थे कि बालक पढ़ाई की तय्यारी में लगा रहता है। उनको क्या मालूम था कि बालक नैतिक-पतन की गहरी खाई के किनारे खड़ा हुआ दुर्ज्यसनों का शिकार होने जा रहा है ! बुट्टियां समाप्त करके काशी आकर किसी स्कूल में भर्तीं होने का विचार किया। पर, स्कूल का निर्याय करने में ही श्रक्तुवर पूरा होगया। इतने ही में दशहरा श्रौर दिवाली के त्यौहार आगये। इन त्यौहारों की मौज लुटने का पुराना चस्का फिर जाग उठा। इसलिये स्कूल में भर्ती होने का विचार कार्य-रूप में परियात नहीं हुआ। इन्हीं दिनों में पिताजी किसी सर-कारी काम पर बनारस आये और वह मुन्शीराम के पास ही ठहरे । बेटे से पूछा कि स्कूल कव जात्रोगे ? बालक ने असत्या-चर्या करते हुए भी पिताजी के प्रति असत्य भाषया कभी नहीं किया था। श्रांज असत्य भाषण का भी पहिला परीक्तण सफल होगया। कह दियां कि 'स्कूल में छुट्टी है।' शाम को सरकारी काम से लौटते हुए स्कूल से आते हुए लड्कों से मालूम हुआ कि मुन्शीराम का नाम स्कूल से कट चुका है। श्री नानकचन्द जी को सबसे अधिक लाडले, विश्वासपात्र और होनहार पुत्र के श्चासत्य भाषण पर बहुत दुःख हुआ । उन्होंने इतना ही कहा, "मैं तुम पर इतना विश्वास करूं श्रीर तुम ऐसा श्रविश्वास करो ! यदि दिल नहीं लगता था तो मुमको क्यों न लिख दिया ?"

पिता जी इस पर भी दूसरे दिन स्कूल के हेडमास्टर से मिले श्रीर मुन्शीराम का नाम विद्यालय में लिखा दिया | परीचा में केवल एक महीने का समय था | गियात, इतिहास, भूगोल सब सफाचट हो चुके थे | परीचा में बैठकर श्रमुत्तीर्था होने की श्रपेचा स्कूल से श्रलग होना ही अच्छा सममा श्रीर स्कूल से फिर नाम कटवा लिया | इस प्रकार दूसरा वर्ष भी यों ही वीत गया |

सम्बत् १६३३ में काशी श्राकर किसी विद्यालय में भरती होने की घुन सवार हुई। कीन्स कालेज में जाते हुए जजा प्रतीत होती थी। लयडन मिशन स्कूल भी पसन्द नहीं आया। जय-नारायण कालेज, जो कि समीपस्य तालाव के कारया रेवड़ी तालाव के स्कूल के नाम से मशहूर था, पसन्द किया गया। पौष मास में इसी विद्यालय में नाम लिखवाया गया। लगभग ३० विद्यार्थी इस्ट्रेंस की श्रेसी में थे। कहना न होगा कि श्रेप्रेंज़ी की योग्यता में मुन्शीराम की वरावरी कोई नहीं कर सकता था। इस कचा के दो भाग किये गये। 'क' विभाग के लिये मुन्शीराम के ऋलावा आठ विद्यार्थी, और योग्य सममे गये। इस विद्यालय में भी अध्यापकों का सत्संग वहुत अच्छा मिला। फ़ारसी की कठिनाई को दूसरी भाषा उर्दू लेकर हल कर लिया नाया। श्रेष्ट्रेज़ी में विशेष मेहनत करने की ज़रूरत ही न थी। बाक़ी पढ़ाई भी प्रायः एक बार तो की ही हुई थी। इस लिये विद्यालय की पढ़ाई का बहुत-सा समय आवारागर्दी में बीतने

लगा । विद्यालय के साथ ही लगा हुआ जंगल था, उसका पत्ता-पत्ता द्वान मारा था । विद्यालय की इमारत भी अच्छी बड़ी थी, उसकी भी पढ़ाई के समय में एक दो परिक्रमा लग जाया करती थीं । रामायण के स्वाध्याय से कविता की श्रोर जो अकाव हुआ था, वह अब उर्दू-कविता की श्रोर भी खींच ले गया । मुशायरों में श्रामा-जाना शुरू हुआ । स्वनामधन्य भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र से भी परिचय हो गया । यह नई संगति मुन्शीराम के लिये कुछ, लाभप्रद सावित नहीं हुई । नैतिक जीवन की दृष्टि से तो वह हानिकारक ही सिद्ध हुई । यदि इसी बीच माता जी की मृत्यु की दिल हिला देने वाली दुर्घटना न हुई होती, तो यह नई संगति निश्चय ही मुन्शीराम को कहीं का कहीं ले जाती ।

श्राश्विन के दूसरे सप्ताह में भाई मृलराज, जो मिर्ज़ापुर में नायब कोतवाल थे, माता जी की बीमारी के समाचार का तार पाकर बिलया जाते हुए बनारस श्राये। उसी दिन शाम को ४ वजे मुन्शीराम के नाम भी माता जी की मृत्यु का तार श्रागया। तार पाते ही मुन्शीराम ज्ञानिवमृढ़ हो गया। माता की स्नेहमरी गोद का विद्योह सब से श्राधिक मुन्शीराम को ही श्रामुभव हुआ। १५ दिन की छुट्टी का प्रवन्ध कर के मुन्शीराम भाई के साथ पिताजी के पास श्राया। किया-कर्म श्रीर ब्रह्मभोज श्रादि की रसमें करने-कराने के बाद मुन्शीराम फिर काशी श्रा गया।

काशी श्राकर परीचा की सरतोड तय्यारी शुरू की। परि-गाम यह हुआ कि सेकिएड डिवीज़न में सर्वप्रथम होकर परीजा में सफजता प्राप्त की। इंट्रेंस के वाद कालेज की पढ़ाई के लिये फिर कीन्स कालेज में प्रवेश किया । कालेज में पहिले कः मास पूरे होने पर दो मास की छुट्टी हुई। ये दो मास पिता जी के पास विलया में विताये। एफ़० ए० की पहिले वर्ष की परीचा वड़ी सफलता के साथ उत्तीर्या की। अंगरेजी में ६७ प्रति सेंकड़ा नम्बर प्राप्त किये। कारण यह था कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त श्रंगरेज़ी के नाटक उपन्यासों के साथ-साथ कविता पढ़ने का शौक़ भी इतना हुआ कि उन दिनों में रोक्सिपयर के सव नाटक स्वतन्त्र रूप में पढ़ डाले थे। इस परीचा के वाद की छुट्टियाँ वनारस ही में विताई। प्रिंस एडवर्ड के आने की धूम थी। विद्यार्थी ऐसी चहल-पहल का प्रवसर हाथ से कव जाने देते हैं ? १६३३ के माघ-मास में श्री नानकचन्द जी की वद्ली विषया से मथुरा होगई। उन्होंने सव सामान किश्ती में लाद कर वनारस भेज दिया। घर ले जाने वाले आवश्यक सामान के श्रालावा सव सामान नीलाम कर दिया। ज्येष्ट १९३४ के अन्त में पिता जी ने पुत को निवाह के लिये घर बुलाया था। इसिलये मुन्शीराम ने आषाढ़ मास के पहिले ही दो सप्ताह की छुट्टी जी। घर जाते हुए दस दिन मथुरा में विताये। वनारस से विदा होते हुए बनारस लौटने की आशा थी और एफ़० ए०

की परीक्षा बनारस में ही पास करने की इच्छा थी। पर, मुन्शीराम के मिलों को क्या मालूम था कि उनकी मगडली का नेता उनसे सदा के लिये श्रलग होरहा है ?

## ५. स्वतन्त्र जीवन के दुष्परिणाम

बनारस में विद्याभ्यास के लिये विताये गए चार-साहु-चार वर्ष के स्वतन्त्र-जीवन के दुष्परिखाम भी मुनशीराम को कुछ कम नहीं भोगने पड़े। कीन्स कालेज और जयनाराय्या कालेज में भी अध्यापकों का सत्संग वहुत अच्छा था। दोनों विद्यालयों में शिक्तक अपने विषयों के विशेषज्ञ और अपने विद्यार्थियों के साथ पूरी मेहनत करने वाले थे। पर, वर्तमान स्कूलों श्रीर कालेजों की शिका का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि इत्तम से **उत्तम शिक्तक भी श्रपने विद्यार्थी के जीवन-सुधार के लिये कुद्ध** नहीं कर सकता। इसीलिये जीवन-सुधार की दृष्टि से उन विद्या-लयों श्रथवा उनके श्रध्यापकों से मुन्शीराम को कुछ, भी लाभ नहीं मिला। वनारस का प्रारम्भिक जीवन तो बहुत नियमपूर्वक बीता । सवेरे गंगास्नान, विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दर्शन, देवी-देवताओं के पूजन, न्यायाम और भ्रमण का न्यसनं मुन्शीराम को दूसरी वार के काशी-वास के अवसर से ही होगया था। वह सब श्रव फिर नियमपूर्वक शुरू हुआ। बाकी दिन की सब चर्या भी नियमित बना ली गई, जिसका पालन बंडे नियम के साथ किया जाने लगा। पर, यह नियम एक वर्ष से ऋधिक

नहीं निभा । काशी के वातावरण का पहला श्रासर यह हुआ कि शाम को वाहिर जाते हुए कमर में छुरी वांघनी शुरू की । इससे पहिले तो कुछ लाभ ही हुआ। गुगडों से एक-दो वार मुकावला होने पर इस छुरी ने वहुत काम दिया। मुन्शीराम के एक मामा ने काशी में आकर एक दूकान लगाई थी। प्रति रविवार को उस दूकान पर माजानी से मिलने के लिये ठठेरी वाज़ार से हो कर जाना पड़ता था। यह ठठेरी वाज़ार उस समय गुगडों के एक गिरोह का अड्डा वना हुआ था। एक वार इसी वाज़ार में से जाते हुए एक गुगड़े ने कुछ छेड़ख़ानी की, तो इस हुरी ने श्रच्छा काम दिया। इसी प्रकार स्कूल जाते हुए एक विद्यार्थी को कुद्ध गुरहों से वचाया था। तीसरी घटना कीन्स विद्यालय के इन्ट्रेंस के एक विद्यार्थी की थी, जो कि वड़े पतित चरित्र का था। मुन्शीराम के यहां आकर भी एक वार उसने कुछ कुचेष्टा करने का यत्न किया। पर, मुन्शीराम के सामने उसकी दाल न गली । इतनी दुर्गति हुई कि उसके बाद विद्यालय में आने तक का नाम नहीं लिया। ये घटनायें मुन्शीराम के ऊंचे चरित्र की चोतक हैं। पर, संगति का श्रसर कुछ ऐसा होता है कि वह मनुष्य को देवता भी बना सकता है और पशु भी। यह सब अच्छी या बुरी संगति पर निर्भर है। यही कारण है कि ऐसे निर्मल और पवित्र चरित्र वाले सुन्शीराम पर बुरी संगति का श्रसर बुरा ही पड़ा।

व़री संगति के लिये श्रावश्यक सामग्री भी जुटनी शुरू हो गई। श्रास्तिकता को गहरी ठेस लगाने वाली एक साधारण-सी घटना इन्हीं दिनों में हो गई। सबेरे श्रीर शाम प्रति दिन विश्व-नाथ का दरीन नियम से होता था । पौष सम्वत् १६३२ के भ्रन्त में एक दिन शाम को ८ वजे विश्वनाथ के दुर्शन के लिये जो गली के मोड़ पर पहुंचे, तो पहरे पर बैठे हुए पुलिस के सिपाही ने रोक दिया। कारण यह था कि रीवां की रानी दर्शन कर रहीं थीं। उस समय दूसरा कोई जा नहीं सकता था। सब जगत् के स्वामी के दरवार में राव-रंक का यह मेद देख कर मुन्शीराम के कोमल हृदय पर ऐसी ठेस लगी कि विश्वनाथ पर से ही उसका विश्वास उठ गया । मन में तरह-तरह के संकल्प-विकल्प उठने लगे। मन को सममाने की सब कोशिशें व्यर्थ साबित हुई। मृतिं-पूजा पर,से एकाएक श्रद्धा जाती रही। काशी के दूसरे निवास-काल में लगभग एक वर्ष श्रीर श्रव लगभग डेढ वर्ष नियमपूर्वक जिस पूजा को निवाहा था, वह खूट गई। ईसाई-धर्म की स्रोर प्रवृत्ति हुई, पर तार्किक विद्यार्थी के संशय को कालेज के प्रिसिपल ल्यूपोल्ट (जो पादरी भी थे) भी दूर. न कर सके। प्रोटस्टेयट ईसाइयों से निराश हो कर किसी गुरु की खोज में थे कि एक दिन रोमन कैथोलिक पादरी फादर लीफ़ुं से मुलाकात हो गई। उनके विनयशील, शान्त, सहिष्णु श्रीर श्रद्धालु स्वभाव ने मुनशीराम को सहज में श्रपनी श्रीर खींच

लिया । रोमन कैथोलिक गिर्जाघर में बिप्तस्मा लेने का भी निश्चय हो गया । पादरी साहव के यहां उसके लिये दिन नियत करने के लिये जाने पर एक श्रीर घटना ऐसी घटी कि वहां से भी मुंह फिर गया । पादरी साहव घर पर थे नहीं, परदा उठाते ही भीतर जो देखा तो एक दूसरे पादरी एक 'नन' के साथ बड़ी घृणित श्रवस्था में पड़े हुए थे । इस प्रकार ईसाइयों से भी निराश हो मुन्शीराम का धर्म की दृष्टि से नास्तिकपन की श्रीर श्रकाव हुआ । धर्म या मज़हव एक दकोसला जान पड़ा श्रीर यह प्रतीत हुआ कि उसकी सृष्टि कुछ चालाक लोगों ने श्रांख के श्रन्धे श्रीर गांठ के पूरों को फंसाने के लिये की हुई है । पर इस नास्तिकपन में भी प्रातःकाल का उठना, ज्यायाम-कुश्ती, गंगास्नान श्रीर श्रमण का नियम जारी रहा ।

कालेज में प्रवेश पाने के समय विद्यार्थियों के जीवन में छुछ विशेषता आ ही जाती है। मुन्शीराम ने कालेज प्रवेश करने के ठीक पहिले ही हुका गुड़गुड़ाना सीखा था और पन्द्रह ही दिन में इसमें पूर्य योग्यता प्राप्त कर ली थी। मुन्शीराम का निवास-स्थान हुकेबाजों का अड़ा था। सब मित्रमगुडली के अजग-अलग नाम लिखे. हुए हुके बैठक में पड़े रहते थे और शाम को जब दरबार लगता था, तब प्रायः सभी हुके गुड़गुड़ाये जाते थे। मित्रमगुडली भी अपने ढंग की एक ही थी। प्रिंस एडवर्ड के काशी आने पर इसी मगुडली के साथ छुट्टियाँ बिताने

के लिये उन दिनों में घर जाने का विचार भी छोड़ दिया था। उस वर्ष की होली और बुढ़वामंगल के त्यौहार भी इस मयड़ जी के साथ ही मनाये थे। होली गुगड़ों के वेष में और बुढ़वामंगल खूव मेहनत से सजाई हुई शानदार किश्तियों पर गश्त करने में वीती। इसी मित्रमंडली की संगति में भांग भी छनने लगी और उसका सेवन भी छुछ समय के लिये नियम-सा हो गया। रविवार को इसी मित्रमंडली की वैठक में शतर जा केल, मुशायरा और उपन्यासों का पाठ होता था।

#### ६. पतन का श्रीगरोश

बुराई से अच्छाई प्रगट होने की 'घटनायें साधारण्तया बहुत सुनने में आती हैं। पर, अच्छाई से बुराई का पैदा होना असाधारण घटना है। ऐसी असाधारण घटना से ही हमारे चित्रनायक के नैतिक-पतन का श्रीगणेश होता है। कालेज में पहिले वर्ष की छमाही के बाद की दो मास की छुट्टियां बिलया में बिता कर मुन्शीराम ने काशी आने पर देखा, तो उसकी मित्रमण्डली का कोई भी साथी अभी नहीं लौटा था। कुछ खिल्ल हृद्य और आकिस्सक ज्वर से निवल हो विद्यार्थी मुन्शीराम दशहरे की छुट्टियों से एक सप्ताह पहिले ही फिर बिलया चला गया और कुछ दिन वहां बिता कर फिर काशी वापिस आगया। सित्र-मण्डली के साथी तब भी घरों से नहीं लौटे

थे। घर से लौटने के वाद तीसरे ही दिन की घटना है कि नित्य की भांति सवेरे गंगा-तट पर अखाड़े में गये तो वहां सुनसान मिला। पूछा तो पता चला कि गुरुवार की छुट्टी थी। कुश्ती का समय टहज़ने में विताने के विचार से राजघाट की झोर का मार्ग पकड़ा। मिर्याकर्णिका से होकर संधिया घाट पहुँचने पर एक चील सुनाई दी। चील घाट के नीचे वनी हुई गुफा की श्रोर से आई थी और थी किसी आपद्यस्त महिला की । मुन्शीराम ने तुरन्त वहां पहुँच कर देखा तो एक स्त्री पूरा ज़ोर लगा कर गुफा से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका सिर वाहिर था, भुजाएं गुफ़ा के दरवाज़े पर श्रीर वाक़ी सब हिस्सा गुफा के भीतर। घड़ से पकड़े हुए कोई उसे भीतर घसीट रहा था। भीतर के कामान्य पिशाच व्यक्ति की शक्ति का वह अवला क्या मुकाबला कर सकती थी ? मुन्शीराम ने उस परवश देवी को खींच कर बाहिर किया। उसकी उम्र सोलह वर्ष से अधिक नहीं थीं । इतने ही में एक ऋषेड़ खी वहां और आगई । वह मुन्शीराम के परिचित परिवार को ही थी। पीछे मालुम हुआ कि पति महाराय तो वकालत की परीका में व्यम थे और उनकी भौजाई डनके दूसरे विवाह की श्री श्रपनी देवरानी को सन्तान दिलाने की ब्राशा से सवेरे तीन वजे ही मिठाई और पूरी का थाल लेकर वहाँ आ पहुँची थी। देवरानी को गुफा का द्वार दिखा आप दूर जा खडी हुई थी। अनला के कपड़े सब चीर-चीर होगये थे, सब देह रगड़ से लहू-लुहान होगया था, भय के मारे वह वाहिर श्राने पर भी कांप रही थी। मुन्शीराम ने गले में **डाली हुई श्रपनी वनात की चादर से उसका सब शरीर ढक** दिया और दोनों देवियों को घर पहुँचा कर पति-देव को भविष्य के लिये चौकन्ना भी किया । यह परिवार सदा के लिये मुन्शीराम का आभारी बन गया और वह देवी भाई-दूज पर मुन्शीराम को टीका लगाने क्या आई, उसके प्रति आत्भाव की पवित्रतम भावना को व्यक्त कर अपनी कुतज्ञता भी प्रगट कर गई। हिन्दू समाज को रसातल में पहुँचाने वाली इस श्रन्ध-श्रद्धा के सम्बन्ध में चरित नायक के ही कुछ शब्दों को यहां उद्घृत करना श्रावश्यक है। उन्होंने लिखा है कि "घाट पर जौटा तो उस नंगे पिशाच को चूर्तों की मार पड़ रही थी और पुलिस के अमादार भी श्रागये थे। एक भली देवी की इन्ज़त का सवाल था। मेरे कहने पर उस पिशाच से नाक रगड़वा और यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह फिर कभी काशी नहीं लौटेगा, पुलिस वाले उसे राज-घाट से पार पहुँचा आये। परन्तु हिन्दू समाज की विचित्र श्रान्धी श्रद्धा का मुमे उस समय पता लगा, जब सन् १८८१ ई० के ऋगस्त मास में ग्राज़ीपुर जाते हुए मैंने बनारस ठहर उसी दुष्ट पिशाच को घाट के मार्ग में नंगे वैठे और खी-पुरुषों को उसकी उपस्थेन्द्रिय पर जल-पुष्पादि चढ़ाते देखा। प्रयागदत्त जमादार से जब पूछा तो उत्तर मिला, 'श्ररे बाबू! धरम का

मामिला ठहरा। श्रंपेज हाकिमों कतरा जात वाटै।' खेद हैं कि हिन्द्र-समाज में से श्रव तक भी इस पाप का मुँह काला नहीं हुश्रा है!"

पाठक, विलकुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि यह ही साहस-पूर्यो, पवित्र और सात्विक घटना मुन्शीराम के पथ-भ्रष्ट होने का कारण वनती है । अंगरेजी उपन्यासों के प्रभाव से दृपित श्रौर नास्तिकपन की सहर में वे-लगाम छूटे हुए मन पर झांत्मा को ऊँचा उठाने वाली इस पवित्रतम घटना ने उलटा ही श्रंसर किया । मन की सरल भावनाओं श्रीर पवित कामनाओं ने कुछ दूसरा ही रूप धारण कर लिया। एक देवी के जीवन की रक्ता करने के वाद मुन्शीराम ने श्रपने को 'हीरो' (वहादुर) तथा 'नाइट' (वीर-रत्तक) श्रीर मन ही मन उस देवी को श्रपनी 'त्रिया' सममता शुरू कर दिया। इधर मामा की संगति से मद्यपान का भी व्यसन लग गया था श्रीर तिस पर वीर वनने की श्राकांचा समाई हुई थी। इसी वीच में एक घटना श्रीर हुई । दशहरे पर दशमी के स्तान की भीड़ थी। भोर समय था। भीड़ में घवराई हुई युवा स्त्री मुन्शीराम के सामने से निकली। कोई दुष्टं उसके पीछे था। दुष्ट को मुन्शीराम ने ऐसा चपत रसीद किया कि वह दीवार के सहारे से गिरता-गिरता बचा । मुन्शीराम उस स्त्री को लाकर श्रपने मकान पर छोड़ गये श्रौर बाद में उसके पंति को भी भीड़ में से इंड़ लाये। पति-पत्नी फिर श्राकर मुन्शीराम के मकान में ही टिक गये। मकान बहुत वड़ा था। चिरत नायक के ही शब्दों में इस घटना का जिखना अच्छा होगा। वे जिखते हैं कि "में अपनी बैठक में चला गया श्रीर उन्होंने ऊपर श्राराम किया। दोपहर पीछे में वाहर चला गया। " है बजे के जगमग घर जौट श्राया। उस समय प्रलोमन में फँस गया। हा! वरसों की कमाई एक घएटे में इब गई। उस रात मैंने भोजन नहीं किया। रात को व्याकुल रहा। दूसरे दिन प्रात: रामायण का फिर स्मरण श्राया।" "यदि श्रपने प्राचीन इतिहास पर श्रद्धा होती तो पीड़ित छी-जाति का रत्तावन्ध भाई बनकर उसकी रत्ता का त्रत लेता। परन्तु मैंने श्रपनी सम्यता को जंगलीपन श्रीर श्रपने साहित्य को मुखता का भगडार समम रखा था, फिर उससे मुमे सहायता कव मिल सकती थी?"

रेवड़ी तालाव के जयनारायण कालेज के स्कूली जीवन छौर फिर कीन्स कालेज के कालेजी-जीवन के साथी पशुपतिशरणसिंह, जो वाद में 'रायवहादुरं' छौर 'सीठं आईठ ईठ' तथा अलवर में 'एसिस्टेन्ट पोलिटिकल अफ़सर' हुए, मुन्शीराम के बड़े गाढ़े दोस्त थे। इनका दोस्ताना नाम था 'सिंहजी।' आपित के समय मनुष्य पास के ही किसी सहारे को ढ़ंढता है। मुन्शीराम के लिये वह पतन एक मयानक आपित था। इस आपित में 'सिंह जी' याद आगये। उनका गांव चार कोस था। सवेरे पैदल ही उनके गांव को विना अन्न-जल मह्गा किये चल दिये। दोपहर को वारह वजे वहाँ पहुँच कर मिन्न को सब घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। अपने दोप को सचाई के साथ स्वीकार करके भविष्य में उससे चचने का संकल्प करना ही समा प्रायिक्त है। प्रायिक्त की यह भावना अपराधी मुन्शीराम के दोपी हृदय में पैदा हो चुकी थी। मिन्न ने सान्त्यना दी श्रीर ज्याकुल हृदय को पूरी तरह शांत किया।

पतन की कोई सीमा नहीं। उत्थान का मार्ग एक ही है, श्रीर पतन के हज़ारों। ऐसे नैतिक-पतन की घटना चरित्र-नायक के जीवन में फिर नहीं घटी, किन्तु मद्य-मांस के सेवन का ज्यसन श्रगले कुछ वपों में घटना चला गया। इस वर्ष की दिवाली पर मद्य-मांस के साथी जुए ने भी श्रपना रंग श्रा जमाया। पर, जुए के पतित साथियों की गन्दी बोल चाल से इतनी घृणा पदा हुई कि श्रीग्गोश के साथ ही उसकी इतिश्री भी होगई।

## ७. मथुरा में दस दिन

काशों से विवाह के लिये तलवन जाते हुए मुन्शीराम ने मधुरा में दस दिन पिता जी के पास विताये। पिताजी मधुरा में स्थायी तौर पर आये थे और मधुरा से उनको बरेली की कोतवाली का चार्ज लेने का हुक्म भी आ चुका था। इसी से उनको पुत्र की शादी के लिये केवल दस दिन की छुट्टी मिली।

मथुरा के दस दिन के जीवन में कोई विशेष घटना नहीं हुई। वहां की दो घटनाश्रों का वर्गान चरित्रनायक ने किया है। पहिली घटना मथुरा के चौबों की प्रापने जजमानों के यहां माल खड़ाने की है। **उसका चरित-तायक के चरित के साथ** कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। दूसरी घटना गुसाई जी की जीला की है। द्विण के एक डिपुटो कलेक्टर अपनी धर्मपत्नी, लड़के और लड़की के साथ काशी की तीर्थ-याता के बाद ज़जयाता के लिये मुन्शीराम के साथ ही आये थे। लड़की १४-१५ वर्ष की आयु की थी और अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ी हुई थी। एक दिन गोपाल-मन्दिर की मांकी थी। पांच बजे शाम का समय था। मुन्शीराम पुलिस के सफ़ेदपोश जमादार के साथ मांकी देखने लिये गया हुआ था। वह भीतर के महल की सेर कराने के लिये भी मुन्शीराम को अन्दर ले गया। अभी पांच ही मिनट हुए होंगे कि एक कमरे के भीतर से चीख सुनाई दी। कमरे का द्रवाजा धका देकर खोला गया। भीतर पहुँच कर देखा तो एक अवला कुमारी को गुसाई अपनी ओर खींच रहा था और वह उसके पायी पंजे से बुटकारा पाकर भागने की चेष्टा कर रही थी। पास ही एक श्रघेड़ स्त्री खड़ी थी। पापी ने श्रपना पाप छिपाते हुए कहा-"भगवान् के दर्शन से यह घवरा गई, मैं चुप कराता था।" कुमारी ने कहा-"इसका विश्वास मत कीजिये। मैं इस के चरणस्पर्श कर रही थी। तब इसने मुक्ते पकड़ लिया श्रीर मैं

चिहाई । मुक्ते मेरे पिता के पास ले चलो ।" मुन्शीराम ने कन्या को पिता के पास पहुँचाया । पिता उसको नीचे कहीं न देख कर उपर इंद रहे थे । हिपुटी कलेक्टर को इस घटना पर इतना खेद हुआ कि गुसाई का मकान छोड़ कर दूसरी जगह चले गये। मूर्ति पूजा और तीथे याता से भी उनका दिल ऐसा हट गया कि अन्य सब तीथों पर जाने का विचार त्याग कर वे मथुरा से सीधे अपने घर ही लौट गये।

-:0:-

# दूसरा भाग

क.

## गृहस्थ

े. द्वितीय श्रश्राम में प्रवेश, २. वरेली में श्रन्थकारमय जीवन, ३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई, ४. दिव्य प्रकाश का दर्शन, ४. पतिज्ञता पत्नी, ६. दो दिन की चाकरी, ६. फिर से विद्यार्थी जीवन, ८. स्वतन्त्र आजीविका, ६. वकालत की परीजा।

### १. दितीय-श्राश्रम में प्रवेश

दूसरे भाइयों का विवाह जितनी छोटी अवस्था में हो गया था, उतनी छोटी अवस्था में मुन्शीराम का नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि पहिले जिस कन्या से विवाह करने का निश्चय हुआ था उसका दैवयोग से देहान्त हो गया। उसके बाद जालन्थर के प्रसिद्ध साहूकार और तहसीखदार राय शालियाम ने अपनी खड़की के साथ मुन्शीराम का सम्बन्ध करने का निश्चय किया और माता-पिता से यह वचन ले लिया कि 'मुन्शीराम का कहीं और नाता नहीं किया जायगा।' उनका यह विचार था कि वर-वधू की आयु में पांच वर्ष का अन्तर होना चाहिये।

सगाई सम्वत् १९३२ में हो गई, विवाह सम्वत् १९३४ में हुआ। माताजी को लाड़ले वेटे की शादी का वड़ा शौक था। पर, उसको श्रपने हाथों सम्पन्न करना उनके भाग्य में नहीं वदा था। विलया में प्राग्होत्सर्ग होने से दो घगटे पहले माताजी ने, पिताजी का हाथ अपने हाथ में लेकर, अपनी अन्तिम इच्छा इन शब्दों में प्रगट की थी-"एक ही इच्छा मन में रह गई। श्रपने मुन्शी का विवाह अपने हाथों से करती। आप भूलना मत। मेरे प्यारे यचे का विवाद उसी हौसले से करना, जैसा मैं करना चाहती थी। मैं तो उस दिन की प्रतीला कर रही थी, जब मेरा बना वंकील बनेगा और मैं श्रपनी पुत्र-वधू सहित उसका ऐश्वर्य देखुंगी। अच्छा, भगवान् की यही इच्छा है तो यही सही।" माता जीकी इस इच्छा के अनुसार विवाह पूरी तय्यारी और धूमधाम के असाथ किया गया। पिताजी को श्राधिक हुट्टी नहीं मिल सकी। वे विवाह से तीन ही दिन पहिले घर पहुंचे थे श्रीर विवाह के बाद तुरन्त ही वापिस लीट गये।

विवाह पौराणिक पद्धति से हुआ। नास्तिक होते हुए भी
मुन्शीराम ने चुपके-से सब रस्में श्रदा कीं। चुढ़िया पुरागा के
श्रागे माथा टेका। वधू के साथ गाँठ जोड़े श्राशीर्वाद प्राप्त करने
के लिये पीर की कबर श्रीर देवमन्दिरों का भी चक्कर काटा।
लोकाचार श्रीर शास्ताचार के नाम से, जिसने जो कुछ भी करने
को कहा, सब किया गया।

इतनी धूमधाम से विवाह होने पर भी मुन्शीराम को कुछ सन्तोष नहीं हुआ, अपितु निराशा ही हुई । मुन्शीराम का दिल और दिमारा अंग्रेज़ी उपन्यासों के रंग में रंगा हुआ था। अपनी भावो पत्नी के सन्वन्ध में जिस कल्पना के धोड़े दौड़ाते हुए वह घर पहुंचा था, विवाह के बाद वह मृगतृष्णा ही साबित हुई। उपन्यासों की नायिकाओं के सब गुर्णों से सम्पन्न स्त्री के साथ आनन्दमय भावी जीवन वितान के मुनहले विचार इन्द्र-धनुष की तरह आंखों के सामने चमक रहे थे, पर विवाह के वाद पता चला कि वह सब स्वप्नावस्था की सृष्टि थी।

चरित्रनायक ने इस सम्बन्ध में जिला है—''मैं विवाह के धूमधड़के से निष्टुत्त हो कर बहुत निराश हुआ। मैंने सममा था कि वधू युवा मिलेगी। परन्तु वह अभी बाल्यावस्था में ही थी। फिर यह निश्चय किया कि मैं उसे स्वयं पढ़ाऊँगा और इस विचार ने मुक्ते बहुत सन्तोप दिया। मैंने उसी समय बालविवाह की कुप्रथा के भयदूर परिगाम अनुभव किये थे और इसी लिये आर्यसमाज में प्रवेश करते ही मैंने इसके संशोधन में बड़ा भाग लिया। मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल ही मेरे ध्रन्दर न डाजा जाता, तो काशी से ग्रेज्युण्ट बन कर मैं किसी ध्रन्य ऊँची दशा में चला जाता। कम से कम यदि धर्मपत्नी की आ्रायु सोलह वंष की होती और परस्पर की प्रसन्नता

से श्रांखें खोल कर विवाह होता तो मैं उस श्रन्थकूप में गिरने से वच जाता, जिसमें श्रागामी दो-ढाई वर्ष गिरा रहा।"

## २. बरेली में अन्धकारमय जीवन

विवाह श्रीर विवाह के वाद डेढ़ वर्ष तलवन में विता कर मुन्शीराम की इच्छा शिलाध्ययन के लिये बनारस जाने की थी। पर, पिताजी का श्रादेश मिला कि वनारस न जाकर वरेली पहुंचा जाय। सम्वत् १६३४ के श्राश्विन मास में वरेली जाना हुआ। बरेली का सामाजिक जीवन उस समय नैतिक दृष्टि से बहुत पतित था। रईसी का लत्त्रण कुळ विचित्र-सा ही था। दो घोड़ों वाली चौपिह्या गाड़ी, घर में डाली हुई वेरया और सिर पर किये हुए कर्ज़ के विना सेठ, साहूकार श्रीर ज़र्मीदार को भी 'रईस' का पद नहीं मिलता था। ऐसे वातावरण के प्रभाव से मुन्शीराम का बचना कठिन क्या असम्भव ही था। मुन्शीराम के चिरत में उस समय सब से बड़ी कमज़ोरी यही थी कि श्रास-पासके वातावरण से ऊपर उठना उसके लिये श्रसम्भव था । "गङ्गा गये गङ्गादास श्रौर जमुना गये जमुनादास" की लोकोक्ति उस पर ठीक बैठती थी। जब कि वनारस में रह कर गुयडों का-सा वेष धारण करने में संकोच नहीं किया था, विलया में लाठी-गर्तका के हाथ तुरन्त सीख लिये थे, मामा की सङ्गति से शराब के व्यसन की शिला प्रह्या की थी, जुआ भी

एक ऐसे ही साथी की सङ्गति का फल था और हुका गुड्गुड़ाना भी ऐसे ही सीखा था, तब भला बरेली के सभ्य-समाज की रईसी का रंग मुन्शीराम पर क्यों न चढ़ता ? पिताजी वरेली शहर के कोतवाल क्या थे, राजा थे; श्रौर मुन्शीराम युवराज । ऐसी स्थिति में रईसों के साथ मेल-मिलाप होने का रास्ता विलक्कल खुला था । इसी से सबसे पहिली दोस्ती राय छदम्मीलाल साहब (कायस्य) से हुई, जो रईसी की उपर्युक्त परिभाषा के अनु-सार डवल रईस कहे जा सकते थे श्रीर उनके यहाँ एक की जगह चार-पाँच फ़िटन गाड़ियाँ थीं, दो हाथी बँधे रहते थे श्रीर एक के चजाय दो वेश्यार्थ उन्होंने श्रपने घर में डाली हुई थीं । श्रन्य भी कई-एक साधारण रईसों से दोस्ताना होगया था, पर राय इदम्मीलाल के बाद उल्लेखनीय नाम इकीम लल्ला का है। उनका मकान मुन्शीराम के मकान के साथ ही लगा हुआ था। कमाल के हकीम थे। एक बार मुन्शीराम को भी सल्त वीमारी से उन्होंने बचाया था। हकीमी की बदौलत ही लझाजी के यहां विना पैसा खर्च किये ही नाच-मुजरा हो जाता था स्रोर दिलाणा में मिठाई के थालों की भेंट भी पहुंच जाती थी।

रायसाहव छद्म्मीलाल की फ़िटन गाड़ी प्रतिदिन सवेरे ह्वाखोरी के लिये थ्रा जाती। कोई सप्ताह नाच-रँग से खाली न जाता। उस पर हुकूमत का नशा। बस, फिर कहना ही क्या था ? इलाहाबाद के कालेज के एक वर्ष के जीवन को छोड़

कर वरेली का वाकी सब जीवन इसी श्रन्यकारमय श्रवस्था में वीता। इलाहावाद में परीक्षा में असफल हो जाने का परिगाम श्रीर भी बुरा हुआ। परीचा की श्रसफतता के दुःख को "ऐक्शा तम्बर वन" की बोतल के प्याकों से धोने की कौशिश की जाने लगी। रात को बोतल और गिजास मेज पर रखन वैसी ही पुस्तर्के हाथ में लेकर, समय विताना ग्रुरू किया। एक वजे तक पूरी बोतल समाप्त हो जाती। पिता जी नित्य-कर्म से निवृत्त हो सवेरे पांच बजे कीतवाली चले जाते। दिन का भोजन वहां ही करते। रात को आठ वजे घर आते और भोजन कर के नी वजे सो जाते। फिर सारी रात पर मुन्शीराम का हीं श्रिधिकार रहता। पिता जी श्रव भी यही सममते रहे कि पुत्र कालेज की पढ़ाई में लगा रहता है। इघर रात को प्याले के श्रलावा रईसों की महफ़िलों में भी श्राना-जाना शुरू हुआ। सात मास तक यह कम वरावर जारी रहा। एक वार जाला भाइयों (कायस्यों) के यहां की शादी की महिफ़ल में पियक्कड़ों की दुर्गति देख कर वैसी महिफ्रज़ों से कुछ पृया हुई। पर, शराव का नशा उस घृ़गा से भी नहीं टूटा । घर लोट कर उसी दिन खरीद कर लाई हुई शराव का जाम पिया। उसने अन्या कर दिया। चरित्रनायक ने लिखा है—"में अपने जीवन में दूसरी वार ऐसा पतित हुआ कि पुरानी गिरावट का संस्कार फिर जागं खड़ा हुआ। घएटों वेहोश सा पड़ा रहा, परन्तु

श्रात्मा में कोलाहल मचा हुआ था। प्रातःकाल श्रमणार्थ दृर निकल गया श्रीर एकान्त में बैठ कर श्रनुताप करता रहा। उस दिन शाम को ही लौट कर मोजन किया। दूसरे दिन से ही काया फिर पलट गई। नाच, तमाशे, दावतों में जाना बन्द हुआ श्रीर फ़िलासफ़ी का स्वाध्याय शुरू हो गया। वोतल श्रीर गिलास भी कुछ काल के लिये विदा हो गये।"

# ३. इस बीच में कालेज की पढ़ाई

नहीं मालूम क्यों मुन्शीराम को कालेज की शिला में यत्न करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । बनारस की आकस्मिक असफलता की घटना पाठक पीछे पढ़ चुके हैं। इस बीच में बरेली रहते हुए इलाहाबाद जाकर एफ़० ए० पास करने का लो यत्न किया, उस में भी बैसा ही विघ्न आ उपस्थित हुआ। सफलता की चोटी पर से मुन्शीराम का पर फिसल गया। पहले तो पिता जी ने मोहवश लाड़ले बेटे को पढ़ने के लिये कहीं जाने न दिया, फिर वरेली की संगति में पड़ कर लाड़ले बेटे का अपना ही दिल मचल गया। जब पढ़ाई का समय आया तब बनारस जाकर निचली अयी में भरती होने में लब्जा मालूम होने लगी। स्वयं इलाहाबाद जाने का निश्चयं किया। इलाहाबाद जाकर सम्बत् १६३५ के पौष मास में स्योर सेन्ट्रल कालेज में नाम जिखवाया। यहां भी अध्यापकों की संगति अच्छी

`\

थी। मुन्शीरास को अध्यापकों का प्रेम और कृपा प्राप्त करने में श्रिधिक समय नहीं लगा। मद्यपान का व्यसन एक दम ह्रूट गया। विद्यार्थियों की सभात्र्यों में होने वाले वाद्विवादों में विशेष भाग लेना शुरू किया। कालेज का जीवन सम-श्रवस्था में चलने लगा और सारा समय विद्या की चर्चा में ही व्यतीत होने लगा। कालेज के इस जीवन का प्रभाव हुट्टियों में वरेली आने पर भी कायम रहा। डेढ़ मास वरेली में विताने पर भी मद्यप श्रीर नाच-रंग के प्रेमी मिलों की संगति से बचा रहना एक असाधारण घटना थी। परीक्षा पास आने पर उस के लिये सिरतोड़ कोशिश की जाने लगी। रात को तीन घन्टे से प्रधिक सोना नहीं होता था। स्वास्थ्य गिरने लगा। परीचा के तीन दिन तो निकल गये, पर रात को ज्वर ने आ दवाया। उसकी कुद्ध भी परवा न कर चौथे दिन भी परीचा-भवन को चल दिये। पर, परीन्ता-भवन में वीमारी ने ऐसा ज़ोर पकड़ा कि श्रांखें बन्द हो गईं। डाक्टर को बुलाया गया। ज्वर कम नहीं हुआ। ज्वर सरसाम के रूप में परिण्त हो गया। परियाम यह हुआ कि अन्तिम प्रश्तपत्त रसायन का विना किये ही रह गया । परीचा-फल में प्रथम तीन विषयों में ७० प्रति शतक श्रङ्क प्राप्त किये, न्याय में ५० में से २५ और रसायन में श्रन्य। रसायन श्रीर न्याय को मिला कर पास होने के लिये श्राठ श्रॅंकों की कमी रह गई। यूनीवसिंटी से लिखा पढ़ी करने का भी कुछ फल न हुआ। केवल आठ श्रेकों के लिए ऐफ़॰ ए॰ की परीक्षा में सफलता नहीं मिली।

फिर सात मास बरेली के अन्धकार में बिता कर ऐफ़० ए० की परीचा देने की सुमी। पर, वह किसी कालेज के द्वारा ही दी जा सकती थी। मुन्शीराम के वनारस के सहपाठी श्रीर अन्यतम मित्र श्री रमाशद्वर मिश्र एम० ए० सर सय्यद श्रहमद् के श्रालीगढ़ के मुह्म्महन कालेज में गियाताध्यापक थे। उनको जिखने पर उन्होंने यड़ी प्रसन्नता से मुन्शीराम को श्रपने पास बुला लिया। पर, वे भी नम्बर एक के पियक्कड और रंगीले युवक थे। संगति ने भ्रापना रँग जमाया। शराव तो चलती ही थी, एक दिन मुजरा भी हो गया। अजीगढ़ ने प्रयाग के प्रभाव को विलक्षल मिटा दिया। यहां भी कालेज की पढाई मुन्शीराम की फिस्मत में लिखी न थी। कालेज खुला और एक मास के लिए फिर वन्द हो गया, क्योंकि प्रालीगढ़ में हैज़ा फेल चला था। निराश मुन्शीराम को घरेली लीटना पड़ा। वरंली का घोर श्रन्थकारमय जीवन इसी निराशा का दुष्परियाम था।

## ४. दिव्य प्रकाश का दर्शन

ऐसी घोर श्रन्धकारमय पतित श्रवस्था से ऊपर उठ कर मुन्शीराम को महात्मा मुन्शीराम श्रीर वाद में मृत्युञ्जय स्वामी श्रद्धानन्द बनना था, यह कौन जानता था? नास्तिक श्रीर इस प्रकार पतित होने पर भी मुन्शीराम का जीवन विलकुल ही ऊसर नहीं था। उस पर संगति का सहज में कैसा असर पड़ता था, पाठकों ने पीछे भली प्रकार देख लिया है। वर्तमान युग के निर्माता, विनष्टप्राय भारत की पुरातन आर्थ संस्कृति के पुनर-द्धारक, अगाध पांडित्य एवं अलौकिक तार्किक शक्ति से सामा-जिक एवं धार्मिक अन्धकार को विलुप्त करने की चेष्टा में सदा रत रहने वाले और अपने व्यक्तिगत प्रमाव से सैकड़ों-हजारों की कायापलट करने वाले महर्षि द्यानन्द सरस्वती की सत्संगति का ही यह परिग्णामं था कि उनके पदिचन्हों पर चलते हुए छपने जीवन को सफल बना कर उसको उनके मिशन की ही पृति में लगा देने वालों में महात्मा मुन्शीराम किया स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी का नाम अनन्त ताराओं में चन्द्रमा के समान चमक रहा है। इसके सम्बन्ध में चरित्रनायक ने स्वयं ही लिखा है— "मृषिवर! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे इकतालीस वर्ष हो चुके, परन्तु तुम्हारी दिन्य मूर्ति मेरे हृदय-पट पर अब तक, ज्यों की त्यों, श्रंकित है। मेरे निर्वल हृदय के श्रांतिरिक्त कीन सरगाधर्मी मतुष्य जान सकता है कि कितनी वार गिरते-गिरते तुम्हारे स्मरग्रमात्र ने मेरी आत्मिक रज्ञां की है। तुमने कितनी गिरी हुई आत्माओं की काया पलट दी, इसकी गराना कौन मनुष्य कर सकता है ? परमात्मा के बिना, जिनकी पवित्र गोद में तुम



विचर रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली हुई श्रीय ने संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्ध कर दिया है ? परन्तु श्रपने विषय में मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे सहवास ने मुक्ते कैसी गिरी हुई अवस्था से उठा कर सचा जीवन लाभ करने के योग्य वनाया ?" पहिले ही दर्शन के वारे में चरित्र-नायक ने लिखा है—"उस दिञ्य आदित्य मृतिं को देख छछ श्रद्धा उत्पन्न हुई; परन्तु जब पादरी टी० जे० स्काट श्रीर दो तीन झन्य यूरोपियनों को उत्सुकता से वैठे देखा, तो श्रद्धा और भी वढ़ी । श्रभी दस मिनट भी वक्तृता नहीं सुनी थी कि मन में विचार किया-यह विचित्र व्यक्ति है कि केवल संस्कृतज्ञ होते हुए ऐसी युक्तियुक्त वातें करता है कि विद्वान दंग हो जायें। व्याख्यान परमात्मा के निज नाम 'श्रो३म्' पर था। वह पहले दिन का आत्मिक आहार कभी भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी श्रात्मिक श्राह्माद में निसम्न कर देना भृषि श्रात्मा का ही काम था।"

यह सत्संग भी मुन्शीराम को श्रानायास ही प्राप्त हो गया
था। १४ श्रावण सम्वत् १६३६ के दिन महर्षि द्यानन्द वरेली
पधारे थे। उनके पहुंचते ही पिता जी को हुक्म मिला कि सभा
में किसी प्रकार की गड़वड़ न होने देने का सब प्रवन्ध करें।
प्रचन्ध के लिये वे स्वयं ही गये। उन पर पहले दिन के व्याख्यान
का इतना प्रभाव पड़ा कि रात को धर श्राते ही श्रांपने नास्तिक

पुत्र से उसके सुधरने की कुछ आशा रखते हुए कहा-"वैटा मुन्शीराम! एक द्राडी संन्यासी श्राये हैं, वेडे विद्वान् श्रीर योगीगाज हैं। उनकी वक्तृता सुन कर तुम्हारे संशय दूर हो जायेंगे। कल मेरे साथ चलना।" केवल संस्कृत जानने वाले साधु के मुख से बुद्धि की कोई वात सुनने की श्राशा न रखते हुए भी वहां पहुंचने के बाद दस ही मिनट के ज्याख्यान का नास्तिक हृद्य पर श्रसाधारण प्रभाव पड़ा। व्याख्यानों का सिलसिला जारी रहा और मुनशीराम का हृदय महर्पि की श्रोर अधिकाधिक आकर्पित होता चला गया जैसे कि भटके हुए जहाज का कप्तान प्रकाशस्तम्भ का प्रकाश पाकर बड़ी तेज़ी से अपने जहाज़ को उस श्रोर ले जा रहा हो। नमस्ते, पोप, पुरानी, जैनी, किरानी, क़ुरानी के वाद मूर्ति-पूजा श्रीर श्रवतारवाद के खरहना-त्मक व्याख्यान शुरू हुए। आस्तिक पिता तो इतने घवरा गये कि व्याख्यानों में जाना ही वन्द कर दिया और नास्तिक पुल की श्रद्धा सूर्योदय के साथ खिलते हुए सूर्यमुखी की तरह खिल उठी। मुन्शीराम दिन का भोजन करके दीपहर को ही महर्षि के निवास-स्थान, वेगम-वाग्र की कोठी, पर पहुंच कर भीतर जाने की प्रतीचा में डचोढ़ी पर बैठ रहता। २॥ से ४ वर्ज तक शंका-समाधान होता था । लोग श्रपने सन्देह प्रगट करते श्रीर महर्षि उनका निराकरण करते थे। भीतर जाने की श्राज्ञा मिलने पर जो पहिला न्यक्ति महर्षि को प्रणाम करता, वह उनका वह शिष्य होता, जिसने निकट-भविष्य में ही उनके मिशन के लिये सर्वस्व न्योद्घावर कर श्रपने को श्रमर बना लिया। वह चुपके-से वैठा हुन्ना सब प्रश्नोत्तर सुनता रहता। वहाँ से व्याख्यान सुनने के लिये सीधा टाउन-हाल पहुंच जाता। व्याख्यान के वाद भी तव तक वहां खड़ा रहता, जब तक कि महर्पि वहां से चल न देते । २४-२६ और २७ अगस्त को पुनर्जन्म, ईश्वरावतार श्रीर मनुष्य के पाप विना फल भोगे जामा किये जाते हैं कि नहीं, इन विषयों पर पादरी स्काट के साथ शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ में लेखक का काम करने वालों में उनका यह भावी शिष्य भी था। पर, दूसरी रात के शास्त्रार्थ के वाद सन्निपात-श्राक्रान्त हो जाने से वह तीसरे दिन के शास्त्रार्थ में शामिल न हो सका श्रौर न फिर महर्षि के दर्शन का लाभ ही प्राप्त कर सका। मुन्शीराम की काया पलटने में महर्पि के इस सत्संग ने जादू का काम किया श्रीर यदि कहीं मुंशीराम को यह सत्संग प्राप्त न हुआ होता तो वरेली के अन्धकारमय जीवन से उसका उद्धार होना भी सम्भव न था। चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है— "इन दिनों में अपृपि-जीवन-सम्बन्धी श्रमेक घटनायें मैंने देखीं, जिनमें से कुछेक का प्रभाव मुम्त पर ऐसा पड़ा कि अब तक वे मेरी श्रांखों के सामने घुम रही हैं।"

यह सत्संग श्रिधिक दिन नहीं निभा। मुन्शीराम को बीच में ही ज्वर ने श्रा द्वाया श्रीर महर्षि वरेली से शाहजहांपुर चले गये। पर श्रद्धा का भाव मुन्शीराम के हृद्य में घर कर गया। नाच-तमाशों से भी कुछ विरक्ति हो गई श्रीर मद्यपान का व्यसन भी कुछ दव गया। पिताजी इसको संन्यासी के सत्संग का ही परियाम सममते थे श्रीर मृर्ति-पूजा तथा श्रवतारवाद श्रादि के खराडन से श्रसन्तुष्ट होते हुए भी उस संन्यासी को श्रपने पुल के इस सुधार के लिये धन्यवाद दिया करते थे। उपजाऊ भूमि में वे बीज इसी समय बखेरे गये थे, जो कि श्रागे चल कर उस उद्यान के रूप में प्रगट हुए जिसकी शीतल छाया में बैठ कर श्रात्म-सुधार करने का श्रनुपम लाभ हजारों व्यक्तियों को ही नहीं, सेकड़ों परिवारों को भी मिला।

#### ५. पतित्रता पत्नी

गहरे अन्धकार से ऊपर उठते हुए मुन्शीराम को विशेष सहारा देने वाली दो पारिवारिक घटनायें थीं। वीमारी से उठने के वाद पिताजी ने मुन्शीराम को अपनी धर्मपत्नी को बरेली ले आने के लिये घर मेजा। मुन्शीराम घर से समुराल (जालन्धर) जाकर अपनी धर्मपत्नी शिवदेवी को तलवन होते हुए बरेली लिवा लाये। शिवदेवी की आयु कुछ अधिक नहीं थी और शिवा का तो सर्वथा अभाव ही था। फिर भी हिन्दू नारी की पित-भक्ति की पिवल मावना उसमें कूट-कूट कर मरी हुई थी।

एक दिन सुन्शीराम साथी-संगियों की कुसंगति में पड़कर खूब पी गये। शराब ने श्रपना पूरा रंग जमाया। उसी नशे में दो मिलों के भुलावे में पड़कर एक वेश्या के घर भी जा पहुँचे। उस समय तक केवल महफ़िलों में नाच-तमाशा देखा था, पर वेश्या के घर पर जाने का यह पहिला ही अवसर था। न मालूम भीतर क्या भाव पैदा हुए कि वहाँ अधिक देर नहीं ठहरे। 'नापाक' 'नापाक' कहते हुए नीचे उतर आये। घर पहुँचे, तब भी नशा नहीं उतरा था। बैठक में जाकर तिकये पर सिर देकर पड़ गये | नौकर ने जुते उतारे | नौकर के सहारे ही सीढ़ियों से ऊपर गये। बरामदे में पहुँचते ही उलटी होने लगीं। पत्नी ने श्राकर सम्हाला, मुँह धुलाया श्रीर मैले कपड़े उतारे। विस्तर पर लिटा कर माथा श्रौर सिर द्वाना शुरू किया। घृगा, उपेका या तिरस्कार की वहां गन्ध भी नहीं थी। स्नेहमयी साता की ममता, सहोदरा बहिन का प्रेम, श्रादर्श पत्नी की भक्ति, स्वामि-भक्त सेवक की सेवा और परोपकारी पुरुष की उदारता के सब भावों का उस व्यवहार में कुछ श्रभूत-पूर्व मिश्रण था। त सोने वाले को भी ऐसे समय नींद श्रा जाय। मुन्शीराम की पथराई श्रांखें गहरी नींद में बन्द होगई। रात के एक बजे नींद खुली तो शिवदेवी बैठी हुई पैर दबा रही थी। पानी मांगने पर देवी ने गरम दूध का भरा हुआ गिलास गुँह को लगा दिया। नशा दूर हुआ। उस समय तक बराबर जागने और भोजन न करने का

कारण पूछने पर देवी ने कहा—'श्रापके भोजन किये विना मैं केसे खाती १ श्रव इतनी देर में भोजन करने में कुछ रुचि नहीं।' मुन्शीराम ने श्रपने पतन की सब कहानी सुना कर जामा मांगी, तो देवी ने तुरन्त कहा—'श्राप मेरे स्वामी हो। यह सब सुनाकर मेरे सिर पाप क्यों चढ़ाते हो १ मुक्ते तो माता का उपदेश यही है कि श्राप की नित्य सेवा करूँ।' चरित्र-नायक ने जिखा है—'उस रात विना भोजन किये दोनों सो गये श्रीर दूसरे दिन मेरे लिये जीवन ही बदल गया।"

दूसरी घटना शिवदेवी के उदार चरित्र पर और अधिक प्रकाश डालती है। शराव के पारसी व्यापारी का बिल इतना बढ़ गया कि तीन सौ रुपये मुन्शीराम को देने होगये। उसको तो किसी तरह कुछ दिन के लिये टाल दिया। पर, सिर पर एक चिन्ता सवार होगई। शिवदेवी ने उसको भांप लिया और भोजन के समय कारण जानने के लिये आग्रह किया। चिन्ता का सब कारण माल्म कर भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करने से पहिले ही देवी ने हाथ के कड़े उतार कर सेवा में उपस्थित कर दिये। मुन्शीराम ने संकोच-भाव से कहा—"यह कैसे हो सकता है? तुमको आग्रुषित करने के स्थान में तुमको आग्रुषणों से रहित करने का पाप कैसे लूं?" देवी ने तुरनत दूसरी जोड़ी दिखा कर कहा—"एक जोड़ी पिताजी ने और दूसरी श्रमुर जी ने दी थी। इनमें से एक व्यर्थ पड़ी है। यह

मेरा माल है। जब तन तक श्राप का है, तव इसके लेने में संकोच क्यों है ? आपकी चिन्ता दूर करने को यह कोई महँगा सौदा नहीं।" कड़े वेच कर विल श्रदा किया गया। बाक़ी रुपये शिवदेवी की सन्दृक्ची में ही रख दिये श्रीर यह संकल्प किया कि कमाने के बाद इस रक़म को पूरा करके पहिले ये जोड़ी बन-वाई जायगी । घटना साधारण है, किन्तु मुन्शीराम के जीवन को बदलने में इस घटना का श्रासाधारण हाथ है। स्त्री-जाति के प्रति सुन्शीराम का दृष्टिकोगा उपर्युक्त दोनों घटनाओं से बदल गया। श्रंग्रेज़ी उपन्यासों की नायिकाश्चों के चंचल-चरित्र का जो चित्र श्रांखों के सामने सदा घुमा करता था श्रौर उसी से श्रपनी स्त्री के सम्बन्ध में भी निराशा की जो इलकी-सी रेखा कभी कभी सामने खिच जाया करती थी, वह सदा के लिये दूर होगई | गृहस्थ की समस्त कल्पना-सृष्टि का श्रन्त होकर वास्त-विकता का कुछ ज्ञान हुआ। हवाई किले वांधने छोड दिये। शिवदेवी को शिचिता एवं गुरावती बनाने का यत्न किया जाने जाने क्रगा।

### ६, दो दिन की चाकरी

कालेज की ऊँची पढ़ाई मुन्शीराम के भाग्य में नहीं लिखी थी। पिता जी ने समभ लिया कि पुत्त कालेज की पढ़ाई के ध्ययोग्य है। बढ़े भाई तलवन में ज़मींदारी श्रीर साहुकारी का

सव काम सम्हालते थे। दूसरे श्रीर तीसरे भाई मिर्ज़ापुर श्रीर हमीरपुर में थानेदार थे। चौथे पुत को भी पुलिस के महकमे में भर्ती कराने के लिये उस समय के कमिश्रर एडवर्ड्स के पास . ले जाया गया । पिताजी उसके कृपापात्र थे श्रीर मुन्शीराम की अंग्रेज़ी वात-चीत से भी वह बहुत प्रसन्न हुआ। नायव तहसील: दार बुट्टी पर जा रहा था। इसिंजिये मुन्शीराम को तीन मास के लिये नायब तहसीखदार नियुक्त कर उसका नाम तहसीलदारी की उम्मीद्वारी के लिये मेज दिया । तहसीलदार मुनीरुद्दीन के पिता श्री नानकचन्द जी के पुराने स्नेही थे। इसलिये मुन्शीराम को तहसीलदारी का काम वह वड़े प्रेम श्रीर तत्परता से सिखाने लगा। एक मास बाद तहसीलदार के छुट्टी जाने पर बसका स्थानापन्न भी मुन्शीराम को ही वनाया गया। पुत्र को इस प्रकार उन्नति करते देख पिता का प्रसन्न होना स्वा-भाविक था। पर, पुत्न के अन्तःकरण के बदलते हुए भावों को समम्पना उनके लिये कठिन था। तहसीलदारी के पन्द्रह दिनों में कलक्टर और ज्वाइसट मजिस्ट्रेट से सीधा व्यवहार होने पर मुन्शीराम को श्रनुभव हुश्रा कि लोग जिस नौकरी में इतना मान-सन्मान समसे हुए हैं, वह श्रपमान के ज़हर से भरा हुआ कांच का प्याला है। तहसीलदार के छुट्टी से लौटने पर उससे श्रपने मन का सब भाव कह दिया। उसके सममाने बुमाने पर किसी तरह एक मास और पूरा किया, पर उसके

वाद एक ऐसी घटना हुई कि कि उससे मुन्शीराम का दिल नौकरी से विलकुल ही हट गया । वरेली से श्राठ या दस मील पर सेना पड़ाव डालने वाली थी। रसद वराँग्ह का सव प्रवन्ध नायव तहसीलदार के नाते मुन्शीराम पर श्रा पड़ा। फ़ौज के गोरों ने श्रगडे वाले के श्रगडे विना कीमत चुकाये लूट लिये। कर्नल के पास शिकायत ले जाकर मुन्शीराम ने साफ्न ही कंह दिया कि यदि अगडे वाले ग्रीव के दाम न चुकाये गये तो मैं सव दूकानदारों को लौटा दूंगा। कर्नल को ऐसे स्पष्टवादी काले श्रादमी से पहिली ही बार पाला पड़ा होगा । उसने श्राग-ववूला होकर कहा- "तुम ऐसा करोगे तो हानि उठात्रोगे। तुन्हारी इस गुस्ताख़ी का मतलव क्या है ?" इस पर मुन्शीराम भी श्रपने को सम्हाल न सके श्रीर बोले—''मैं श्रपने श्राद्मियों को ले जा रहा हूं ! मैं यह अपमान नहीं सह सकता। आप जो कर सकते हैं, करें।" कर्नल श्रागे बढ़ा। पर, वह था निहत्था श्रीर मुन्शीराम के हाथ में 'था हर्एटर । हर्एटर सम्हाला झीर रकाव पर पैर रखते हुए अपने सब आदमियों को लौटने का हुक्म देकर घोड़े को एड़ दी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वजों की निर्भयता, वीरता श्रीरं स्पष्टवादिता सबकी सब विरासत में केवल मुन्शीराम को ही मिली थीं। जहां दो बंड़े भाई पुलिस की नौकरी में सांसारिक दृष्टि से भी सफल हुए, वहां मुनशीराम उनसे ऊँचे छोहदे पर नियुक्त होने पर भी तीन

माह से अधिक पुलिस की चाकरी नहीं निभा सके। जीटने पर तहसीलदार को जब घटना सुनाई, तो उसके चेहरे का रंग एक इस वदल गया। रात को उक्त घटना की सव रिपोर्ट लिखी। उर्दू की प्रति तहसीलदार को देकर श्रंप्रेज़ी की प्रति लेकर कलक्टर के वंगले पर पहुँचे। वहां कर्नल पहिले ही से उपस्थित था। कलक्टर ने देखते ही कर्नल-साहव को श्रपमानित करने का कारण पूछा श्रौर कर्त्तव्य-पालन से विमुख होने के लिये सज़ा देने की धमकी दी। मुन्शीराम ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इसको पढ़ने के बाद न्याय कीजियेगा । रिपोर्ट पढ़ने और कर्नल के साथ एकान्त में परामर्श करने के बाद कलक्टर ने मुन्शीराम को कर्नल से माफ़ी मांगने के लिये कहा। मुन्शीराम को बैठने तक के लिये नहीं कहा गया। इस व्यवहार ने अपमान के गहरे घाव पर नमक क्रिड्कने का काम किया । मानसिक श्रवस्था के उत्तेजित होने पर भी कुछ सम्हल कर सुनशीराम ने साहव को सलाम किया और तुरन्त कमरे से बाहर आकर तहसील का रास्ता पकड़ा। इधर कमिश्रर का सवार बुलाने आया हुआ था। कमिश्रर मुन्शीराम को स्थिर नौकरी दिलाने की फ़िक्र में था श्रीर फ़िलहाल बाहिर की तहसील में ख़ाली जगह पर भेजना चाहता था। कर्नल के साथ की सब घटना ऋौर कलक्टर का सब व्यवहार बता कर मुन्शोराम ने नौकरी से सदा के लिये छुट्टी छेनी चाही। पर, कमिश्रर ने छुट्टी देने से इन्कार किया श्रीर उक्त घटना में

मुन्शीराम को वेदाग्र बचा दिया। नायब तहसीलदार के छुट्टी से लौटते ही उसको चार्ज सम्हलवा कर मुन्शीराम ने चाकरी से श्रापना पिगड छुड़ाया। पर, पुत्र को किसी न किसी काम में लगाने की चिन्ता पिताजी को बराबर बनी रही। पुलिस की नौकरी के सिवा उनकी दृष्टि श्रौर किस काम पर जा सकती थी?

सम्वत् १६३७ के प्रारम्भ में ही नानकचन्द जी की बदली खुर्जी को होगई, जहां कि उन्होंने सबिडवीजनक पुलिस अफ़सर का काम सम्हाला। मुन्शीराम भी धर्मपत्नी-सहित पिता जी के साथ ख़ुर्जा गये । पहिले के पुलिस इन्स्पैक्टर जनरल और तत्कालीन बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के उच आफ़सर मि० सी० पी० कारमाइकेल नानकचन्द जी के पुराने सुपरिचित व्यक्ति थे। वह जब दौरे पर बुलन्दशहर श्राये तो नानकचन्द् जी सुन्शीराम को साथ लेकर उनके पास गये। उन्होंने मुन्शीराम को १५० से ३५० रुपये के प्रेड में ले लेने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि चार वरस में मुन्शीराम डिपुटी कलक्टर बन जायगा। मुन्शीराम ने दो मास में इलाहाबाद पहुँचने की प्रतिज्ञा करके उस समय तो छुट्टी ली। पर, मुन्शीराम का भाग्य-चक्र दूसरी श्रोर घूमने वाला था । पुलिस के महकमें की गन्दी श्रोर बदनाम नौकरी में श्रपना जीवन बरबाद करना उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा था। सेशन-सिपुर्द किये गये ख़ून के एक मामले की पैरवी के लिये नानकचन्द जी को मेरठ जाना पड़ा और वहां श्रकस्मात् जालन्धर् के वकील श्री हुंगरमल से मुलाकात होगई। उनसे वातचीत करने पर नानकचन्द जी ने निश्चय कर लिया कि मुन्शीराम से वकालत की परीचा पास कराई जाय। मेरठ से लौटते ही उन्होंने मुन्शीराम के सामने 'श्रपना विचार प्रगट किया। श्रन्धे को क्या चाहिये ? दो श्रांखें। सुन्शीराम की प्रसन्नता का पारावार न रहा। चाकरी तथा कारमाइकेल-साहव के साथ की हुई प्रतिज्ञा से भी मुक्ति मिली छौर उसका दोप भी श्रपने सिर नहीं पड़ा। बड़े भाई घर से श्रालग होकर आपना स्वतन्त्र कारवार करने लग गये थे। इसलिये फ़िलहाल घर झौर जायदाद का प्रवन्ध करने के लिये मुन्शीराम को पिताजी ने घर भेज दिया । साथ में यह भी ताकीद कर दी कि पौष सम्वत् १६३७ में लाहौर में क़ानून का श्रध्ययन श्रवश्य शुरू कर दिया जाय । पांच-छः महीने साहूकारी श्रीर ज़र्मीदारी में निकल गये । पढने-जिखने का काम कुछ था नहीं। सारा दिन शतरंज के खेल में बीतने लगा। श्रन्य व्यसन छूट जाने पर भी मद्य मांस का सेवन नहीं छुटा।

# ७. फिर से विद्यार्थी-जीवन

पिता जी के आदेशानुसार पौप सम्वत् ११३० के दूसरे सप्ताह में कानून की परीचा की तय्यारी करने के लिये मुन्शीराम जाहौर चले गये। कानून की श्रेगी में भरती तो हो गये, पर परीका के लिये श्रावश्यक तीन-चौथाई ज्याख्यानों की संख्या प्ररी नहीं हुई। उसमें पांच की कमी रह गई। इसके लिये मुन्शीराम इतने दोपी नहीं थे, जितना कि घर वाले थे। पहिले के दस पन्द्रह दिन मकान ढूंढने में लग गये। कुछ ही दिन पढ़ाई करने के वाद श्रंप्रेज़ी उपन्यासों तथा कथा-कहानियों के पढ़ने का शीक फिर जाग उठा श्रीर थोड़ी श्रावारागर्दी ने भी श्रा घेरा। विद्यार्थी-जीवन शुरू करने के बाद भी घर के काम की सव जिम्मेवारी सुन्शीराम पर थी। होली पर घर के काम का निरी-ज्ञा करने आये तो चार-पांच दिन अधिक लग जाना साधारण वात थी। श्रापाठ में बड़े भाई मुलराज की लड़की का विवाह श्रा गया। पिताजी की श्राज्ञा पर उसके प्रवन्ध के लिये छुट्टी लेकर तलवन जाना पड़ा। पढ़ाई के कुछ दिन खराब होने ही थे। मुन्शीराम को पिताजी ने भाई आत्माराम की पत्नी को उनके पास पहुंचाने का आदेश दिया। भाई गाजीपुर ज़िले में किसी थाने में थानेदार थे। बनारस, बरेली श्रीर ख़ुर्जा श्रादि में पुराने मिलों से मिले विना कैसे रहा जा सकता था ? लम्बी यात्रा में इसी से दुगना समय लग गया। पिताजी पेंशन के लिये दरख्वास्त दे चुके थे। इस लिये छुर्जा से लौटते हुए पिताजी ने बहुत-सा सामान घर पहुंचाने के लिये साथ में कर दिया। इस याता से ज्याख्यानों की संख्या और भी कम हो गई। इस बार घर से लाहीर जाते हुए मुन्शीरामं शिवदेवी की भी साथ

ले गये। पढाई का काम नियमपूर्वक चलने लगा। परीचा में महीना भर रहा होगा कि प्रोफ़ेसर छुट्टी पर चले गये। उनके स्थान पर कोई दूसरा प्रोफ़ेसर नहीं आया । व्याख्यानों की कमी का पूरा होना असम्भव हो गया । परीक्ता की सब तय्यारी करी-कराई रह गई। आंखों के सामने नाचती हुई सफलता निराशा में परिणत हो गई। वकील वनने की अभिलापा मनकी सन में रह गई। पर, इस पर भी हिस्मत नहीं हारी। पौप १६३८ में फिर क़ानून की श्रेग्री में प्रविष्ट हो कर नियमपूर्वक ज्याख्यानों में शामिल होना ग्रुरू किया। उपस्थिति ८० प्रति सैंकड़ा कर लेने के बाद घर में ही तय्यारी करने के विचार से मुन्शी-राम घर चले श्राचे । तजनन में शिन्तित मगुडली का श्राभाव था । इस लिये जालन्धर अधिक पसन्द श्राया । पर, जालन्धर की संगति सत्संगति सावित न हो कर कुसंगति ही सावित हुई। ससुराल में मांस-भन्नण का वहुत श्रिधिक प्रचार था श्रीर मद्य-पान सभ्यता का पहिला लक्त्या माना जाता था। मुन्शीराम सरीले व्यक्ति का इस प्रलोभन से वचना सम्भव नहीं था। जालन्यर का सव समय प्रायः खाने-पीने श्रौर मौज उड़ाने में ही बीता। यह अनुभव होने पर कि जालन्यर में परीका की त्रयारी होना सन्भव नहीं, मुन्शीराम फिर लाहौर चले गये। यहां जीवन कुछ सुघरा, मद्यपान का व्यसन भी कुछ द्वा श्रीर आर्यसमाज एवं ब्राह्मसमाज के सत्संगों में भी आना-जाना शुरू

किया | पर, परीक्ता की तथ्यारी में मन नहीं लगा । परीक्ता में उत्तीर्ण होने की सम्भावना न होते हुए भी परीक्ता में बैठ गये । अनुत्तीर्ण होना निश्चित था । पिताजी को इस समाचार का तब पता लगा, जब वे इसाही की पेंशन लेने जालन्धर श्राये । पुत को उदास देख श्रपने साथ ही तलवन ले गये । इसी समय सुन्शीराम के प्रथम सन्तान हुई, जिसका नाम वेदकुपारी रखा गया । तलवन में तीन मास गृहस्थ के श्रानन्द में बीते । प्रथम सन्तान के लाइ-प्यार ने सांसारिक चिन्ता और परीक्ता की श्रमफलता से पैदा हुई सब निराशा को एक बार तो भुला ही दिया । पर, इस प्रकार सांसारिक चिन्ताओं से सदा के लिये किसको छुट्टी मिली है ? संसार के इन्हों से संसार में रहते हुए किसने छुटकारा पाया है ? मुन्शीराम का यह चिन्ता-रहित श्रानन्दमय गृहस्थ-जीवन श्रधिक दिन नहीं निभ सका ।

भाई आत्माराम भी नौकरी छोड़ कर घर चले आये। पिताजी के साथ दो परिवार रहने लगे। शिवदेवी जी की आज़ादी में विघ्न पड़ने लगा। इससे वे तो न घवराई, पर मुन्शीराम घवरा उठे और स्वतन्त्र-जीवन बिताने के लिये स्वतन्त्र आजीविका का उपाय खोज निकालने में चिन्तित रहने लगे। इस चिन्ता को दबाने के लिये दूसरा कोई उपाय न समा, तो लगी शराब उड़ने। पर, उसको दबाने या दूर करने की औषधि शराब नहीं थी। फिर मुन्शीराम थे भी ऐसे पिय्यकड़ कि तेज़

से तेज़ और अधिक से अधिक पी जाने पर भी दूसरों की श्रपेत्ता उनको बहुत कम नशा होता था। इससे एक लाभ भी था। वह यह कि श्रिधिक पी जाने पर मी मुन्शीराम श्रापे से बाहर न होते थे, दिमाग को काबू में रख कर नशे के बाद की बुराई से बचे रह सकते थे। पर इस श्रित के दुष्परियाम से मन श्रीर श्रात्मा का बेदाग्र बना रहना सम्भव नहीं था। शराब की सहायता से यदि स्वतन्त्र आजीविका की खोज का सवाल इल हो सकता तो दुनिया में बेकारी की समस्या इतना जटिल रूप धारण न कर पाती। श्रस्तु, तीन मास इसी उधेड़-बुन में श्राव के साथ निकल गये। नौकरी और परीचा को मन की तुला पर तोलते तो कभी नौकरी का पलड़ा भुकता दीख पड़ता श्रीर कभी परीचा का। कभी कारमाइकेल-साहब की दिलाई हुई श्राशा सामने क्तमने लगती, तो कभी वकीलों के स्वतन्त्र जीवन का सुनहरा चित्र सामने श्रा खड़ा होता। परीचा देने के विचार ने विजय प्राप्त की श्रीर रात-दिन एक करके परी जा की तय्यारी की गई। पर, नौकरी का प्रलोसन सामने बना ही रहा । शिवदेवी से अनुमति लेकर एक बार नौकरी करने का विचार भी दृढ़ कर जिया। घर वालों को परी चा देने की बात कह कर श्रीर मन में नौकरी करने की ठान कर मुन्शीराम ने लाहीर जाने का निश्चय किया। लाहीर जाते हुए मन फिर बद्ला । बरेली की श्रापमानास्पद् नौकरी के स्वतन्त्र (!) जीवन

की याद आते हो नौकरी से मुँह फिर गया। परीक्षा देने का निरचय किया। जाहीर पहुंचने पर मुख्तारी की परीक्षा में वैठने वाले एक और मिल मिल गये। उनके साथ मिल कर परीक्षा की तय्यारी शुरू कर दी और भोजन आदि भी उनके साथ ही होने जगा। राग-रंग और गुज़हरें सब भूज गये। दिन-रात सब को सब समय परीक्षा की तय्यारी की भेंट होने जगा। इस परीक्षा का वही परियाम हुआ, जो होना चाहिये था। परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई। पुल की इस सफलता पर पिताजी के आनन्द की सीमा न रही। तलवन में आनन्दोत्सव मनाया गया। ठाकुरों का शृंगार किया गया, ब्रह्मभोज हुआ और सम्बन्धियों के आग्रह पर वेश्या का नाच भी।

मुन्शीराम की कायापलट करने वाले महर्षि दयानन्द का देहान्त उसी वर्ष (१३ कार्तिक सम्वत् १६४० को) हुआ, जिसमें मुन्शीराम ने कानृन (मुख्तारी) की परीक्ता में सफल्ता प्राप्त करने के वाद जालन्थर में कानृनी पेशे में पैर रखा था। जालन्थर में श्री शिवनारायण जी वकील के यहां महर्षि के देहावसान के अवसर पर जो शोक सभा हुई, वह मुन्शीराम की ही प्रेरणा का परिणाम था। मुन्शीराम के अन्तः करण में पेदा हुई इस प्रेरणा को वरेली में महर्षि के साथ हुए सत्संग का ही मुफल सममना चाहिये।

#### ८. स्वतन्त्र आजीविका

स्वतन्त्र आजीविका की चिन्ता मुन्शीराम की देर से सता रही थी । मुख्तारी की परीचा में पास होने से स्वतन्त्र श्राजीविका का प्रश्न हल हो गया। जालन्धर के वकीलों में नाम दर्ज हो गया। श्री वालकराम जी (मुंशोरामजी के वड़े साले) ने मौलावख्श नाम के चलते-पुरजे वीस वरस के एक युवक को मुन्शी रख दिया। उसके साथ यह शर्त हो गई कि अच्छा काम दिलाने पर महीने के वाद उस को स्थिर किया जायगा। वह एक फ़ौजदारी मुक़हमा ले आया, जिसकी पेशी फिल्लीर में तहसीलदार के यहाँ होनी थी। इस मुक़इमे के लिए मुन्शीराम जी को फ़िल्जीर जाना पड़ा। वहां जाकर पता चला कि तहसीलदार की कचहरी शाम को लंगती है। तहसीलदार सय्यद भ्राविद्हुसैन मुन्शी-रामजी के पिता जी को श्रपना बुज़ुर्ग मानते थे, क्योंकि उन के पिता सय्यद हादीहसन इन के पिता के साथ वरेली में डिप्टी कलक्टर रह चुके थे। मुन्शीराम जी उन के ही यहां ठहरे थे। दिन के समय का भी सदुपयोग हो गया। मुंसफ़ी के दो मुक़दमे हाथ आ गये, जिन में २४ रुपये की आमदनी हो गई। कुछ इस सफलता से और कुद्ध तहसीलदार साहव की सकाह से फ़िल्लौर में ही वकाकत करने का निश्चय किया गया। घोड़ा-गाड़ी, वरतन, नौकर और सव ज़रूरी सामान भी तलवन से

श्रा गया। फ़िल्लीर में यदि कोई श्रच्छी, उन्नत एवं शिक्तित संगति नहीं थी, तो कोई कुसंगति भी नहीं थी। इसलिये आद्तें बहुत सुधर गर्र। बहुत कम खर्च में काम चलने लगा। पहले ही महीने में खर्च काट कर बचत के ७४ रुपये पिता जी के चरगों में भेट किये श्रीर दूसरे में १२५ । पिता जी को इस से बहुत सन्तोष हुआ। उन्होंने पुल को सपरिवार फिल्लौर में स्वतन्त्र रूप में रहने की आज्ञा दे दी। परिवार सहित फ़िलीर श्राने की तय्यारी में थे कि भाई मुलराज पर मेरठ में मुक़द्मा चलने श्रीर नौकरी से हटा कर पुलिस लाइन्स में लाए जाने का समाचार आया। साथ में ही पिता जी को किसी पराने मकदमे में साची देने जाने का सम्मन भागलपुर (बिहार) से मिला। पिता जी का आदेश हुआ कि उन के साथ मेरठ जाना होगा। मुनशीराम श्रकेले ही फ़िल्लीर गये। हाथ में लिए हुए मुक़द्मे निवटाए और सामान सब तलवन भेज दिया। पिता जी एक दिन मेरठ ठहर भागलपुर चले गये श्रीर वहां से नीस दिन में लौटे। मुनशीराम मेरठ में मुक्दमे की तय्यारी में लग गए। दो-ढाई मास इस मुक्दमे में बीत गये। मूलराज मुक़द्मे से बेदाग़ बरी हो गये श्रीर श्रपनी नौकरी में लग गये। पर, पिता जी की सम्मति यही हुई कि उन को नौकरी होड़ कर घर चिले श्राना चाहिए। एक मास बाद मुलराज नौकरी छोड़ कर घर आ गये। घर आकर मकानों में अपना

हिस्सा श्रलग ले कर उन्होंने श्रपने लिये नया मकान वनवाना शुरू कर दिया।

मेरठ से लीटकर श्रावया (जुलाई) में जालन्घर श्राकर वहीं वकालत करने का निश्चय किया। दूकान ठीक करते न-करते छुट्टियां श्रा गईं। छुट्टियों के बाद कार्तिक से जालन्थर में ही मुख्तारी शुरू की । काम श्रच्छा चल निकला । श्रामदनी भी श्रिधिक होने लगी। सिर पर किसी का नियन्त्रण नहीं था। फ़िल्लीर में दिये जाने वाले श्रामद्नी के हिसाव का वन्धन भी ट्रट चुका था। शिवदेवी जी पुत्री सहित मायके रहती थीं, इसिजए भी पूरी स्वच्छन्दता थी। स्वच्छन्दता के इन दिनों में फिर शराव का दौरा शुरू हुआ और लगी पूरी की पूरी बोतल चढ़ने। दिनाग पर इस का बुरा श्रसर हुआ। श्राध घरटा से अधिक पढ़ना लिखना और पांच मिनिट से अधिक किसी एक विषय पर मन स्थिर नहीं होता था। इस पर भी मांस-मिद्रा का व्यसन कुछ कम नहीं हुन्ना। वह वढ़ता ही गया । मिलों की दावतें भी इस का प्रधान कारण थीं । मुन्शीराम जी को पौष सम्वत् १६४१ (दिसम्बर सन् १८८४) में जब यह पता चला कि एक वर्ष वाद से वकालत पास करने के जिये बी० ए० पास करने का प्रतिबन्ध जगने वाला है, तब उन्होंने लाहीर जाकर वकालत पास करने का निश्चय किया। वकालत पास करने की आवश्यकता इसलिये भी प्रतीत हुई कि मुख्तार हर एक मुक्दमे में पैरवी नहीं कर सकता था। अदालत उस को जिस मामले में चाहे पैरवी करने से रोक सकती थी। वड़े दिनों से पहले ही मुख्तारी की दुकान उठा कर लाहौर जाने का विचार ठीक कर लिया गया। पर, मिलों की दावतें बुरी तरह पीछे लग गई। प्रत्येक शाम को किसी न किसी मित्र के यहां मुग़ों के गले काटे जाते, अगडे भूने जाते और प्याले के दौर लगते। नित्य दिन को लाहौर चलने की तय्यारी करते और नित्य ही सायंकाल वह की-कराई तय्यारी प्याले की लहर में वह जाती। यह अति भी मुन्शीराम जी के लिए लाभदायक ही साबित हुई और उस ने मिद्रा से सदा के लिये छुट्टी दिला दी।

एक दिन शाम को एक बड़े वकील के यहां निमन्त्रण था।
यहां शराव का खूब खुला दौर चला। भोजन के बाद श्रीर
सव ने श्रपने श्रपने घर की राह पकड़ी। पर, एक मुख्तार
साथी पीछे मुन्शीराम जी के साथ रह गए। ये नशे में चूर
थे। बाहिर पर रखते ही लगे लड़लड़ाने श्रीर श्रनाप-शनाप
बकने। मुन्शीराम जी उस को सहारा देते हुए उस के घर ले
चले। वह सहारा छुड़ा कर गली में एक घर में घुस गया।
मुन्शीराम भी पीछे पहुंचे तो देखा वह वेश्या का घर था। किसी
प्रकार उस को वहां से घकेल लाये श्रीर लाकर घर पहुँचा
दिया। जब श्रपने यहां पहुँचे तो श्राप के मेहमानदार मित्र,

जिन के यहां श्राप ठहरे हुए थे, बोतल खोले बैठे थे। रात के श्राठ ही बजे थे। फिर रंग जम गया। पहली बोतल समाप्त हुई कि दूसरी खुल गई। दूसरी वोतल का एक ही एक 'पैग' चढ़ा था कि मित्र श्रापे से वाहर हो गए। उन को सोने के लिए तय्यार कर कमरे में मेजा और इधर एक प्याला चढ़ा कर दूसरा भरा ही था कि भीतर से एंक दर्द-भरी चीख सुन पड़ी। मुन्शीराम किसी आकस्मिक दुर्घटना की कल्पना कर भीतर घुसे तो देखा, उन के वह मिल राज्ञस का रूप धारग् कर एक युवती खी को श्रपने हाथों में दवीचे हुए उस पर पाशविक आक्रमण करने की तय्यारी में थे। स्त्री द्वरी तरह क्रदपटा रही थी। मतवाले मित्र के इस घृिणत व्यवहार के वीभत्स दृश्य ने मुन्शीराम के श्रन्तः चतु खोल दिये। उस नर-पशु से उस देवी की रचा क्या की, मिद्रा के व्यसन से सदा के लिए अपने को ही बचा लिया। उस दिन प्रत्यत्त अनुभव हुआ कि मदिरा-पान मनुष्य को किस गढ़े में ले जा गिराता है। मन ही मन श्रनेकों संकल्प विकल्प पैदा हुए। बनारस का राजरानी की रक्ता का पवित दृश्य और सची हिन्दू पत्नी शिवदेवी की अली-किक सेवा का बरेली का भव्य चित्र एक-एक करके आंखों के सामने आ गए। पिछला सारा ही जीवन एक बार सिनेमा के चित्रों की तरह सामने नाचने खगा। उत्थान श्रीर पतन की, दृढ़ता श्रीर निर्वलता की, सब घटनायें स्मरण हो श्राई। मदिरा

से जी फिर गया। पर, सामने पड़ी हुई शराव की बोतल को फेंकने की हिम्मत न हुई। ग्ररीब भित्तुक मैले कुचैले कपड़े फट जाने पर भी वद्न से नहीं उतार सकता । वही श्रवस्था सुन्शीराम की भी हुई। सोचा कि इस वोतल को तो पूरा कर दिया जाय। उस के बाद सदा के लिए उस से मुक्ति प्राप्त कर ली जायगी। यह सोचकर वड़ा गिलास भरा ही था कि श्रात्मा में फिर असाधारण क्रान्ति पैदा हुई। इस वार उस को दबाना कठिन हो गया। सड़क की आर दूसरे मकान की दीवार पर गिलास दे मारा श्रीर साथ में बोतल भी। मन की दुर्बलता पर श्रात्मा की दढ़ता ने विजय प्राप्त की । वर्षों का व्यसन जो कूट-छूट कर फिर फिर श्रा लगा था, एक ही चया में दूर हो गया। मानसिक श्रवस्था इतनी बदल गई कि दूसरे दिन सवेरे निवृत्त हो सीघे स्टेशन चल दिए। लाहौर के लिए गाड़ी दस बजे क्रुटती थी। पर, श्राप लगभग सात वजे ही स्टेशन जा पहुँचे। मित्र मनाने आएं, पर उनको आन्तरिक पंरिवर्त्तन का क्या पता था ? शाम को लाहौर पहुँचे श्रौर सीधे रहमतलां के श्रहीते में चले गए, जहां कि स्वर्गीय रायज़ादा भक्तराम ने आपके ' लिए एक कमरा ठीक कर रखा था। कमरे में सब सामान ठीक करने के बाद भोजन किया और कोई श्राधा घराटा पुस्तका-विलोकन कर सो गये। दूसरे दिन सवेरे से ही लाहौर में नये जन्म का सुलपात हुआ।

#### ६. वकालत की परीचा

नये जन्म की कथा शुरू करने से पहले वकालत की परीचा की कहानी पूरी कर देनी चाहिए। लाहीर में पहले ही दिन से 'लॉ क्लास' में जाना शुरू कर दिया श्रीर रात को भी क़ानूनी पुस्तकों का श्रभ्यास नियमपूर्वक किया जाने लगा। लॉ-कालेज उस समय अलग नहीं था। सरकारी कालेज के ही एक कमरे में डिस्ट्रिक्ट जज मि० ई० डव्ल्यू० पारकर वकालत-परी सा के जम्भीद्वारों को क़ानून-सम्वन्धी व्याख्यान दिया करते थे। मुन्शीरामजी को मि० पारकर का कृपापाल वनने में अधिक समय नहीं लगा। श्रंमेज़ी धर्मशास्त्र का मन्थ हालैगड्स चूरिस्पू-डेंस बड़ा कठिन था। उसके सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रश्नी पर मि० पारकर भी चकरा जाते थे। एक दिन उनकी अनुमति से उसके सम्बन्ध में की गई एक विद्यार्थी की राङ्का का मुनशीराम जी ने समाधान कर दिया। बात यह थी कि मुन्शीराम जी विद्या-व्यसनी तो थे ही। किसी भी विषय में बीच में लटके रहना उनको पसन्द नहीं था। कानून का उन्होंने और भी गहरा श्रध्ययन इस लिये किया था कि उनके मन में लाहौर के चीफ़ कोर्ट का जज वनने की महत्वाकांचा समा गई थी। इस लिये परीचा के लिये नियत पाठविधि से कहीं अधिक कानून की पुस्तकें पढ़ ली थीं। मि० पारकर उनकी योग्यता पर इतने मुग्ध हुए कि विद्यार्थियों की वाग्वर्छिनी-सभा स्थापित करके उनको उसका प्रधान बना दिया। सहपाठियों पर भी उनकी योग्यता की इतनी धाक जम गई कि वे शाम को घूमने जाने के समय उनको घेरे रहते श्रीर वे गोलवाय में बैठ कर उनको कृत्न पर व्याख्यान दिया करते। समरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि पुस्तकों की सहायता के बिना ही यह सब श्राभ्यास मौखिक ही होता था।

सम्वत् १६४२ की छुट्टियां जालन्धर और तलवन विताने के वाद लाहाँर लौटने पर परीक्षा की तय्यारी बड़े जोर-शोर से श्रारम्भ कर दी गई। मार्गशीर्ष के श्रम्त, दिसम्बर के मध्य, में परीक्षा होने को थी। परीक्षा से महीनाभर पहिले मलेरिया कर का भयंकर श्राक्रमण हुआ और मार्गशीर्ष के मध्य, नवम्बर के श्रम्तिम दिनों, में लाहौर श्रार्थसमाज के उत्सव का भी पूरा श्रानन्द लुटा। सब साथी तो परीक्षा-भवन में पहुंचने तक तोता-रटन्त लगाते रहे, किन्तु मुन्शीराम ने श्रपने पुराने श्रम्यास के श्रनुसार परीक्षा से दो दिन पहले सब पुस्तकों को छुट्टी दे दी। परीक्षा इस श्रासानी से दी कि तीन-तीन घयटों के प्रायः सभी पर्चे डेढ़-डेढ़ घयटे में कर श्राये। केवल राज्य व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न-पत्र में ढाई घयटे लगे, व्योति वह छुद्ध लम्बा था। सब पर्चों में पास होकर और दूसने श्रमेवा बहुत श्रिधक श्रंक लेकर भी फ्रीजदारी कृत्वन की

परीचा में केवल दो श्रंकों के लिये श्रमुत्तीर्था होना पड़ा। वह भी इस लिये कि कानून की श्रिधक योग्यता के ज़ोर पर श्राप परीचक-महाशय श्री योगेन्द्रनाथ वसु से ही उलम पड़े। पहिले ही प्रश्न पर उनके साथ कुछ बहस हो गई। वे कुछ खिसिया-से गये श्रीर ५० में से २३ श्रंक देकर केवल दो श्रंकों के लिये सारी योग्यता पर पानी फेर दिया। इधर तो फ़ौज़दारी-क़ानून की परीचा में पास होने में दो श्रंकों की कमी रही, उधर दीवानी-क़ानून की मौखिक परीचा में ५० में से ४५ श्रंक प्राप्त हुए श्रीर उस वर्ष क़ानून की परीचा में सर्व-प्रथम ठहरने वाले महाशय से भी श्रापके पृथािक लगभग ५० श्रिधक थे। इतनी योग्यता पर भी केवल दो श्रंकों के लिये श्रमुत्तीर्था होना पड़ा।

मुन्शीराम जी की ही तरह श्रनुत्तीर्ग हुए परीतार्थी उनके मकान पर एकत्र हुए। सब मि० कार स्टीवन साहव के बँगले पर गये। श्राप मि० पारकर की जगह आये थे और पिछले दिनों में आप ही उनकी जगह कानून की क्वास लेते थे। साहब ने मुन्शीराम को अलगः लेजाकर कहा कि सब के साथ कुछ न हो सकेगा। अकेले प्रार्थना-पत्न दोगे तो मैं सिफारिश कर दूंगा। मुन्शीराम जी को श्रकेले प्रार्थना-पत्न दोगे तो मैं सिफारिश कर दूंगा। मुन्शीराम जी को श्रकेले प्रार्थना-पत्न दोगे तो मैं सिफारिश कर दूंगा। मुन्शीराम जी को श्रकेले प्रार्थना-पत्न देना उचित प्रतीत नहीं हुआ। इघर कई-एक श्रनुत्तीर्ग साथियों की मुरमाई हुई श्राशा फिर लहलहा उठी और वे उत्तीर्ग हो कर वकील-साहब भी बन गये। वात यह थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के उस समय

के रिजस्ट्रार मि० लारपेयट ने रिश्वत लेकर अनुत्तीर्था लोगों को भी उत्तीर्था करना शुरू कर दिया था। मुनशीराम जी के पास भी इस प्रकार उत्तीर्था होने का प्रस्ताव आया। उनसे कहा गया कि दूसरों ने पांच-पांच सौ दिया है, आप दो-हाई सौ ही दे दें तो काम वन जाय। ऐसा करने से स्पष्ट इनकार करते हुए आपने रिजस्ट्रार साहव को पत्र लिखा कि यदि वे अनुत्तीर्था विद्यार्थियों को इस प्रकार उत्तीर्था करेंगे तो समाचार-पत्नों में उनकी खबर ली जायगी। परिखाम यह हुआ कि उलटे मुनशीराम जी को ही घूस दी गई। घूस देने वालों के साथ मुनशीराम जी को विना झुद्ध लिये-दिये ही उत्तीर्था कर दिया गया। यह है अनु-त्तीर्था हो कर भी उत्तीर्था होने की घटना, जिससे मुनशीराम जी के सत्य-प्रेम, स्पष्टवादिता और हदता का ही परिचय मिलता है।



# दूसरा भाग

ख.

# नये जीवन का सूत्रपात

१. ब्रार्यसमाल में प्रवेश, २. दृढ़ आर्थ वनने की तय्यारी, ३. मांस-भन्तरा का त्याग, ४. जाजन्थर आर्थसमाल में पिहला भाषरा, ५. धर्म-सङ्गट, ६. पिता जी के विचारों में परिवर्तन, ७. मुख्तारी की दुकान-दारी, ८. पिता जी की वीमारी और देहावसान, ६. वकालत की अन्तिम परीत्ता और उसका अनुभव!



बाला ग्रुन्शीराम जी वकील

### १. ऋार्यसमाज में प्रवेश

वकालत की परीका देने के लिए जालन्धर से लाहीर के लिये विदा होने की श्रन्तिम रात की घटना ने मुन्शीराम जी के जीवन में जिस परिवर्तन का स्त्रपात किया था, उस ने लाहीर पहुँचते ही ख़ूव गहरा रंग पकड़ा। मुन्शीराम जी का उस समय का जीवन उस स्वच्छ जल के समान था, जिस का श्रपना कोई रंग नहीं, किन्तु दूसरे रंग उस के रंग को तुरन्त बदल देते हैं। श्रच्छी या बुरी संगति का प्रभाव मुन्शीराम जी के जीवन पर भी कुछ ऐसा ही पड़ता था कि वे उस से तुरन्त प्रभावित हो जाते थे। वाल्यकाल की सोई हुई श्रास्तिकता

फिर जाग उठी। गरमी में मुरमाए हुये पीधे वर्षा-ऋतु का जल पाकर लहलहाने लगे। कुल-परम्परागत श्रद्धा ने युवावस्था की नास्तिकता पर विजय प्राप्त करने की तय्यारी की। लाहौर पहुँचने के तीसरे ही दिन रविवार था। प्रातः आर्यसमाज श्रीर सायंकाल ब्राह्मसमाज के अधिवेशनों में सिम्मिलित होने के लिये गए। त्राह्म-मन्दिर में शिवनाथ जी शास्त्री का ज्याख्यान था। **उन की शान्त मृर्ति और प्रेम रस में सने हुये, हृदय की गहराई** तक पहुँचने वाले, श्रद्धापृशी राज्दों ने मुन्शीराम जी को अपनी श्रोर खींच लिया। त्राह्मसमाज के सम्बन्ध में जितनी भी पुस्तकें उस समय वहां मिलीं, सत्र उन्होंने खरीद लीं। रात को घर पहुंच कर एक छोटी सी पुस्तक सोने से पहले ही समाप्त कर ली। पांच द्वः दिन ख़ूव मन लगा कर सव पुस्तकें पढ़ीं। नव-विधान-समाज के उस समय के प्रधान लाला काशीराम ने पुनर्जन्म के विरुद्ध श्रपनी लिखी हुई पुस्तक दी, उस को पढ़ने से मन में कुद्ध सन्देह पैदा हो गये। शङ्का-समाधान के लिए श्राप उन के घर गये। वे मिले नहीं। दूसरे दिन सवेरे ही उन को घर पर जा घेरा । उन्होंने वावू केशवचन्द्र सेन और वावू प्रताप-चन्द्र मजुमदार की पुस्तकों को पढ़ने का परामर्श दिया। पर, उन को क्या मालूम था कि जिज्ञासु उन को पहले ही पढ़ चुका हैं। इस पर वे कुछ वातचीत करने को विवश हुए। वातचीत से जिज्ञासु को कुछ सन्तोष न होकर पुनर्जन्स और कर्मफल के

सम्बन्ध में मन का सन्देह और श्रधिक दृढ हो गया। इस सन्देह से बरेली में पादरी स्काट के साथ महर्षि द्यानन्द के इस सम्बन्ध में हुए शास्त्रार्थ का स्मरगा हो श्राया श्रीर सहसा यह विचार पैदा हुआ कि 'सत्यार्थप्रकाश' में सम्भवतः इस का समाधान मिल जाय । वहां से सीधे वच्छोवाली आर्यसमाज-मन्दिर में 'सत्यार्थप्रकाश' खरीदने गए। पुस्तक-भगडार उस समय वन्द था। चपरासी से मालुम हुझा कि पुस्तकाध्यत्त जाजा केशवराम के श्राने पर पुस्तक मिलेगी। उन के घर का पता ले कर दो घएटे भटकने के वाद उन के घर पहुँचे तो वे नौकरी पर बड़े तार-घर चले गये थे। बड़े तार-घर गये तो दोपहर की छुट्टी में जलपान के लिए वे घर आ गये थे। फिर घर आये तो पता चला कि वे तार-घर लौट गए हैं और डेढ़ घराटा वाद वापिस श्रार्थेगे। डेढ़ घराटा वहां ही विताने के वाद जैसे ही वावू केशवराम घर जाते हुए दिखाई दिये कि उन के पीछे हो लिए श्रीर उन को घर पर जा घेरा। उन से कहा कि—"महाशय जी! मुम को सत्यर्थप्रकाश खरीदना है।" उन्होंने उत्तर दिया-"निवृत्त होकर कुछ खा खूं तो श्राप के साय चलता हूं।" मुन्शीराम जी ने श्रपना सारे दिन का हाल सुनाते हुये कहा कि "ध्रच्छा, मैं वाहर ठहरता हूं।" केशव जी समम गये कि जिज्ञासु के हृद्य में श्रद्धा का कोई श्रद्सुत भाव श्रन्तर्हित है। वे बोले- 'चिलये, महाशय! पहिले श्राप को

पुस्तक दे दूं। श्राप को पुस्तक दिये बिना सुम, को सन्तोष न होगा।' समाज-मन्दिर जाकर केशव जी को कीमत दे कर 'सत्यार्थप्रकाश' जिया। हृदय में इतनी प्रसन्नता थी जैसे कि कुवेर का श्रज्यय कोष ही हाथ जग गया हो। श्रम्धे को दो श्रांखें मिल गई हों। सबेरे के भोजन में सुन्शीराम जी को श्रनुपस्थित देख कर साथियों को थोड़ा श्राश्चर्य हुआ। शाम को भी वे तब घर पहुंचे, जब कि भोजन परोसा जा रहा था। सबेरे के भूखे सुन्शीराम जी ने बड़े सन्तोष के साथ भोजन किया। भोजन के बाद घूमने न जाकर बत्ती जलाकर 'सत्यार्थप्रकाश' के साथ तन्मय हो गए। सोने से पहले भूमिका श्रीर पहला समुझास पूरा कर लिया। 'सत्यार्थप्रकाश' का स्वाध्याय धर्म-विषयक गहरे श्रनु-शीलन के बाद शुरू किया गया था श्रीर नास्तिकपन को विदा देकर श्रास्तिक बुद्धि से ही उस को हाथ में लिया था।

श्रार्यसमान के शुक्र पन्न के ये श्रारम्भिक दिन थे। श्रार्य भाई श्रपनी मगड़िली में नये लोगों को शामिल करने के लिये विशेष यत्नशील रहते थे। मुन्शीराम के मिलों को उनको श्रार्यसमानी बनाने की विशेष चिन्ता थी। भाई मुन्दरदास जी ऐसे मिलों में श्रन्यतम थे। वह एक रिववार को बड़े सवेरे ही उनके डेरे पर श्रा पहुँचे। सम्वत् १६४१ माघ मास का वह शुभ रिववार था। मुन्शीराम जी सामने 'सत्यार्थप्रकाश' का श्राठवां समुहास खोले हुए किसी विचार-विशेष में मग्न थे। उन्होंने श्राते ही पृद्धा—

"कहिये किस चिन्ता में हैं ? कुछ निश्चय किया या नहीं ?" मुन्शीराम ने उत्तर दिया—"हां, पुनर्जन्म के सिद्धांत ने फ़ैसला कर दिया। त्राज में संघे विश्वास से आर्यसमाज का सभासद् वन सकता हूं।" भाई युन्द्रदास जी का चेहरा खिल उठा। किसान ने वड़ सदेरे ही खेत में जाकर देखा कि उसकी वड़ी मेहनत फल ला रही है। ख़ून-पसीना एक करके तय्यार किये हुए खेत में वखेरे गये वीजों के श्रंकुर फूट श्राये हैं। उस किसान की प्रसन्नता भाई सुन्द्रदास जी के चेहरे पर खिल रही थी। वे सुन्शीराम जी के डेरे पर ही जम गये। वहीं स्नान श्रादि नित्य-कर्मों से निवृत्त हो मुन्शीराम जी को साथ लेकर श्रार्थसमाज-वच्छोवाली पहुँचे।वही दोनों मुसलमान रवावी सारंगी के आलाप श्रौर तवले की याप के साथ बड़ी ही समयो-चित तान तोड़ रहे थे, जो प्रायः प्रति सप्ताह बार्य-मन्दिर श्रीर ब्राह्म-मन्दिर में विहारीजाल की संगीतमाला और नानक तथा कवीर के भजन गाया करते थे। उस समय गाये जाने वाले समयोचित शब्द मुन्शीराम जी की मानसिक श्रवस्था के कितने **ब्रा**नुकूल थे १ वे गा रहे थे :—

"उतर गया मेरे मन दा संसा, जद तेरा दर्शन पायो।"

न केवल लाहीर आर्यसमाज के प्राग्यदाता, किन्तु समस्त प्रांत की समाजों में जीवन डालने वाली जिस जीवन-धारा का प्रवाह लाहीर से प्रवाहित होता था उसके भी कई अंशों में

उस समय के उद्गम स्थान, लाला साईदास जी के कान में धीरे से भाई सुन्द्रदास जी ने श्रपनी सफलता की वात कह सुनाई। लाला जी ने दो-तीन वार जोर से इशारा करके अन्शीराम जी को श्रपने पास बुला लिया श्रीर उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए श्राशीर्वाद दिया। भाई दिन्तर्सिह उस समय जाहौर-समाज के सुप्रसिद्ध न्याख्याता थे श्रौर प्रति रविवार को प्रायः उनका ही भाषण हुआ करता था । भाई जवाहिरसिंह जी उस समय मन्त्री थे । दोनों के साथ मुन्शीराम जी का सम्वत् १६३८ का तब का परिचय था, जब कि वे लाहीर में मुख्तारी की परीका देने आये थे। उस समय मुन्शीराम जी ने भाटी द्रवाजे के भीतर एक मकान किराये पर लिया हुआ था। उसके पास ही चौबारे पर 'सर्विहितकारिखी-सभा' जमा करती थी। उसके श्रिधिवेशनों में मुन्शीराम जी का भाई दिन्तिसंह श्रीर भाई जवाहरसिंह से परिचय हुआ था। अपने पुराने साथी को अपनी विरादरी में शामिल होते देख कर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भाई दित्तर्सिंह जी ने अपने भाषण की समाप्ति में मुन्शीराम जी के समाज में प्रविष्ट होने का समाचार कहते हुए उनके साथ अपने पुराने परिचय का भी उहेख किया। उन के वाद भाई जवाहिरसिंह जी उठे। उन्होंने मुन्शीराम जी के श्रार्थसमाज में प्रवेश करने पर हुई प्रगट करते हुए यह भी कहा कि वे भी श्रपने कुछ विचार प्रगट करेंगे।

मुन्शीराम के लिये ऐसी उपस्थिति में कुछ बोलने का यह पहिला ही अवसर था। हिचकते हुए-से खड़े हुए और जच बोलने लगे तव २०-२५ मिनट बोल गये। वह भाषण नहीं था, श्रन्तरात्मा में पैदा हुए सात्विक भावों का प्रकाश था। उन भावों का सारांश यह था कि "हम सब के कर्त्तव्य श्रौर मन्तव्य एक होने चाहियें। जो वैदिक-धर्म के एक-एक सिद्धांत के अनु-कुल श्रपना जीवन नहीं ढाल लेगा, उसको उपदेशक बनने का साहस नहीं करना चाहिये। भाड़े के टट्डुओं से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता । इस पवित्र कार्य के लिये स्वार्थत्यागी प्रत्यों की श्रावश्यकता है।" लाला साईदास जी ने घर पहुँच कर श्रपने श्चन्य श्रार्थसमाजी मित्रों से कहा-"श्चार्य समाज में यह नई स्पिरिट ( स्कृति ) आई है। देख, यह आर्यसमाज को तारती है या डुबो देती है।" स्वर्गीय लाला साईदास जी की यह सन्दिग्ध भविष्य-बागी पूरी होती है या नहीं, इसका निर्णय पाठक अगले पृष्ठों को पढ़ने के बाद करेंगे तो श्रच्छा होगा।

## २, दृढ़ आर्य बनने की तय्यारी

श्रार्यसमाज में प्रवेश करने के बाद से ही मुन्शीरामजी श्रपने जीवन को उसके एक-एक सिद्धान्त के श्रनुकूल ढालने में जग गये। इसके लिये कुछ सामयिक कारण भी थे। रहमतखां के श्रहाते में तीन-तीन कमरों वाले दो मकान किराये पर लिये हुए

थे, जिनमें मुन्शीराम जी के साथ जालन्धर के सुप्रसिद्ध वैरि-स्टर स्वर्गीय रायजादा भगतराम, होशियारपुर श्रार्थसमाज के प्रसिद्ध प्रधान रामचन्द्र जी, पंजाव-प्रादेशिक-सभा के प्रधान श्री फ़कीरचन्द्र जी श्रौर भाई सुखद्यालु जी रहा करते थे। ये सव गवर्नमेगट कालेज में पढ़ते थे झौर थे सव श्रार्थसमाजी। सव का भोजन इकट्ठा ही होता था। मुन्शीराम जी के आर्थ-समाज में दीचा लेने के बाद समाज-मन्द्र से सब इकट्ठे ही हेरे पर घ्राये। मुन्शीरामजी ने घ्रार्यसमाज में जो भाव प्रगट किये थे, उनका सब साथियों पर भी श्रच्छा प्रभाव पड़ा था। भोजन के समय सब ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में कम से कम एक बार शहर के किसी एक भाग में विना विज्ञापन दिये वैदिक-धर्म का प्रवार किया करेंगे। वर्षभर तक इस निश्वय को सचाई के साथ निवाहा भी गया। उघर जालन्धर में जैसे ही मुन्शीराम जी के श्रार्थसमाजी बनने का समाचार पहुंचा, श्रार्थ भाइयों में नवजीवन का संचार हो गया। कन्या-महाविद्यालय जालन्धर के सम्बन्ध से सुप्रसिद्धि पाये हुए अी देव्राज जी ने मुन्शीराम जी को जिखा कि वे जाजन्धर आर्यसमाज का प्रधान-पद उनको सौंप कर स्वयं मन्त्री हो गये हैं। प्रचार की इस धुन श्रौर प्रधान-पद की इस भारी जिम्मेवारी ने मुन्शीराम जी को दृढ़ आर्थ बनने की तय्यारी में लगा दिया। 'सत्यार्थ-प्रकाश' का नियमपूर्वक पठन तथा मनन होने लगा । नवें समु-

हास के स्वाध्याय तक विचार बहुत स्पष्ट होते चले गये श्रीर बहुत से संशय भी मिट गये। पर, दसवें समुहास के भच्याभच्य के प्रकरण के स्वाध्याय से जीवन में एक श्रान्दोजन उठ खड़ा हुआ, जिसने मांस-भच्चण के व्यसन से भी मुक्ति दिला दी।

#### ३. मांस-भच्या का त्याग

मदिरा-त्याग के समान ही मांस-भक्त्या के त्याग का सम्बन्ध भी एक घटना के साथ है। ऐसी घटनाएं पहिले भी कई बार उनके सामने से गुजरी होंगी। पर, इससे पहिले उसके अनुकूल भूमि तय्यार नहीं हुई थी। 'सत्यार्थप्रकाश' के दसर्वे समुहास के स्वाघ्याय से चित्त में जो चंचलता पैदा हुई, उस पर इस घटना ने श्रपना वह श्रसर पैदा किया कि सुन्शीराम जी के जीवन में श्रालीकिक परिवर्तन हो गया । उसने न केवल उनके जीवन को पविवं बनाया किन्तु समस्त आर्थसमाज में पवित्रता की एक वेगवंती लहर 'पैदा' कर दी। होली के चार-पांच दिन पहिले, सवेरे पांच बजे, घूमने से लौटते हुए ज्यों ही श्रनारकली पहुंचे कि सामने से एक मनुष्य सिर पर मांस का टोकरा उठाये हुए दौड़ा चला श्रा रहा था। भेड़-वकरियों की कटी हुई टांगें टोकरे के बाहर लटकी हुई थीं। मांस-भन्तर्य के श्रभ्यासी मुन्शीरामजी का दिल उस भीषण दृश्य को देख कर दहल गया। चित्त में एक भारी चिन्ता पैदा हो गई। मध्यान्ह-समय 'सत्यार्थप्रकाश'

का भक्याभक्य का प्रकर्या फिर पढ़ा तो मांस-भक्ता के सव दोष सहसा हृदय में बैठ गये। शाम को भोजन के लिये सब साथियों के साथ ही बैठे। सदा की भांति मांस का कटोरा भी सामने रखा गया। मानसिक क्रान्ति ने इतना उप्र रूप धारण किया कि कटोरा सामने आते ही उसको उठाया और सामने की दीवार में दे मारा । शराब के गिलास श्रीर बोतल के समान वह भी दुकड़े-दुकड़े हो गया। साथी समभे कि रसोइये से कुछ भूल हो गई है। उनको क्या मालूम था कि प्राज तक की हुई भारी भूल का वह पश्चात्ताप श्रीर प्रचालन था ? वे लगे रसोइये को भला-बुरा सुनाने। मुन्शीराम जी ने उनको रोक कर कहा-"रसोइये वेचारे को कुछ मत कहो। एक आर्थ के भत में मांस-भक्तया भी महापाप है। मैं मांस का अपनी थाली में रखा जाना सह नहीं सकता।" साथी इतना कह कर चुप हो रहे कि कटोरा दुकड़े-दुकड़े करने से तो उसको उठवा देना श्रन्छा था। पर, वे यह नहीं जानते थे कि होनहार मनुष्य के जीवन में श्राकस्मिक परिवर्तन कुछ उत्रता से ही हुश्रा करता है। उसके सामने सांसारिक हानि-लाभ का हिसाव कुछ अर्थ नहीं रखता । प्राकृतिक मंन्मावात के समान ही क्रान्ति का खेल है, जो सामने दीखने वाली सृष्टि को पलमर में ही मिट्टी में मिला कर उसके ढेर पर नयी सृष्टि रच डालता है। कुछ ही समय बाद महात्मा के रूप में प्रगट होने वाली अन्तरात्मा में हुई उस कान्ति के सन्मुख उस कटोरे की कीमत ही क्या थी ? वचपन के पड़े हुए निन्द्नीय अभ्यास तथा गहिंत संस्कारों की बेड़ियों को काटने और ऐसी बुराई को तिलांजिल देने में शान्ति के लिये गुंजाइश ही कहां थी ? दूसरे साथियों पर भी मुन्शीराम जी के इस व्यवहार का अव्हा प्रभाव पड़ा । निरामिप-भोजियों की संख्या बढ़ती चली गई । इसके बाद मांस-भन्नणा का व्यसनः यहाँ तक खूट गया कि मांसाहारियों की पंक्ति और उनके चौके में खाने से भी चित्त खिन्न होने लगा । मुन्शीराम जी के जीवन में यह परिवर्तन अपने पुराने अभ्यास पर ऐसी विजय थी, जिसने आगे चल कर समस्त आर्य-जगत् पर ही अपनी ह्याप लगा दी ।

# ४. जालन्धर आर्यसमाज में पहिला भाषण

श्रार्थसमाजी बनने के बाद से जालन्धर के श्रार्थ भाई मुन्शीराम जी से मिलने के लिये बहुत उत्सुक थे। इसिलये देवराज जी ने होली पर श्राने का निमन्त्रण पहिले ही दे दिया था। होली से एक दिन पहिले श्राप वहां पहुँच गये। स्थानीय श्रार्थसमाजियों ने यह दिखाने के लिये कि पढ़े-लिखे श्रीर सममन्दार लोग भी किस प्रकार श्रार्थसमाज द्वारा प्रभावित होते हैं— श्रापका व्याख्यान कराया। एक वर्ष मुख्तारी करके श्राप जालन्धर में श्रच्छा नाम पैदा कर चुके थे। पढ़े-लिखों में श्राप का श्रच्छा

मान था। ज्याख्यान में शहर के वकील तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग भी श्रच्छी संख्या में उपस्थित हुए। ज्याख्यान का विषय था— "वाल विवाह के दोप श्रीर ब्रह्मचर्य का महत्व।" ज्याख्यान बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ।

व्याख्यान के बाद सुनशीराम जी फिर वकालत की परीचा की तय्यारी के जिये जाहीर जीट गये। सवा या डेढ मास लाहीर में विता कर आप ज्येष्ट मास में जालन्धर होते हुए तलवन श्रागये । इस मास-डेढ़ मास में लाहीर में भाई सुन्दरदास, महाशय रामचन्द्र श्रीर लाला मुकुन्दलाल जी के साथ मिल कर ख़ूव धर्म-प्रचार किया । प्रति दिन किसी-न-किसी चौरस्ते पर जा पहुँचते श्रीर वहां खड़े होकर व्याख्यान देने जग जाते । इन्हीं दिनों में साधु आत्माराम और चौधरी नवलसिंह भी अपने ढंग से शहर में आर्थसमाज का प्रचार करते थे। इस प्रचार का श्रंगरेज़ी-शिजा-श्रुन्य साधारण जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था । धर्म-प्रचार के इसी विचार, लगन तथा उत्साह के साथ आप जालन्धर में छुट्टियां विताने आये थे और अभी वहां श्राप के दो तीन ही व्याख्यान हुए थे कि पिताजी की वीमारी का समाचार पाकर श्रापको तलवन जाना पड़ा। पिताजी को श्रर्थींग की शिकायत थी। मुन्शीराम जी ने लग कर योग्य वैद्यों से पिताजी का भ्रौषधोपचार कराया। शारीरिक अवस्था कुछ श्रच्छी होजाने पर भी श्रांखों की दृष्टि वहुत जीगा होगई। सारी हुद्धियां पिता जी के श्रीपधोपचार में तलवन में ही वितानी पड़ीं। स्वाध्याय के लिये भी इस समय का श्राच्छा उपयोग किया। सत्यार्थप्रकाश, भार्थाभिविनय, पंचमहायज्ञविधि को एक एक वार फिर से पूरा पंढ़ कर श्रुग्वेदादिभाष्यभूमिका भी श्राधी समाप्त कर ली। गांव के देहाती मदरसे का श्रध्यापक काशीराम श्राप को स्वाध्याय के लिये साथी भी श्राच्छा मिल गया। वह संस्कृत जानता था और पिता जी को उनकी इच्छा के श्रमुक्क धर्ममन्ध सुनाया करता था। मुन्शीराम जी के साथ किये गये स्वाध्याय से उसने आर्यसमाज के मन्तव्यों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी काशीराम ने पीछे मुनशीराम जी के पिताजी में भी श्रार्थ मनतव्यों के लिए प्रेम पेदा कर दिया श्रीर पिता-पुत्र में पेदा होने वाले धार्मिक संघर्ष को इस प्रकार टाल दिया।

# प्र. धर्म-संकट

एक परिवार में भिन्न-भिन्न धार्मिकं मन्तन्य मानने वालें पिता-पुत्र या भाई-भाई की आपस में सहज में नहीं पट सकती। आपस की विचार-भिन्नता से पैदा होने वाला धार्मिक संघर्ष टालना प्रायः असम्भव हो जाता है। सुन्शीराम जी के पिता पुराने ढंग के दृढ़ सनातनी विचारों के थे। पीरायिक कर्मकांड का वे यथासम्भव विधिपूर्वक अनुष्टान करते थे। अपनी ही

लागत से वनवाया हुआ उनका ठाकुरजी का मन्दिर गांवभर में प्रसिद्ध था। उस में वे नियमपूर्वक प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। मुन्शीराम जी इड आर्य ही नहीं, किन्तु एक प्रतिष्ठित समाज के प्रधान थे श्रीर श्रार्थ-धर्म के प्रचार की लगन भी उन के दिल में समा चुकी थी। ऐसी श्रवस्था में पिता जी के साथ संघर्ष होना अवश्यन्भावी था । वे यत्नपूर्वक धर्म-सङ्घट के ऐसे अवसर को टालते रहे। पर, ज्येष्ठ की निर्जला के दिन उस को टालना श्रसम्भव हो गया। पहली धार्मिक परीचा का श्रवसर सिर पर श्रा ही पहुँचा। पिता जी ने बैठक में आकर घर-भर के लिये श्रालग-श्रालग संकल्प पढ़ने की व्यवस्था की । सब के लिए अलग-अलग आसन विद्वारे गरे श्रीर उन के सामने पानी से भरे हुए मान्मार श्रीर उनके उकत पर खरवूज़ा, मीठा तथा दिलाणा वगैरः रखी गई । मुन्शीराम जी अपनी वैठक में पुस्तक लेकर स्वाध्याय में मग्त हो गए। सममा था कि श्रांख मूँद लेने से वला टल जायगी। पर, पिता जी का दूत श्राने पर जाना पड़ा। सव भाई-भतीजे संकल्प पढ़ चुके थे। केवल मुन्शीराम जी का श्रासन खाली पड़ा था। सनातनी पिता श्रौर श्रार्थसमाजी पुत्र में निम्नलिखित वात-चीत हुई:--

पिता जी—"श्राञ्चो मुन्शीराम! तुम कहां थे ? हम ने तुम्हारी वहुत प्रतीचा कर के सब से संकल्प पढ़ा दिया है।

तुम भी संकल्प पढ़ जो तो मैं भी संकल्प पढ़ कर निवृत्त हो जाऊँ।"

मुन्शीराम जी पर पिता जी का सब पुतों से अधिक प्रेम था। उन पर वे दूसरों की अपेजा विश्वास भी अधिक करते थे। सम्भवतः इसी से मुन्शीराम जी को सहसा कुछ, स्पष्ट कहने का साहस न हुआ। उन्होंने कुछ टालते हुए से कहा—"पिता जी! संकल्प का सम्बन्ध तो दिल के साथ है। जब आप ने संकल्प किया है तो आप का दान है। आप चाहे जिसे दे दें। इसी से मैंने आना आवश्यक नहीं समका।"

पिता जी ने कहा—"क्या मेरा धन तुम्हारा नहीं ? फिर इस में से दान देने का तुम को अधिकार क्यों नहीं ? क्या दिल का संकल्प वाहिर निकालना पाप है ? तुम अपने मन की बात ठीक-ठीक क्यों नहीं कहते ?" थोड़ा रुक कर पिता जी ने साफ शब्दों में ही पूछा—"क्या तुम एकादशी और ब्राह्मसपूजा पर विश्वास नहीं रखते ? स्पष्ट कहो, क्या वात है ?"

पहले तो पिता जी इतना ही सममें हुए थे कि पुत नास्तिक न रहकर आस्तिक वन गया है। पर, पीछे जब जालन्धर के ज्याख्यानों की वार्ते कानों पर आई तो पता चला कि पुत्र के आस्तिक वनने का अर्थ क्या है ? इसी से पिता जी ने राय शालिग्राम जी को जालन्धर लिखा था कि देवराज और सुन्शी-राम को अपने देवी-देवताओं की निन्दा करने से रोकना चाहिये। बीमारी में पुल की श्रानंबरत सेवा ने इन सब वातों को भुला-सा दिया था। पर, संकल्प पढ़ने के सम्बन्ध में की गई श्रानाकानी से वे सब बार्त याद श्रा गई। इसी से उन्होंने मुन्शीराम जी से साफ़ शब्दों में उनका श्रीभप्राय जानने के लिये कुछ साफ़ शब्दों का ही प्रयोग किया। स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी उनको कुछ स्पष्ट ही देना पड़ा। उन्होंने कहा—"ब्राह्मयात्व पर तो मुभे पुरा विश्वास है, किन्तु जिनको श्राप दान देना चाहते हैं, वे मेरी दृष्टि में ब्राह्मया नहीं हैं श्रीर एकादशी के दिन को भी में कुछ विशेष नहीं समकता।"

पुत्र के इन स्पष्ट शब्दों ने पिता जी को आर्क्य में डाल दिया। जनको ऐसे सीधे जवाव की कुछ कल्पना भी न होगी। शोड़ी देर के बाद पिता जी लम्बा सांस लेते हुए बोले— "मैंने तो बड़ी-बड़ी आशायें बांध कर तुमको ऊँची सरकारी नौकरी से हटा कर वकालत की श्रोर डाला था। मुमको तुम से बड़ी सेवा की आशा थी। क्या जन सब का मुम्म को यही फल मिलना था? अच्छा, जाश्रो।"

सुन्शीराम जग्मर भी वहां खड़े नहीं रहे और चुपचाप नीचे उतर श्राये । निर्जाला एकादशी का संकल्प पढ़ने का धार्मिक सङ्कट तो टल गया, किन्तु उससे भी श्राधिक विकट मानसिक सङ्कट दिनमर द्वाया रहा । दो-तीन दिन पिता जी के दर्शन भी नहीं किये । फिर उन्होंने ही श्रंग्रेज़ी में किसी मित्र को पत्र लिखने के लिये बुलाया। धीरे-धीरे वह मानसिक संकट भी दूर हो गया। पर, शीघ्र ही एक दूसरा धर्म-संकट श्रा उपस्थित हुश्रा।

छुट्टियों के दो मास विताने के बाद जाहीर जाने का दिन श्राया। मन्दिर के ऊपर की बड़ी डथोढ़ी में पिता जी तिकया लगाये हुए बैठे थे। मुन्शीराम जी सब तय्यारी करने के बाद पिता जी से विदा मांगने गये। वहां पहुंच कर पैरों में सिर रख कर प्रणाम किया। पिता जी का आशीर्वाद लेकर क्यों ही चलने को हुए कि पिता जी के आदेशानुसार नौकर एक थाली में मिठाई और उसके ऊपर एक श्रवंती रख कर ले श्राया । पिताजी ने कहा-"जाम्रो वेटा! ठाकुर जी को माथा टेक कर विदा होस्रो । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान् के सेवक हनुमान जी तुम्हारी रत्ता करें।" इतना सुनना था कि सुनशीराम जी सुन्न रह गये। काटो तो ख़ून नहीं। बोस्तते भी तो क्या बोलते ? ऐसा श्रादेश था, जिसका पालन करना मुन्शीराम जी के लिये स्पष्ट ही आत्महत्या थी। सरल स्वभाव पिता जी पुत्न के श्रन्तः करण् की श्रवस्था का ठीक श्रनुमान नहीं लगा सके। उन्होंने सममा कि उदार पुत्र देवता के लिये आठ आने की भेंट कम सममता है। नौकर से घठनी की जगह याजी में एक रुपया रखवा कर पिता जी ने फिर पुत से कहा- "लो वेटा ! श्रव ठीक हो गया । देर होती है। ठाक़र जी को माथा

टेक कर सवार हो जाश्रो।" इसपर मुन्शीराम के लिए चुप रहना कठिन हो गया। संकोच का बांध तोड़ कर अपने पर कुछ जब-सा करते हुए उन्होंने कहा—"पिता जी! यह बात नहीं हैं, किन्तु मैं अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकता हूं ? हां, सांसारिक व्यवहार में जो आज्ञा आप दें, उसके पालन के लिये मैं हाज़िर हूं।"

सुन्शीराम जी का इतना कहना था कि पिता जी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उन्होंने कुछ क्रोध भरे शब्दों में कहा—"क्या तुम हमारे ठाकुर जी को धातु-पत्थर सममते हो ?"

मुन्शीराम जी के हृद्य की उस समय की आन्तरिक अवस्था का अनुसान लगाना कुछ कठिन नहीं हैं। उन के हृद्य में घोर संप्राम मच गया। लोगों की दृष्टि में उस समय मुन्शी-राम जी ने वड़ी घृष्टता का परिच्य दिया, किन्तु यही समय था, जब उनको अपने पूरे आत्मिक यल से काम लेना चाहिये था। अपने को सम्हालते हुए उन्होंने कहा—"परमात्मा के बाद अपने लिये में आपको ही समम्तता हूं। क्या पिता जी! आप यह चाहते हैं कि आपकी सन्तान मकार हो?" पिता जी का क्रोध शान्त हुआ। वे कुछ द्विविधा में पड़ गये और वोले—"कौन अपनी सन्तान को मकार देखना चाहता है?" मुन्शीराम ने फिर वड़ी दृढ़ता के साथ कहा—"तव मेरे लिये तो ये मुर्तियां इससे वढ़ कर कुछ नहीं। यदि मैं उनके आगे भेट धर कर माया नवाऊंगा, तो यह मकारी होगी।" ये शब्द क्या थे, पिता जी के हृदय को उन्होंने तीर से वेध दिया । वे कुछ उद्देग के साथ बोले—"हा! समा को विश्वास नहीं कि मरने पर मुक्ते कोई पानी देने वाला भी रहेगा। अन्छा भगवन्! जो तेरी इच्छा !" जिस पुत्र को पिता का सब से अधिक प्रेम प्राप्त करने का गौरव या आर जिसके प्रति पिता ने प्रविश्वास को कभी सन्देह में भी प्रगट नहीं किया था, उसके लिये सिद्धा-न्त-मेद होते हुए भी पिता जी की उद्देग, अविश्वास श्रीर सन्देह की यह वात सहन करना कठिन था। उसकी श्रवस्था ऐसी हो गई कि मानो घरती में गड़ गया हो। पैर वहां के वहां ही रह गये। संह से एक भी शब्द नहीं निकला। पिता जी भी कुछ नहीं वोले । दस मिनट तक खिंचे हुए चित्र का-सा दृश्य वहां वना रहा । फिर पिता जी धीरे से वोले-"श्रच्छा, श्रव जाश्रो; नहीं तो देर होगी।" मुन्शीराम जी चुपचाप प्रणाम कर नीचे उतर श्राये।

सवारी ( ममोली ) में सवार होने तक कई तरह के संकल्प-विकल्प मुन्शीराम जी के मन में उठते रहे । सब से मुख्य प्रश्न यह था कि—"जब में पिता जी के धार्मिक विचारों से सहमत नहीं, उनके लिये स्वर्ग था मोत्त का साधन नहीं बन सकता, तब मुम्म को उनके पैदा किये धन के उपभोग करने का क्या श्रधि-कार है ?" यह विचार मन में श्राते ही खर्च के लिये दिये हुए पवास रुपये एक पत्र के साथ एक सम्बन्धी को पिता जी को दूसरे दिन सबेरे दे देने के लिये दे दिये। पत्न में लिखा था— "आपके मन्त्व्यों के विरुद्ध मत रखने से मुम्मको कोई अधिकार नहीं कि सुपालों के भाग में से कुछ खं। जीवन शेष हैं तो आपके चरणों में मैं अपनी मेंट रखूंगा ही।" उस सम्बन्धी ने वह पत्न और रुपये उसी समय पिता जी के पास पहुंचा दिये। पिता जी ने उसी को घोड़ी पर पीछे दौड़ाया और साथ में यह भी कहलाया कि—"तुम प्रतिज्ञा करके गये हो कि मेरी सांसारिक आज्ञा है कि ये रुपये ले जाओ और व्यय के लिये वराबर सुम से ही रुपये मँगाते रहो।" पिता के इस सन्देश से दिविधा में पड़ी हुई आत्मा को बड़ी शान्ति मिली।

जालन्थर में आर्थसमाज के रिववार के साप्ताहिक अधिवेशन
में सिम्मिलित हो मुन्शीराम जी वकालत की परीचा की तय्यारी
के लिये सम्वत् १६४२ के आश्विन के मध्य में लाहौर पहुंच
गये। परीचा से मुक्त हो पौष मास के प्रथम सप्ताह में जालन्धर
आ गये। पिता जी का पत्न आ गया था कि वे उनके जालन्धर
आने पर पंशन लेने वहाँ आयेंगे और वहां से साथ ही उनको
तलवन ले जायेंगे।

#### ६. पिता जी के विचारों में परिवर्तन

दृढ पुल का सत्याचरण बृद्ध पिता पर भी प्रभाव डाले विना नहीं रहता। इस सचाई की साची मुन्शीराम जी श्रीर उनके पिता जी के जीवन से मिलती है। जिस दिन सुन्शीराम जी जालन्घर आये थे, उसी दिन पिता जी को भी वहां पहुंचना था। दिनभर पिता जी की प्रतीचा करने के वाद शाम को नौकर को उनको देखने के लिये रास्ते में बिठा कर मुन्शीराम जी स्वयं श्रार्यसमाज के श्रधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये चले गये। ईश्वर-प्रार्थना के बाद आपका ही प्रवचन (भाषण) हुआ। प्रवचन समाप्त करके आप वेदी के नीचे उतरे ही थे कि नौकर ने पिता जी के आने की सूचना दी। मुन्शीराम जी उसी समय उठ कर भागे, रेलवे फाटक के पास पिता जी के दर्शन किये श्रीर उनके चरगाँ का स्पर्श किया। सहसा पिता जी ने पृद्धा-"क्या समाज का अधिवेशन समाप्त हो गया ?" पिता जी की समाज की श्रोर इतनी श्रनुरिक्त देख कर मुन्शीराम जी को थोड़ा श्राश्चर्य हुआ और संकोच से **इत्तर दिया—"केवल मजन श्रौर शान्तिपाठ** बाक़ी था। श्रापका श्चाना सुन कर मैं भाग श्चाया।" पिता जी ने प्रेमभरे शब्दों में कहा- "जल्दी क्या थी ? समाज का श्रिधवेशन समाप्त करके ही श्राना चाहिये था।" ये शब्द श्रीर भी श्रिधिक विस्मय पैदा

करने वाले थे। कहां तो तलवन में प्रगट किया गया रोष श्रीर कहां यह उदारतामय प्रम!

दूसरे दिन तलवन जाने पर पिता जी के धार्मिक विचारों में पदा हुए इस परिवर्तन का कार्या समम में आया। मुन्शीरामजी के स्वाध्याय के तलवन के साथी, वहां के देहाती मद्रसे के श्रध्यापक श्रौर संस्कृत का कुद्ध श्रभ्यास होने से नित्य-प्रति पिता जी को धर्म-प्रन्थ पढ़ कर सुनाने वाले श्री काशीराम जी के ही कारण पिता जी के धार्मिक विचारों में यह परिवर्तन हुआ था। तलवन से लाहौर जाते हुए मुन्शीराम जी अपना 'सत्यार्थ-प्रकाश' श्रीर 'पंचमहायज्ञविधि' पिता जी के कमरे में भूल गये थे। पिता जी ने काशीराम जी से उन पुस्तकों को सुनने की इच्छा प्रकट की। क्यों ही पिएडत जी पुस्तक पढ़ने को तय्यार हुए कि पिता जी ने कहा—"पिएडत जी ! पहले इनकी देख-भाल कर लो, तब सुनाना । हम निन्दायुक्त नास्तिकपन के प्रन्थ नहीं सुनना चाहते।" पिएडत जी ने बुद्धिमानी से काम लिया श्रौर सव से पहिले 'पंचमहायज्ञविधि' में से ब्रह्मयज्ञ का प्रकरण श्रर्थ सहित सुनाया। इस पर उन पुस्तकों के प्रति पिता जी की कुछ श्रद्धा पैदा हुई। फिर 'सत्यार्थप्रकाश' का पहिला समुहास का पाठ गुरू हुआ। इसका उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे पंडित जी से एक दिन वोले—"पंडित जी ! हम तो अविद्या में ही पड़े रहे। इमारी मुक्ति कैसे होगी ? इमने तो आज तक

निरर्थक ही कियाएं कीं । अब से वैदिक संघ्या करेंगे ।" पिता जी ने सन्घ्या के मन्त्र भी अधीं के साथ याद किये और पंचायतन, पांचों देवताओं की मूर्तियों की पूजा के साथ-साथ वैदिक सन्घ्या भी नियमपूर्वक करने लग गये।

पिता जी के इन धार्मिक विचारों में हुए परिवर्तन का मुन्शी-राम जी को विशेष फल यह मिला कि उनके प्रति पिता जी का प्रेम पहिले से भी श्रिधिक हो गया। तलवन में प्रगट की गई श्रिप्रसन्नता का ज्याज सहित बद्खा मिल गया।

#### ७. मुख्तारी की दुकानदारी

मि० लारपेएट को गीदड़मभकी दिखा कर क़ानून की पहली परी ज्ञा में अनुत्तीर्था होकर उत्तीर्था होने के वाद सम्वत् १६४२ के अन्त में जालन्थर आकर सुन्शीराम जी ने फिर मुख्तारी की दुकान खोली। आर्थसमाज के काम में भी इस समय वड़ा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वकील के पास जो सामान और उसकी दुकान में जो आकर्षया चाहिये, वह सब अनायास ही इकट्ठा होगया। पिताजी की कृपा से घोड़ा-गाड़ी, कुरसी-मेज आदि सब सामान मिल गया। क़ानूनी पुस्तकें तो अधिक नहीं थीं, किन्तु दूसरी पुस्तकों की कुछ भी कभी नहीं थी। श्रृग्वेद और यजुवेंद का श्रृषि द्यानन्द कृत भाष्य आने पर तो सोने पर सुहागा चढ़ गया। पुस्तकालय की शोभा सहज में ऐसी वन गई कि बड़े-बड़े

वकीलों के यहां भी पुस्तकालय की शोभा वैसी नहीं थी। बाक़ी सब सामान जुट जाने पर अभीरखां नाम का वह पुराना मुन्शी भी फिर आगया। विश्वासपाव, मेहनती, भलामानस और वड़ा ही शरीफ़ आदमी था। मालिक की भलाई के लिये कभी कभी मूठ वोल देने पर भी उसने मालिक के प्रति कभी असत्यान्वरण नहीं किया था। इस प्रकार सब साज-सामान जुट जाने पर मुख्तारी की दूकानदारी अच्छी चल निकली।

इस समय की एक घटना का उद्देख मुन्शीराम जी की सर्चाई दर्शाने के लिये करना आवश्यक है । मुन्शी अमीरख़ां द्कान के साइनवोर्ड पर 'मुख़्तार' की जगह 'लीगल प्रेक्टिश्नर' शब्द लिखवा लाये । मुन्शीराम जी ने उसको सहन नहीं किया और वोर्ड में 'लीगल प्रेक्टिश्नर' की जगह 'मुख्तार' लिखने को वोर्ड वापिस कर दिया । इसी प्रकार मुक़्इमों में भी यथासम्भव अधिक से अधिक सचाई और सावधानी से काम लेना शुरू किया । व्यक्तिगत जीवन की इस सचाई से अधिक कठिन सचाई दूसरी थी । वह थी सभ्य-समाज के साथ उठते चेठते हुए अपने सिद्धांतों के पालन करने की ।

डनके पुराने एक मद्यप मित्र एक्जिक्युटिव इंजिनियर ने डनको श्रपने यहां एक दिन सबेरे की दावत दी। मुन्शीराम जी को क्या माल्म था कि ये सभ्य तथा सुशिक्तित सममें जाने बाले लोग दिन में भी शराव डैडेले विना नहीं रह सकते और

11/2/20

उनको वहां पर ऐसे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा ? वे पहुँचे ही थे कि सब उनको जिपट गये । कुछ ने हाथ-पैर पकड़े, दो ने मुँह खोला और तीसरे लगे मुँह में शराव उँडेलने । शराव का प्याला नाक के सामने गया ही था कि तुरन्त के (उत्टी) होगई । पकड़ने वालों के कपड़े भर गये और वे उनको छोड़ कर लगे अपने आप को ही सम्हालने । मुन्शीराम जी उठ कर बाहर आये । कुँचे पर मुँह-हाथ धोया और सीधे घर लौट आये । उसके घटना ने सब मद्यपी साथियों को सावधान कर दिया । उसके वाद उनको अपने यहां ऐसे अवसर पर निमन्तित करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ ।

ऐसी घटनाश्चों से धर्म-सेवा का मार्ग सदा के लिये निर्विच्न होगया। व्यावहारिक जीवन में भी श्रमत्य मार्ग पर जाने की श्रावश्यकता कभी श्रनुभव नहीं हुई श्रीर न कभी कोई प्रलोभन ही उनको पथश्रष्ट करने में सफल हुआ।

#### पता जी की बीमारी और देहावसान

फाल्युन १६४२ (फरवरी १८८६) में पिता जी फिर आर्थाङ्ग से पीड़ित हुये और मुन्शीराम जी को तलवन जाना पंड़ा।

पिता जी का मुन्शीराम जी पर कितना विश्वास झौर प्रेमं था, इस का पता उस समय की एक घटना से लग जाता है। एक दिन पिता जी ने मुन्शीराम जी को एकान्त में बुकाया। चिर-विश्वस्त नौकर भीमा ने इशारा पाते ही तुरन्त कागज़ों का एक पुलिन्दा लाकर सामने रख दिया। उस में पिता जी का लिखा हुआ वसीयतनामा था, जिसमें मकान ज़मीन श्रादि सव भाइयों में बांट कर नक़द-श्राभूपण श्रादि सव धन मुन्शीराम जी के नाम लिख दिया था श्रीर कुछ धर्म-कार्यों का करना भी उन के ही सुपुर्द किया गया था। मुन्शीराम जी ने उस को पढ़कर उस के स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की । उस के सम्बन्ध में वहुत विवाद हुआ। श्रन्त में मुन्शीराम जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि यदि वसीयतनामे में कुछ भी परिवर्त्तन नहीं किया गया तो वे अपना हिस्सा भी , लेने से इनकार कर देंगे और उस को रह कर देने पर ही वे उनकी श्राज्ञानुसार सव कार्यों का सम्पादन करेंगे। पुत्र के इस दृढ़ निश्चय के सामने पिता के आग्रह को हार माननी पड़ी। पिता जी ने हार मानते हुये कहा—'यह वसीयतनामा भी तुम्हारी ही सम्पत्ति है। तुम जैसा चाहो वैसा करो।' पिता जी के ये शब्द सुनते ही मुन्शीराम जी ने वह वसीयतनामा फाड़ दिया।

पिता जी के इलाज की सुन्यवस्था कर और उन को कुछ अन्छा होते देख कर सुन्शीराम जालन्धर आ गये। प्रायः प्रति रिववार को वे पिता जी की अवस्था देखने और उन से मिलने तलवन आते जाते रहे। अन्छे अन्छे इलाज होने पर भी वीमारी ने पिता जी का पीछा नहीं छोड़ा। डाक्टरी इसाज के वाद हकीमी इलाज भी कराया गया। १५०) क़ीमत तक का नुसला काम में लाया गया। अवस्था दो-एक दिन श्रच्छी रहती श्रौर फिर विगड़ जाती थी। इस श्रावस्थ श्रवस्था की एक घटना भी मुन्शीराम जी पर पिताजी के श्रदृट विश्वास को प्रगट करती है। एक दिन बड़े आई पिताजी को पिलाने के लिये गिलास में कुछ लिये खड़े थे। पिता जी ने कहा-"यदि मुन्शीराम कह दे कि इसमें मांस नहीं है तो मैं पी लूंगा। वह मेरे भले के लिये भी मूठ नहीं वोलेगा।" बात यह थी कि हकीम जी ने चुज़े ( मुर्गी के वचे ) का शोरवा श्रपनी दवा का श्रनुपान वताया था। वड़े भाई पहले वह शोरवा ही वनवा लाये थे और चने का रसा वता कर उनको दे दिया था, जिसे उन्होंने एक घूँट पीकर फेंक दिया । मुनशीराम जी ने जांच कर पता सगाया कि इस बार शोरवा न देकर चनों का रस ही दिया जा रहा था। फिर स्वयं वह गिजास उनके सामने किया। पिताजी ने कहा-'पी लूं ?' विश्वासपात्र पुत्र ने कहा-'पी लीजिये।' उन्होंने इस प्रकार पिया, मानो मुन्शीराम के ही हाथों से उनको श्रन्तिम भोजन प्रहृण करना था। अवस्था बहुत बिगड़ गई। फ़िल्लीर से भी डाक्टर बुलाया गया । रात जैसे तैसे बीत गई। संवेरे हिचकी का ज़ोर बँध गया, जो यत्न करने पर भी बन्द नहीं हुआ। दोपहर के बाद पिताजी के आदेशानुसार मुन्शीरामजी ने उपनिषदों का पाठ आरम्भ किया। थोड़ी देर वाद पिताजी ने वैदिक हवन कराने के लिये कहा। उसी समय हवन-सामग्री के लिये छादमी को घोड़े पर जालन्धर दौड़ाया गया। दोपहर को व सब घर वालों से मिले। फिर पंडित काशीराम श्रीर मुन्शीरामजी पिताजी को भजन सुनाते रहे। प्रायः सारी रात पिताजी की सेवा में मुन्शीरामजी ने जागते विताई। श्रगला दिन कुछ श्रच्छा वीता। पर, शाम से फिर श्रवस्था विगडने लगी। १२ श्रापाढ़ (२६ जून) की रात को ६ बजे मुन्शीरामजी के वेदपाठ करते हुए पिताजी ने श्रन्तिम सांस लिया। नाड़ी मुन्शीरामजी के हाथ में थी। वह भी वन्द हो गई। घर भर में सन्नाटा छा गया श्रौर थोड़ी ही देर वाद रोना-चिहाना शुरू हो गया । सव रात जागते हुए कटी । सवेरे श्रन्खेष्टि क्रिया की तय्यारी शुरू हुई । मुन्शीरामजी समभे थे कि इस सम्बन्ध में भी किसी धार्मिक-संकट का सामना करना पड़ेगा। घर श्रीर विरा-दरी वाले पौराणिक संस्कार के लिये आग्रह करेंगे। पर, उनकी दृढ़ता के सामने किसी को कुछ बोलने तक का साहस नहीं हुआ। हां, काना-फूसी बरावर होती रही। स्मशात-भूमि में मुन्शीरामजी की इच्छा के अनुसार ही वेदी वनाई गई, चन्दन की लकड़ियों में शव रखा गया ख्रौर मन्त्रपाठ हो कर घी की श्राहुतियों के साथ दाह-संस्कार किया गया। जालन्धर से मँगाई गई सामग्री हवन के काम तो न श्राई, किन्तु इस अन्तिम संस्कार में

उसका उपयोग किया गया । घर लौट कर गृह-शुद्धि के लिये किये गये हवन में भी वह काम आई। अर्थी के कारचोबी के दुशाले के लिये जब महाबाह्यणों में आपस में मत्गड़ा हो गया, तो उसको भी शब के साथ ही चिता की भेंट कर दिया गया। घर में बड़े भाई ने तो गरुड़ पुराण की कथा विठाई और मुनशी-रामजी ने अलग उपनिपदों का पाठ किया।

घर की सम्पत्ति के बंटवारे में मुन्शीराम ने जिस सचाई का परिचय दिया, वह भी कोई साधारण घटना नहीं थी। पिताजी की आज्ञानुसार भीमा ने सव चावियां लाकर मुंशीराम जी के सामने रख दीं। मुंशीरामजी ने सव की इच्छानुसार ही सम्पत्ति का बंटवारा करने के बाद जो बचा वह अपने हिस्से रखा। खुर्जी, बरेजी और बनारस के चक्कर जगा कर वहां के साहुकारों की कोठियों का भी सब हिसाब साफ कर दिया। जो नक़द रुपया उन लोगों से मिला, उसका भी बंटवारा सब की इच्छानुसार ही कर दिया। तीनों भाइयों ने नक़दी अधिक ली और बिचयां, घोड़े आदि पूरी कीमत लगा कर मुन्शीराम जी के हिस्से में कर दिये। इस यात्रा में बहुत-से पुराने साथी मिले।

पिताजी की वीमारी, देहात्रसान और उसके बाद घर की योग्य व्यवस्था करने में अनियमित समय लग जाने के कार्या मुख्तारी की दुकान बन्द पड़ गई। वकालत की अन्तिम परीलाः देनी वाक़ी थी, जिसके लिये शीघ ही लाहोर जाने का विचार था। इस लिये मुख्तारी की दूकान को श्रमी वन्द ही रखा।

# वकालत की अन्तिम परीचा और उसका अनुभव

सफल वकील होने पर भी वकालत इस जीवनी का बहुत ही गौरा विषय है। वकालत के साथ धर्मप्रचार की प्रायः प्रति-द्धनिद्धता रही और उसमें सदा धर्म-प्रचार की ही विजय होती रही। फिर भी वकालत की कुछ घटनाएं मुन्शीरामजी के कुछ सद्गुर्शों को प्रगट करती हैं। उनके लिये ही वकालत के प्रसंग पर कुछ लिखना आवश्यक है।

पिताजी के देहावसान के वाद मुन्शीरामजी ने द्राहरे का लीहार जालन्थर में मनाया। द्राहरा के एक सप्ताह वाद बका- खत की परीजा के लिये आप लाहौर गये। पिछले वर्ष के कुछ साधियों के पास ही ढेरा किया। परीजा की तैयारी के दिनों में अमृतसर और लाहौर आर्यसमाज के उत्सवों में भी सिम्मिलित हुए। मार्गशीर्ष सम्वत्१६४३ के पिछले दिनों (दिसम्बर् सन् १८८६ के आरम्भ) में परीजा दी और परिगाम बहुत दिवों तक नहीं निकला। यूनीवसिंटी के रिजट्रार मि० सारपेग्टं साहव ही इतनी देरी के कारण थे। पहिले वर्ष की रिश्वत की

. II. William

भूख इस वर्ष बहुत वढ़-चढ़ गई थी। गएडासिंह नाम का एक एजे-गट भी सब सीदा पटाने को मिल गया था। वकालत के परीवार्थी से १५००), मुख्तार से १०००) श्रीर वी. ए. तथा एम. ए. से इससे कुछ कम लिया जाता था। वकालत में पहिला श्रीर दूसरा होने वाले ने तो क्रमशः ३५००) श्रीर २५००) तक दिये थे। मुन्शीरामजी के पास सन्देश आया कि वे परीका में उत्तीर्था तो हैं, किन्तु उनको भी एक हजार की भेंट चढ़ाये विना प्रमागा-पत्र नहीं मिलेगा। मिलों के पत्र श्राने पर मुन्शीरामजी इस विचार से लाहीर गये कि वहां पहुंच कर इस सब अनाचार का भगडा-फोड़ करेंगे, किन्तु उनके वहां पहुंचने से पहिले ही हिसार के प्रसिद्ध वकील जाला चुड़ामिया ने सब रिपोर्ट उस समय के वाइस-चान्सलर सर विलियम रेटिंगन के पास पहुंचा दी। धाइस-चांसलर ने परिगाम की सारी फ़ाइंज उसी समय श्रपने पास मँगा ली। सिनेट ने जाला चुड़ामणि के सिवा वाकी सब को नापास कर दिया। मुन्शीरामजी की सब मेहंनत इस बार भी श्रकारण ही वेकार गई । लारपैयट साहव पर मुक़दमा चलां। उनको श्रपने किये का फल मोगना पड़ा। परं, मुन्शीरामजी सरीखे जिन निरपराधों के गले पर हुरी फिर गई थी, उनकें प्रति हुए श्रन्याय का प्रतिकार कुछ न हुआ। इस प्रकार श्रन्याय-पूर्वक प्रमुत्तीर्थ। होने से मुन्शीरामजी के दिल पर बड़ी गहरी चोट लगी। लाहीर के चीफ़ कोर्ट के जिस्टिस वनने की आशा का तार तो टूटा ही, साथ में कानून के पेशे से भी रुचि हट गई। पर, वकालत पास करने की इच्छा वनी ही रही। इस लिये अगले वर्ष सम्बत १६४४ के मार्गशीर्प ( नवम्बर १८८७) में मुन्शीरामजी परीद्या की तय्यारी करके कुळ पुस्तकें साथ में लेकर फिर लाहीर पहुंचे। २६ श्रीर २७ नवम्बर को लाहीर आर्थे-समाज के उत्सव में भी सम्मिलित हुए। उत्सव के दो ही दिन बाद पता चला कि परीका दो मास के लिये स्थगित कर दी गई है। मुन्शीरामजी निराश हो जालन्धर लौट श्राये श्रीर श्राये-समाज के काम में लग गये। इन दो महीनों में क़ानून की पुस्तकों को बुझा तक नहीं। ४ माघ १६४४ (१७ जनवरी १८८८) को श्राप फिर परीचा के लिये लाहौर को रवाना हुए। मार्ग में गुरुदासपुर, फिलीर और अमृतसर आर्यसमाजों के उत्सव भुगताये। २४ से २६ माघ (६ से ६ फरवरी) तक परीचा हुई। कुछ तय्यारी न करके और निरन्तर आर्यसमाज के काम में लगे रहने पर भी परीचा बहुत अच्छी तरह गुज़री श्रौर उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। पर, धर्म-प्रचार की धुन समा जाने के बाद परी चा की सफलता वकालत के पेशे में कुछ अधिक क़ाम नहीं आई।

वकालत के पेशे की केवल दो-तीन घटनाएं ही उद्घेखनीय हैं। दो घटनाएं तो वकालत पास करने से पहिले मुख्तारी के दिनों की हैं और एक कुछ दिन वाद की है। सब से अधिक महत्वपूर्या घटना वह है, जिसने यह श्रानुभव कराया कि वकालत के साथ सचाई नहीं निभ सकती । सम्वत् १६४३ में मुन्शीरामजी की मुख्तारी ख़ूव चमकी । उन दिनों जालन्घर में फ़्रीजदारी मुक़दमों के लिये बीची साहव का बड़ा नाम या । बड़े-बड़े मुक़दमे प्रायः सब उनके ही पास जाते थे। किसी जाट-सरदार के मुक़दमे की पैरवी करते हुए बीची साहब ने श्रापको देखा तो वे श्रापकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि बड़े-बड़े मुक़दमों में आपको श्रपने साथ रखने लगे। इससे श्रापंकी योग्यता का सिका जम गया श्रौर मुख्तारी खुव चल निकली। दीवानी का काम आपके पास पहिले से ही बहुत आता था। पर, यह प्रसिद्धि अधिक समय तक न निभ सकी। इसका कार्या यह था कि एक साहुकार एक हज़ार के दावे का एक मुक़दमा आपके पास लाया। उस पर टिकट नहीं था। इस लिये आपने साहुकार को बताया कि उसके श्राधार पर मुक़द्मा नहीं चल सकतां। मुक़द्मा चलाने का सीधा रास्ता साहुकार की समम में नहीं वैठा। पर, कुछ दिन वाद उसी पर टिकट लगा कर साहुकार फिर आया और श्रज़ींदावा दायर करवा दिया। ५० रुपये फ़ीस देना ठीक करके २५ रु० पेशगी भी दे दिये श्रीर जल्दी में मुख्तारनामे पर सही भी करा ली । मुन्सिफ श्रह्यरूराम के सामने मुक़दमा पेश हुआ। हाथ में कागज़ और वही आने पर तुरन्त समझ में श्रा गया कि मामले में जालसाज़ी की गई है। मुन्सिफ साहब के सामने

ही मुक़द्मे की पैरवी करने से साफ़ इन्कार कर दिया और मुंशी को हुक्म दिया कि फीस के २५ ६० लौटा दो । मुंसिफ़ साहिव ने श्रंग्रेज़ी में वहुत सममाया कि इससे बद्नामी होगी श्रीर इससे श्राधिक हानि भी उठानी पड़ेगी। पर. मुंशीरामजी ने एक न मानी। उस मुंशी को भी छुट्टी दे दी, जिसने इस मुक़दमे के लिये मुख़तारनामे पर हस्ताच्चर लिये थे। इस सत्य-ज्यवहार से उनके पेशे श्रथवा ज्यवसाय को उससे बहुत बड़ा धका लगा। पांच सौ माहवार की श्रामदनी १५०) के लगभग रह गई। पर, यह स्थिति श्रधिक दिन नहीं बनी रही। जहां सत्य-ज्यवहार से इतनी भारी हानि उठानी पड़ी थी, वहां धर्म-प्रचार की लगन का श्रुभ-फल भी श्रनायास ही हाथ श्रा गया।

जाजन्धर की धर्मसभा में पंडित दीनद्यालुजी के साथ हुई
मुठमेड़ की घटना को यहां ही दे देना ठीक होगा। पंडित दीन-दयालुजी के ज्याख्यानों के उत्तर में जाजन्धर-प्रार्थसमाज में मुंशीरामजी का ज्याख्यान श्रच्छे जन-समुदाय में हुआ था। एक जाट-सरदार उस ज्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि ज्याख्यान से दूसरे ही दिन एक बड़े मुकदमे में एक हज़ार फ़ीस ठहरा कर पांच सी रुपये नकद दे गये। दूसरी श्रोर से जाजन्धर के सब से बड़े दो वकीलों को खड़ा किया गया था। बात यह थी कि सरदारजी वकीलों की परीक्षा लिये बिना किसी के हाथ में मुकदमा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने श्रदालत में प्रायः सभी वकीलों को वहस करते हुए सुना था। वे इसी उधेड़-युन में थे कि आर्यसमाज में मुन्शीराम जी के भापण में उनका तर्क-वितर्क सुन कर इतने ख़ुश हुए कि और अधिक छान-वीन न करके उनके ही हाथ में मुक़दमा दे गये। मुन्शी-रामजी के लिये यह घटना कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं थी। इसी प्रकार उनकी मुख्तारी के चांद का ग्रुष्ठपत्त ग्रुक्त हुआ और आमदनी वढ़ती चली गई।

माघ सम्वत् १६४७ (जनवरी १८६१) की सुकेत-याला को भी यहां ही इसिलये निपटा लेना चाहिये कि उसका उद्देश्य एक मुकद्दमें की पैरवी करना ही था, इस में सन्देह नहीं कि उस यात्रा में धर्म-प्रचार का काम भी अच्छा हुआ । सुकेत के राजा हुप्टिनिकन्दन सेन ने अपने सगे चाचा मियां शिवसिंह को देश-निकाला देकर उनका सब भगड़ार लूट लिया था। अपने भाइयों को गुज़ारे के अधिकार से भी वंचित करके राज के बाहर कर दिया था। मियां शिवसिंह अपने होटे भाई मियां ज्वालासिंह और भतीजे मियां जनमेजय तथा उसके भाई के साथ जालन्धर में राय शालिग्राम के यहां आ गये। मियां जनमेजय आर्थसमा-जियों की संगति से आर्थसमाज के सभासद और मुंशीराम जी के अन्यतम साथी वन गये। इन्हीं मियां शिवसिंह की ओर से मुंशीराम जी उस मुकद्दमें की पैरवी के लिये मुकेत गये थे, जो कि उन्होंने राजा हुप्टिनिकन्दन सेन के विरुद्ध अपना भगड़ार लूटने के

लिये चलाया था। कमिश्रर को इस मामले की जांच करने के लिये वहां भेजा गया था। सत्रह दिन तक इस मुक़द्मे के लिये मुन्शीराम जी को वढां ही रहना पड़ा। मुक़द्मे के साथ-साथ प्रकृति का श्रानन्द लुटा, मनुष्य-स्वभाव का कुछ श्रव्ययन किया श्रीर साथ में वैदिक-धर्म का प्रचार भी किया । दूसरी श्रीर से वैरिस्टर रेगिटन मामला लड्ने के लिये भाये थे। मुन्शीराम जी की सहायता के लिये वावृ दसौंधीराम श्रीर सासा गणेशदास वकील भी बुलाये गये थे। पर, उन में एक शरायी और दूसरे श्रंप्रेज़ी के ज्ञान से शून्य थे। इसलिये मुक़ हमे की तय्यारी का सव काम मुन्शीराम जी के ही सिर पर आपडा । भएडार लुटने के दावे के लिये प्रमाया क्या पेश किया जाता ? ब्रात्याचारों से पीड़ित प्रजा ने स्वयं आकर छिपे तौर पर चोरी के साल का पता देना शुरू किया। ग्रंशीराम जी ने कमिश्नर से तलाशी के वारएट मांगे । इस पर कमिश्नर ने मियां शिवसिंह से कहा कि यदि वारंट पर चोरी का माल कहीं से हाथ न आया, तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुन्शीराम जी ने यह सब ज़िम्मेवारी श्रपने उपर ले ली श्रीर एक लिखित प्रार्थनापत्र भी कमिश्नर के सामने पेश कर दिया। साथ में कुछ गुप्त प्रमाण भी उस के सामने रख दिये। कमिश्रर ने सरिश्तेदार का भी रास्ता न देखा श्रीर मुन्शीराम जी से ही वारपट लिखवा कर जारी कर दिये। सवेरे १० वजे पुलिस वारंट लेकर तलाशी के लिये गई और

६ वजे तक राजा साहव के नौकर-चाकरों श्रीर विश्वासपात्र लोगों के घरों में से चोरी का माल वरामद करके ले आई। सब ने यही वयान दिया कि राजा ने वह सामान उन को कुछ दिन के लिये रखने को दिया था । इस का परिणाम यह हुआ कि एक लाख रुपये के दावे में ४० हजार की सुपत में वांटी जाने वाली दवाइयों की कीमत काट कर ६० हज़ार की डिगरी होगई। वैरिस्टर रेगिटन राजा से रोज़ की एक हज़ार फ़ीस लेते थे झौर एक सी भोजन का खर्च लेते थे। पिछले सात दिनों में लाहीर जाने का वहाना बना कर सोलह सी प्रति दिन लेते रहे। राजा साहव को इतना खर्चने पर भी मुहकी खानी पढी। वकालत के पेशे में मुन्शीराम जी की यह एक श्रसाधारण विजय थी। इस से उनकी ख्याति भी ख़ब हुई श्रीर वकालत का पेशा भी ख़ब चमक उठा । फ़ैसला होते ही मुन्शीराम जी लौटना चाहते थे, पर मियां शिवसिंह श्रीर उन के सम्वन्धियों के श्राप्रह पर रूपया लेने, गिनवाने श्रीर खोटे रुपये बदलवाने तक का सब काम भी उन को ही करना पड़ा श्रीर कुछ श्रधिक दिन के सुकेत में रुकना पडा ।



# दूसरा भाग

ग्.

# सार्वजानिक जीवन का उपक्रम

१. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ, २. विराद्री से खारिज किये जाने की धमकी, ३. धर्म-प्रचार का विस्तार, ४. जालन्धर आर्यसमाज का पहला उत्सव, ४. पं० दीनद्यालु जी से मुठमेड़, ६. वम्बई की पहली यात्रा, ७. पहले पुत्र का जन्म, ८. जालन्धर-समाज का दूसरा उत्सव, ६. सत्य-प्रेम और धर्म-निष्ठा, १०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन, ११. धर्म-प्रचार की धुन और जाल-न्धर-समाज का तीसरा उत्सव, १२. दो-तीन दु:सह वियोग।

#### १. धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ

चैत्र मास सम्वत् १६४३ में श्री सुन्शीराम जी रोग-शय्या पर पड़े हुए पिता जी से मिलने के लिये तलवन गये हुए थे। वहां से जालन्धर आते ही आयं भाइयों ने आ घेरा। उन से मालूम हुआ कि अमृतसर का पिछत श्यामदास वहां आया हुआ है, जिस ने आर्यसमाज को शास्त्रार्थ के लिये बारवार ललकार कर ऐसा नीचा दिखाया है कि आफ्रत ढा दी है। नियोग आदि विपयों को लेकर ऐसी अश्लील भाषा में सर्वसाधारण को भड़-काता है कि आर्यसमाजी कहीं, मुँह नहीं दिखा सकते। श्री सुन्शीराम जी, ने उसी सत्य शास्त्रार्थ की स्वीकृति का पत्र

लिखा । कुछ लिखा-पढ़ी के वाद पिएडत स्थामदास "मूर्तिपूजा श्रीर श्रवतारवाद के मगडन" पर शास्त्रार्थ करने के लिये तय्यार हुए। शास्त्रार्थ का दिन भी नियत हो गया। मुन्शीराम जी ने श्रपने ही यहां मुन्शीगिरी करने वाले काशीराम को लाहौर श्रार्थसमाज के प्रधान श्री साईदास जी के नाम पत देकर शास्त्रार्थ के लिये पिएडत लाने को लाहौर मेजा। वहां से कोई पिएडत तो न मिला, किन्तु यहां तक कहा गया कि "छोटे-छोटे आर्थ-समाजों को विना हमारी श्राज्ञा के शास्त्रार्थ नहीं रच लेना चाहिये। ""यिद साहस नहीं था तो शास्त्रार्थ की डींग ही क्यों मारी थी ?" काशीराम लाहौर से निराश होकर श्रमृतसर श्राया। परिवत धर्भचन्द्र जी काश्मीरी उस समय श्रमृतसर श्रार्थसमाज के प्रधान थे। उन्होंने लाजपत नाम के जिस ज्ञाह्मग् युवक को छालवृत्ति देकर पढ़ाया था, उसको ही काशी-राम के साथ कर दिया। लाजपत श्राच्छे वक्ता तो न थे, पर संस्कृत बोल लेते थे। उन की सहायता से शास्त्रार्थ की तय्यारी की गई श्रौर रात को शास्त्रार्थ का मोर्चा भी लिया गया। संस्कृत में ही शास्त्रार्थ करने की शर्त थी। पर, श्यामदास जनता पर प्रभाव डालने के लिए हिन्दी में बोलने लगे। वस, तब क्या था ? मुन्शीराम जी उठ खड़े हुए और लगे स्वयं ही शास्त्रार्थं करने । परिवत का आग्रह या कि लाजपत ही को शास्त्रार्थ करना चाहिए, परं मुन्शीराम जी का एक ही जवाब

था कि जब परिदत जी ने स्वयं ही शास्त्रार्थ की शर्त का पालन नहीं किया, तो उनको कोई श्रिधकार नहीं कि दूसरे पन को शर्त-पालन के लिये वाधित करें। शास्त्रार्थ का परिशास आर्थ-समाज के लिये बहुत शुभ हुआ। दूसरे दिन से समाज-मन्दिर में श्यामलाल के ज्याख्यानों का खराडन होने लगा. जिन में इतनी भीड़ होने लगी, जितनी पहिले कभी न हुई थी। जाल-न्धर में इस प्रकार का यह पहला ही शास्त्रार्थ था। श्रन्य मतावलिन्ययों के साथ होने नाले जालन्धर-श्रार्थसमाज के संघर्ष का इस शास्त्रार्थ से ही सुलपात हुआ था। इसलिये भी इस का विशेष महत्व था। इस से आर्थसमाज को बहुत जाभ हुआ। पहिला प्रत्यन लाभ तो यह था कि तीस-पैतीस नये सभासद मिल गए, दूसरा यह कि जालन्घर के आर्थ पुरुषों ने पर्मुखापेची न रहकर बहुत प्रारम्भ में ही स्वावलम्बन का पाठ पढ़ लिया । श्रभी तक पञ्जाव में प्रतिनिधि-सभा की स्थापना नहीं हुई थी । लाहीर के सिवा किसी और समाज को शास्त्रार्थ करने का श्रिधिकार न था। जाहीर के वाहर का कोई भी गृहस्य शास्त्रार्थ तो क्या धर्मप्रचार तक करने का साहस नहीं करता था। ऐसी हालत में गांवों का तो कहना ही क्या, वड़े-वहे नगरों तक में आर्यसमाज का सन्देश पहुँचना कठिन था। शास्त्रार्थों के लिए अवतक आर्यसमाज की ओर से बाह्यग-कुलोत्पन्न पिएडत ही खड़े हुआ करते थे। संस्कृत तो क्या, हिन्दी

का भी अच्छा अभ्यास करना सर्वसाधारण आर्थ पुरुपों ने शुरू नहीं किया था। इस सारी प्रथा को वदलने का श्रेय इस शास्त्रार्थ के कारण जालन्धर-आर्यसमाज को ही मिला। जालन्धर-आर्यसमाज ने अपने पैरों पर खड़ा होने की शिला प्रहण की और दूसरे समाजों के सामने भी इस सम्यन्ध में एक उदाहरण उपस्थित किया।

इस शास्त्रार्थं से श्रार्थसमाज को मिलने वाले सामुदायिक लाभ की श्रवेचा मुन्शीराम जी को जो व्यक्तिगत लाभ मिला, वह भी कुछ कम नहीं था। लाहीर के श्रार्य-नेताश्रोंकी बीह्यार श्रीर उनमें से हुई निराशा से मुन्शीरामजी ने यह दृढ़ संकल्प किया कि भविष्य में अपनी सहायता के जिये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस संकल्प की पूर्ति के लिये ही वैदिक अन्थों के स्वाध्याय के जिये उन में श्रिधिक रुचि पैदा हुई। ज्येष्ठ सम्वत् ११४३ के प्रारम्भ से ही उन्होंने मूल वेदों की पुनरावृत्ति शुरू कर दी। प्रांतः सायं दोनों समय हवन के वाद कम से कम वीस वेदमन्त्रों के स्वाध्याय श्रीर श्रनुशीलन का नियम बना लिया। साथ में वेदभाष्य देखने का भी नियम किया श्रीर श्रन्य धर्म-सम्बन्धी श्रध्ययन भी शुरू कर दिया। व्याकरण तथा वेदांग श्रादि के ज्ञान के विना भी मुन्शीराम जी को वेदमन्त्रों का उन्त्व तथा गम्भीर श्राशय वोध होने लगा और यह श्रमुभव होने लगा कि वेदार्थ के लिए व्याकरण श्रादि की श्रपेक्षा मानसिक शुद्धि

की ही अधिक आवश्यकता है। सम्वत् १६४८ के अन्त तक स्वाध्याय का यह कम जारी रहा। उस के वाद आर्यसमाज के घरेलू युद्ध से इस स्वाध्याय में ऐसा विष्न पड़ा कि उस का दूटा हुआ कम फिर कभी नियमबद्ध न हो सका।

#### २. बिरादरी से खारिज किये जाने की धमकी

प्रत्येक श्रान्दोलन की पहले उपेचा की जाती है श्रीर फिर उसका विरोध किया जाता है । जालन्धर-श्रार्थसमाज का श्रांदोलन भी पुराग्य-पन्थियों, विशेष कर ब्राह्मग्य-धर्माभि-मानियों, की उपेचा की सीमा पार कर, विरोध की सीमा पर पहुंच गया था। जाति-वहिष्कार के सिवा उन के पास विरोध का कोई शक्त भी नहीं था। थापर खित्रयों के दीवानखाने में श्रार्थसमाजियों को जाति-च्युत करने की व्यवस्था देने के लिए पिएडतों उर्फ नामधारी ब्राह्मगों की पंचायत बुलाई गई। शहर में बड़ी हलचल मच गई। जिन के लड़के, पोते, दोहते, भतीजे श्रादि श्रार्थसमाजी थे, वे उन ब्राह्मग्य-धर्माभिमानियों की सुची बनाने लगे, जिन को काला श्रक्तर मेंस बराबर भी नहीं था श्रीर जो गायत्री मन्त्र से भी श्रनभिक्ष थे। व्यवस्था देने वालों में किसी के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे एक सम्बन्धनी स्त्री से फंसे हुए हैं। दूसरे शिरोमिण श्रीर

लोकमान्य माने जाने वाले भी व्यभिचार-दोप के लिये वदनाम थे। तीसरे जुएवाज़ थे। देवराज जी ने इन में से ही एक से यज्ञोपवीत लिया था। वे उन के पास मुन्शीराम जी के साथ गये श्रीर उनसे वोले—''पंडित जी, श्राप मेरे गुरु हैं। श्राप पंचायत की जिये। हमारा प्रश्न यह होगा कि जो इस प्रकार के पापाचार में लिप्त है उसकी पहले गधे पर सवार करके देश-निकाला दिया जाय, तव हम श्रपनी सफ़ाई पेश करेंगे।" देवराज जी की धमकी काम श्रागई। पंचायत का समय श्राया तो शिरोमिण जी तो प्रातःकाल ही टिकट कटवा कर श्रमृतसर चल दिये। देवराज जी के गुरु जी हाथ में लोटा ले कान पर जनेऊ चढ़ा सवेरे दस वजे जो जंगल को गये तो शाम तक वापिस नहीं लौटे। पंचायत में पांच ब्राह्मण्या भी न श्राये।

पंचायत बुलाकर आर्यसमाजियों को जातिच्युत कराने की आशा पर इस प्रकार तुपारपात होने पर पुराग्य-पन्थियों ने फिर अमृतसर से पिखत श्यामदास को ही बुला भेजा। इवर्तों को तिनके का सहारा और क्या मिलता ? पिखत जी भी नयी भेट-पूजा की आशा से दौड़े चले आये। अकस्मात् मुन्शीराम जी इस बार भी तलवन गये हुए थे। दो दिन तो पिखत अनापश्चाप बक कर लोगों को अम में डालते रहे। तीसरे दिन मुन्शीराम जी जालन्थर आये और पिखत जी के ज्याख्यान में गये। पंडित जी 'सत्यार्थ-प्रकाश' में से पाराशर के उस श्लोक

का, जिसका ऋषि द्यानन्द ने स्वयं ही खराडन किया है, पूर्वपण पढ़कर जोगों को वताने जागे कि 'द्यानन्द ने गाय से गधी को अच्छा वताया है।' मुनशीर्म जी ने वीच में ही रोक कर सारी इवारत पढ़ने को कहा। पंडित जी के टाल-मटोल करने पर मुन्शीराम जी स्वयं प्रेटफ़ार्म पर जा खड़े हुए श्रीर पंडित जी के हाथ से पुस्तक लेकर सव इवारत स्वयं पढ़ दी। साथ में उनको श्रगले दिन श्रार्यसमाज में श्रपना ज्याख्यान सुनने का निमन्त्रण भी दे दिया । जोश में पंडित जी ने निमन्त्रण स्वीकार करते हुए कह दिया कि "मैं अवश्य आऊंगा।" दूसरे दिन टालने पर भी लोग पंडित जी को समाज में ले ही आये। समाज-मन्दिर में ऐसी उपस्थिति पहले कभी देखने में न आई थी। श्रन्दर-वाहर, इत-सडक, सब जगह श्रादमी ही श्रादमी थे। वीस मिनट तक आर्यसमाजके सिद्धान्तों की बातें तो पिंडत जी शांति से सुनते रहे, परन्तु जब पौराि श्विक सिद्धान्तों का पौराशिक प्रमाशों द्वारा ही खरहन होने लगा तो 'राधा-कृष्ण की जय' का नारा क्या कर पंडित जी उठ खडे हुए श्रीर 'कथापि खल पापानाम' का श्रनुसरण करते हुए वहां से चल दिये । दो-ढाई सौ आदमी उन के साथ गये होंगे । बाकी सव वहां ही जमे रहे । डेढ घएटा मुन्शीराम जी का धारा-प्रवाह भाष्या हुआ। इस सौदे में भी आर्यसमाज लाभ में ही रहा। दस-पन्द्रह नये समासद मिल गये। जालन्धर के आर्यसमा-

जियों में आत्म-विश्वास और घर्मप्रचार की लगने इंतनी अधिक संमा गई कि वे दूने उत्साह के साथ उस में लग गये।

# ३. धर्म-प्रचार का विस्तार

पिता जी की मृत्युं के बाद घर की सब व्यवस्था कर लेने पर सन्वत् १६४३ के दसहरे से पहले ही मुन्शीराम जी वकालत की परीचा के लिये लाहौर जाने वाले थे, किन्तु जाज-न्धर में दसहरे के मेले पर धर्म-प्रचार के लिये रुकना पड़ा। यह पहला अवसर था, जब जालन्धर में समाज-मन्दिर के वाहर सार्वजनिक-रूप में ईसाइयों की बरावरी में आर्थसमाज ने अपना खेमा गाड़कर धर्म-प्रचार का प्रवन्ध किया था। मिरान स्कूल के हैडमास्टर भक्तराम जी बी० ए० उस समय स्थानीय आर्यसमाज के उपप्रधान थे, वे अपने हाथों से रामलीला के तालाव ( आधुनिक गांधी-भंडप ) पर खेमे के खूंटे ठोकने और 'झो रेम्' का मंडा लगाने का काम कर रहे थे। बड़े-बड़े घरों के लड़कों के धर्म-सेवा में इस प्रकार लगने का सर्वसाधारण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईसाइयों का प्रचार विलक्कल फीका पड़ गया । कभी-कभी तो उनके कैम्प में चुहे ही डंड पेसते थे। श्रार्थसमाज का ख़ूब प्रचार हुआ।

इस सार्वजिनक प्रचार के साथ-साथ, आर्थ सभासदों के जीवन को भी उन्नत बनाने का यत्न विशेष रूप में किया जाने लगा। इसी समय पारिवारिक-उपासना का कम शुरू किया गया। प्रत्येक सप्ताह भंगलवार को सब भाई किसी सभासद के यहां इकट्ठे होते थे। उन पर भी इस प्रार्थना का बहुत प्रभाव पड़ता था। इस पारिवारिक प्रार्थना का सर्वप्रथमः श्रीगर्धेश जालन्घर आर्यसमाज में ही किया गया। इसके अलावा 'चाटी सिस्टम' के नाम से 'आटा फंड' और वाद में 'रही फंड' भी सब से पहले यहां ही कायम किया गया था। प्रत्येक आर्य सभासद के घर में एक-एक घड़ा इसिलये रख दिया था कि प्रतिदिन प्रात:-काल उस में आर्थसमाज के लिये एक-एक मुट्टी आटा डाला जाय। श्रार्थसमाज का चपरासी मास के शन्त में शार्थ सभा-सदों के यहां जाता था और जमा की हुई सब रही और आटा ले आता था। उस को वेच कर जमा किये गये धन से श्रायेसमाज के पुस्तकालय श्रीर वाचनालय का खर्च चलाया जाता था। ये सब श्रायोजनार्ये देवराज जी के उपजाऊ दिमाग्र में पैदा होती थीं और मुन्शीराम जी उन को कार्य-रूप में परियात करने के लिये उनका पूरा साथ दिया करते थे।

#### ४. जालन्धर-श्रार्थसमाज का पहला उत्सव

वकालत की पहली परीका से निबट कर मुन्शीराम जी पौष १९४३ में जालन्धर आये और जालन्धर-आर्यसमाज के उत्सव की तच्यारियों में लग गये। आर्यसमाज की जगह बद्ल गई थी। गुरलीमल की धर्मशाला छोड़ कर कपूर्थला के वकीलखाने के सामने वाली जगह ले जी गई थी। इस नये मकान का श्रांगन वहुत खुला था, उसी में शामियाने खंड़ किये गंगे श्रीर उन को पूरी मेहनत के साथ सजाया गया। यह उत्सव कई दृष्टियों से वहुत महत्वपूर्ण हुआ। नगर-निवासियों पर इस का प्रभाव भी ख़ूव पड़ा। नगर-कीर्तन वहुत प्रभावशाली हुआ श्रीर प्रतिदिन प्रातःकाल श्रार्थ पुरुपों की हरिकीर्तन करती हुई निकलने वाली मंडली का भी श्रच्छा प्रभाव पड़ता था। वाहर से श्राये हुए आर्थ पुरुपों के ठहरने का प्रवन्ध मुन्शीराम जी के मकान पर किया गया था। यह मकान था शहर के एक श्रोर श्रीर उत्सव का श्रायोजन था ठीक उस से दूसरी श्रोर । इस-लिये श्रार्थ पुरुषों को शहर के बीच में से होकर जाना पड़ता था श्रीर वे नगरकीर्तन करते हुए ही श्राया-जाया करते थे। जालन्धर की धर्म-सभा ने भी वीस ही दिन पूर्व जन्म लेकर भी श्रपना उत्सव इन दिनों में ही रख दिया था। उसकी प्रतिद्वनिद्वता ख्रीर विरोध ने आर्यसमाज के उत्साह की अग्नि में घी डाजने का काम किया। इस उत्सव की सफलता से आर्यसमाज की जड़े सुर्ढ़ हो गई। आर्य भाई और भी अधिक उत्साह से आर्यसमाज के कार्यों में भाग लेने क्षगे। अन्तरंग सभा के अधिवेशन श्रीर पारिवारिक-उपासना अधिक नियम से होने जगे। प्रति सप्ताह तीन-चार दिन आर्थ पुरुष रात को ८—१ बजे अजन गाते

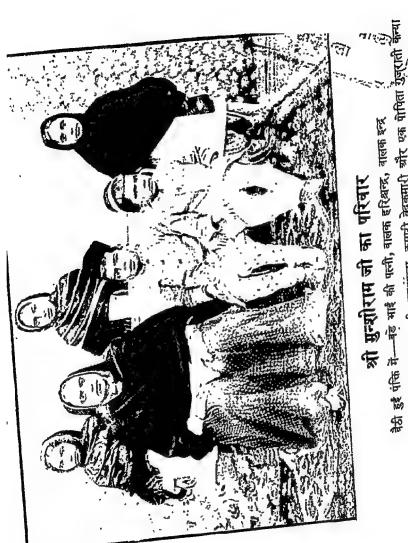

-की - वंक्ति में -- नमारी श्रमतुवंसला, कुमारी वेदकुमारी और एक पोपिता छुन्हाती

श्री मुन्योराम जो का परिनार

हुए वाजारों में से निकलने जगे। शाम को प्रति दिन समाज-मन्दिर में इकट्टे होकर सन्ध्यादि नित्य कर्म करने लगे और साथ में धर्म-चर्चा भी होती। पारस्परिक शङ्काश्रों की निवृत्ति के साथ-साथ प्रचार के साधनों पर भी विचार होता। सारांश यह कि स्थानीय आर्थसमाज में नवजीवन का संचार हो गया और उस के सब कार्थ नियमानुसार चलने लगे।

मुन्शीराम जी को इसी अवसर पर पंडित गुरुद्त्त जी के सत्संग का लाभ मिला और स्वाध्याय के ग्रुक्त किये हुए अभ्यास पर उन का बहुत अधिक विश्वास हो गया। उन पर पंडित जी के इस कथन का बहुत प्रभाव पड़ा कि अपृषि द्यानन्द के अन्थों को जितनी बार पढ़ा जाय उन में से नित्य नये-नये भाव विदित होते हैं। उत्सव के बाद से ही मुन्शीराम जी स्वाध्याय में और अधिक द्त्तचित्त होकर लग गये।

पहले उत्सव से स्थानीय श्राय पुरुषों में जो तत्परता पैदा हुई, उससे एक वड़ा लाभ यह भी हुश्रा कि सं० १६४४ के शुरू में ही श्रायंसमाज को उस जगह का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, जिस पर कि इस समय विशाल श्रायंमिन्दर बना हुश्रा है। उन पौराणिकों के विरोध से छुट्टी मिली, जो मकान-मालिकों को श्रायंसमाज से मकान खाली करवा लेने के लिये सदा ही भड़काया करते थे।

### ५, पिएडत दीनदयां जी से मुठभेड़

सम्बत् १६४३ के मार्गशोर्ष, दिसन्वर सन् १८८६, में उत्तीर्ण होने के पूरे निश्चय के साथ वकालत की परीका देने पर भी लारपेएट साह्य की अन्धेरशाही के कारण परीका-परिणाम के निकले ही त्रिना हिसार के जाजा चूड़ामिया के सिवा सब ही को अनुत्तीर्थ कर दिये जाने से मुन्शीराम जी की रुचि क़ानून से हट गई थी और उसका स्थान धर्म-प्रचार की धुन ने ले लिया था। उधर सत्य-च्यवहार के कारण क़ानृन से होने वाली आमदनी भी पांच सौ से घट कर डेढ़ सी रह गई थी। इन दोनों कारणों से मन वहुत उदास होगया और कुछ निराशा भी पैदा हुई। इसीलिये एकान्त-निवास द्वारा कुद्ध शांति प्राप्त करने की इच्छा से सुन्शीराम जी सम्वत् ४६४४ के ज्येष्ट मास में तलवन चले गये। वहां कुछ प्रधिक दिन नहीं वीते थे कि जालन्थर की धर्म-सभा में पं० दीनद्यालु जी पधारे और उन्होंने आर्यसमाज के सिद्धान्तों का खरडन प्रारम्भ कर दिया। मुन्शीराम जी के पास आदमी पत्र लेकर पहुँचा। पत्र को देखते ही वे तलवन से चल दिये। १२ वजे मकान पर जालन्थर पहुँच कर अपने मुन्शी काशीराम से सब हाल जाना और राहों-निवासी लाला तेलूराम के लिये हुए व्याख्यानों के वे नोट देखे, जिन में पंडित जी के शब्द तक लिख लिये गये थे। मुन्शीराम जी ने भोजन पीछे

किया, पहिले पंडित दीनद्यालु जी को शास्त्रार्थ के लिये पत्र जिला श्रीर काशीराम को उसकी एक नक़ज़ पर उनके हस्ताचर लाने के लिये उनके पास मेजा । साथ में समाज-मन्दिर में दूसरे दिन अपने व्याख्यान का विज्ञापन भी निकलवा दिया। पंडित जी के टाक्षने पर भी काशीराम पत्र की नक़ल पर उनके हस्ता-क्तर ले ही भाया। बस, इतने पर ही चारों भोर भायों की हिम्मत की चर्ची होने लगी। उसी दिन शाम को ठीक साढे पांच बजे मुन्शीराम जी बहुत से आर्थ भाइयों को साथ ले पंडित जी के ज्याख्यान में भी गये। पंडित जी दूसरे पदा के सम्बन्ध में भ्रम पैदा करने श्रीर उसका मज़ाक उड़ाने में सिद्धहस्त थे। उस समय उनकी यह कंका पूर्या यौवन पर थी। जिस समय मुन्शीराम जी वहां पहुँचे, उस समय पंडित जी इसी कला का दिग्दर्शन कराते हुए उसी पत्न की उपहासात्मक आलोचना कर रहे थे, जो मुनशीराम जी ने उनके पास काशीराम के हाथ मेजा था। सनातनधर्म-सभा के प्रधान श्री हरभजराय जी ने वडी शिष्टता के साथ खंडे होकर . मुन्शीराम जी का स्वागत किया। पंडित जी समभे कि कोई सुप्रतिष्ठित सनातनधर्मी श्राये हैं। लगे पत्र की फिर प्रारम्भ से ख्रालोचना करने और अपनी ख्रादत के श्रानुसार पत्न-लेखक के सम्बन्ध में श्रम पैदा करने के लिये हँसी करते हुए लगे कुछ भाग छोड़ कर उसको पढ़ने । मुन्शीराम भला श्रपने प्रति ऐसा श्रन्याय कब सहन कर सकते थे ! उन्होंने पंडित जी से कहा कि चीच का भाग भी पढ़ दीजिये, उसको क्यों छोड़ रहे हैं ? बस, इतना कहना था कि सभा में खजवली मच गई। पंडित जी ने पत्न की श्रालोचना छोड़ कर एक घरटा वैराग्य विषय पर ही पूरा किया।

व्याख्यान समाप्त होते ही एक आर्य सज्जन ने घोपणा कर दी कि कल से समाज-मन्दिर में पंडित जी के व्याख्यानों का खरडन किया जायगा। जिसे हमारे प्रधान यहां आये हैं वैसे पंडित जी को भी वहां पधारने की कृपा करनी चाहिये। सनातनधर्मियों की ओर से इस घोपणा पर आपित की गई, तो आयों की ओर से कहा गया कि 'हमने तो केवल स्चना दी है, सुनने की हिम्मत न हो तो मत आना।' आयों की हिम्मत का सिक्का सारे शहर पर जम गया। लोगों के गुँह पर एक ही वात थी— "ये आर्य बड़े ज़नरदस्त हैं, जो दूसरों के घर पहुँच कर भी उनकी खबर ले डालते हैं।"

दूसरे दिन आर्यसमाज-मन्दिर में सारा शहर दूट पड़ा।
भीड़ का कुछ ठिकाना न था। कुछ लोग पिएडत जी को लिवा
लाने के लिये उनके निवास-स्थान पर भी गये, पर वे छावनी
चले गये थे। मुन्शीरामजी ने उस दिन ज्याख्यान की समाप्ति
पर यह सुचना भी दे दी कि यदि कल पंडित जी आये तो उनके
साथ धार्मिक विषय पर विचार होगा, नहीं तो एक अनोसा
ज्याख्यान होगा। पंडितजी ने तो शासार्थ करना स्वीकार नहीं

किया, पर आर्यसमाज की ओर से "चाऊ-चाऊ का मुरव्या" विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन निकल गया। व्याख्यान के इस विचित्त विपय की इतनी अधिक चर्चा हुई कि लोग बड़ी उत्सकता से व्याख्यान की प्रतींचा करने लगे। व्याख्यान के समय समाज-मन्दिर की छतें और दीवारें तक मनुष्यों से भर गई। कहीं तिल रखने को जगह न रही। पंडितजी के विश्वह्वल व्याख्यानों को इससे विद्या और क्या नाम दिया जा सकता था? पंडित दीनद्यालु जी तो व्याख्यान होने से पहिले ही जालन्धर से चल दिये। आर्यसमाज इतने लाम में रहा कि उसको तीस नये समासद मिल गये। मुन्शीरामजी को हुए व्यक्तिगत लाभ का अद्भुत वृत्तान्त पाठक पीछे पढ़ ही चुके हैं। आर्यसमाज की वहादुरी के साथ-साथ मुन्शीरामजी की विद्वता, तर्क और वक्तृत्व-शक्ति की भी जालन्धर की जनता पर धाक जम गई।

इसी समय के लगमग अपने परिवार में समाज-सुधार करने की ओर मुन्शीरामजी की विशेष प्रवृत्ति हुई। अपनी धर्मपत्नी को अधिक पढ़ाने और घर से परदे आदि की कुरीतियों को दूर करने का यत्न ग्रुरू किया। परियाम यह हुआ कि सम्वत् १६४४ की शीष्म अनुतु से मुन्शीराम जी की धर्मपत्नी ने धर्मग्रन्थों को पढ़ना और सममना ग्रुरू कर दिया। पुती वेद-कुमारी को, जिसकी अवस्था सात-आठ वर्ष की थी, उन्होंने स्वयं पढ़ाना ग्रुरू किया। परदे का क्रुठा वन्धन भी तोड़ डाला श्रीर वचों को साथ लेकर गुन्शीरामजी के साथ वे घूमने जाने लगीं।

# ६. बम्बई की पहिली यात्रा

पंजाव ( जालन्धर ) के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर स्वर्गीय रायजादा भक्तराम मुन्शीरामजी के साले थे। वे इसी वर्ष भाद्रपद के मध्य, श्रगस्त के श्रन्त, में बैरिस्टरी की परीक्ता के लिये इंग-लैएड गये थे। उनके साथ कपूर्यला के स्वर्गवासी दीवान मथुरा-दास जी के पुत दौकतरामजी, श्री मुकुन्दलाल और श्री जगमोहन-काल भी इंगलैयड गये थे। मुन्शीरामजी का भक्तराम के साथ कौटुन्विक सम्बन्ध ही न था, किन्तु क़ानून की कुछ शिचा देने से गुरु-शिष्य का भी नाता था। श्रार्यसमाज की दृष्टि से भी बहुत गहरा सम्बन्ध था। भक्तरामजी उस समय जालन्धर-समाज के श्रत्रणी-संचालकों में से थे श्रीर वैदिक-धर्म पर भी उनकी अटल श्रद्धा थी। जालन्धर-श्रायेसमाज की ओर से जब श्रापको विदाई दी गई, तब श्रापके प्रेमपूर्ण भाषण से उपस्थित लोगों की आंखों से श्रांस् बह निकले थे। इन सब से भी बड़ा एक श्रीर सम्बन्ध मुन्शीरामजी का भक्तरामजी के साथ था श्रीर वह था प्रेम का सम्बन्ध । दोनों का आपस में श्रसीम स्नेह था । दोनों का एक दूसरे की अपेता शायद ही कोई और अधिक बड़ा मित्र हो। अपने ऐसे निकट-सम्बन्धी और अभिन्नहृद्य मित्र को

विदाई देने के लिये ही मुन्शीरामजी वन्चई गये थे श्रीर इसी निमित्त से वम्बई की यह पहिजी याला हुई थी। नये-नये टरयों श्रीर घटनाश्रों से शिला प्राप्त करने से श्रधिक जाभ इस याला से यह हुआ कि वम्बई के आर्य-पुरुपों से प्रत्यन परिचय हो गया श्रीर कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने का श्रवसर मिला, जिन्होंने ऋषि द्यानन्द के दंशन किये हुए थे। इनमें श्री छवील-दास जल्लुभाई, सेवकलाल कृष्ण्यादास श्रीर श्राठ वार सारे भूमगडल की याला किये हुए ७५ वर्ष के वृद्ध रिटायर्ड जज श्री कसेंटजी मानिकजी के नाम उल्लेखनीय हैं। वस्बई से लीटने के पहिले दिन वहां के श्रार्थसमाज-मन्दिर में मुन्शीरामजी का न्या-ख्यान 'ईश्वरोपासना' के सम्बन्ध में हुआ। वहां से चलने के लिये जब स्टेशन पर पहुंचे तब एक पारसी सज्जन ने श्रापको पुष्पमाला पहिनाई श्रीर यह कहते हुए इ.इ. केले भेंट किये—"महाशय, श्राप कुछ श्राश्चर्य न करें। मैं श्रार्यसमाजी तो नहीं हूं, किन्तु स्वामी द्यानन्द की 'गोकरुगानिधि' का भक्त हूं। आर्यसमाज स्वामीजी के जिस उपदेश को भूला हुआ है, उसका मैं पालन कर रहा हूं।" साथ में उन्होंने गोरजा-सम्बन्धी जिले हुए श्रपने ट्रेक्ट श्रीर दूसरे कागज़ भी दिये। सम्भवतः ये सज्जन सुप्रसिद्ध गोभक्त श्री जस्सावाला थे।

वस्वई के सामाजिक जीवन का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। परदा-प्रथा न होने से वहां के स्त्री-पुरुपों का शुद्ध व्यवहार श्रापको बहुत पसन्द श्राया । क्षियों का पारसी पहिरावा श्रापको इतना श्रिधक जँचा कि श्राप वहां से पारसी ढंग की साड़ियां खरीद लाये, श्रीर उनके पहिनने का रिवाज भी श्रपने यहां जारी किया।

#### ७. पहिले पुत्र का जन्म

वम्बई से लौटने के वाद जालन्धर श्राकर मुन्शीरामजी कुछ अधिक नियम से अपने काम में लग गये। वड़े सबेरे ख़ुव घूमने की आदत पुरानी थी ही । घूमने से लौटते ही परीचा की तय्यारी में लग जाते थे, क्योंकि अभी वकालत की अन्तिम परीजा बाक़ी थी। सम्वत् १६४४ के मार्गशीर्ष के अन्त में इसी परीजा के लिये सुन्शीरामजी लाहौर गये थे। २६-२७ नवस्वर को लाहौर-श्रायसमाज के उत्सव में सिम्मलित होने की इच्छा से कुछ दिन पहिले ही वह लाहौर चल दिये थे। २७ नवम्बर को सवेरे पं० गुरुद्त्तजी का उत्सव में अपूर्व व्याख्यान हो रहा था, जिसमें वेदमन्त्र की व्याख्या के बाद भृपि द्यानन्द के सर्वत्याग का चित्र लोगों के सामने रखते हुए घन के लिये मार्मिक अपील की गई थी। व्याख्यान के समय तो लोगों की आंखों से अश्रुधारा वह रही थी श्रौर बाद में उनके हाथों से रुपये वरस रहे थे। भित्ता मांगने वालों में सुविख्यात भाई निहालसिंहजी द्रवाजे पर खड़े हुए भिन्ता मांग रहे थे। उन्होंने तार का एक लिफ़ाफ़ा

٠-التالية

लाकर मुन्शीराम को दिया। खोला तो उसमें यह शुभ-सम्वाद था कि "श्राज रिववार २७ नवम्बर सबेरे १० वर्ज घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है।" भाईजी ने यह शुभ-समाचार सुनते ही भोलीं श्रागे करके कहा—'कुछ दिलवाइये।' मुन्शीरामजी ने जेब में से सा रुपये का नोट निकाल कर उनको दे दिया श्रीर उन्होंने वहीं से दान की सूचना इन शब्दों में दी—''ईश्वर करे, हमारे प्रधानों के घर नित्य पुत्र उत्पन्न हुआ करें, जिससे समाज को ऐसा ही दान मिला करे।"

# जालन्धर त्रार्यसमाज का दूसरा उत्सव

मार्गशीर्ष के श्रन्तिम दिनों में लाहीर से लीट कर जालेन्थर श्रार्थसमाज का दूसरा उत्सव मनाया। समाज की श्रपनी जगह पर यह पहिला उत्सव था। उसको सजाया भी ख़ूब गया था। धन की भी कुछ कमी नहीं रही थी। पर, लाहीर से उपदेशकों के सम्बन्ध में टका-सा जवाव मिला। व्यक्तिगत श्राग्रह पर केवल काली वाबू श्राये थे। लाहीर से निराश होने का यह दूसरा श्रवसर था। स्थानीय श्रायं पुरुषों ने हिम्मत न हार कर श्रपने ही भरोसे उत्सव सम्पन्न किया। देवराज जी, भक्तराम जी, काली वाबू श्रीर मुन्शीराम जी के व्याख्यान श्रीर धर्मीपदेश श्रादि हुए। जालन्धर-श्रायंसमाज ने श्रपने पैरों पर खड़े होने की पूरी शिला ग्रहण कर ली। इसी समय से मुन्शीराम जी ने जालन्धर ज़िले के गांवों में भी श्रार्य पुरुषों के साथ जाकर धर्म-प्रचार का काम शुरू किया, जो कि कुछ वर्षों तक वरावर जारी रहा।

#### ६. सत्य-प्रोम और धर्म-निष्ठा

४ माघ (जनवरी १७) को वकालत की परीचा के लिये फिर लाहीर को प्रस्थान किया। मार्ग में गुरुदासपुर-श्रार्थसमाज का वार्षिकोत्सव भुगताया । उस समाज की श्रवस्था पर श्राप को बहुत दुःख हुआ । श्रापकी पंजिका ( डायरी ) में इस सम्बन्ध में लिखा है कि "सायंकाल को गुरुदासपुर-श्रार्यसमाज में सिम्मिलित होने के लिये वहां पहुँचा । इस समाज की श्रवस्था बहुत शोचनीय है। सब अधिकारी हैं तो धनाढ्य, किन्तु सब शराबी, क़बाबी श्रीर शिकारी हैं। इसिलये समाज की सेवा करने के स्थान में वे उल्टे हानिकारक हो रहे हैं।" इन शब्दों के सम्बन्ध में कुछ अधिक जिखने की आवश्यकता नहीं। इन शब्दों में छिपी हुई मुन्शीराम जी की अन्तर्वेदना स्पष्ट है। मुन्शीरास जी को श्रायेसमाज का श्रंथाधुंघ प्रचार श्रमीष्ट नहीं था। वे श्रार्यसमाज के प्रचार के साथ-साथ श्रार्य-जीवन को भी उनत वनाने के दृढ़ श्रमिलाषी थे। जालन्धर में उन्होंने इसके लिये कोई भी बात उठा नहीं रखी थी। सिद्धांत के साथ निर्वेलता का किसी तरह का कोई सममौता करना वे नहीं जानते थे। इसी- लिये उन्होंने कई बार आर्थिक हानि भी उठाई और कई बार श्रकारण ही दूसरों को श्रपना शत्रु भी बना लिया। पर, सत्य-प्रेम श्रीर धर्मनिष्ठा से वे कभी विचलित नहीं हुए।

उनकी इस दढ़ता को स्पष्ट करने के लिये फ़िल्लीर की एक घटना को देना आवश्यक है। फ़िल्लीर में आप ने ही बड़े परिश्रम से श्रार्यसमाज को स्थापना की थी। वहां के प्रधान श्रीर मन्त्री को मद्य-मांस का व्यसन छुड़ा कर वैदिक-धर्म का सचा भक्त वनाया था। ऊपर जिले हुए गुरुदासपुरी धार्यसमाजियों में से फ़िल्लौर के मन्त्री जी के एक वकील-मित्र होलियोंकी छुट्टियों में फिल्लीर श्राये। उन्होंने श्रार्थसमाज मन्दिर में ही शराब की बोतर्ल **डंडेकीं । अपने मित्र मन्त्री जी को भी अपने निश्चय** से विचलित किया। इतना ही नहीं, मन्त्री तथा प्रधान के मना करने श्रीर नाराज़ होकर वहां से चले जाने पर भी वहां ही वेश्या को बुला कर मुँह काला किया श्रीर उसको बिना कुछ दिये ही रात की गाड़ी से वहां से भाग निकले। वेश्या ने तहसीलदार के यहां फ़ीजदारी में नालिश कर दी । तहसीलदार श्राबिदहुसैन मुन्शीराम जी के सित्र श्रीर बहुत भले श्रादमी थे। उन्होंने समाज के मन्त्री श्रीर प्रधान को बदनामी से वचाने के लिये वेश्या को श्रपने पास से दस-पांच रुपये देकर नालिश रह करवा दी। तीस्रे दिन मन्शीराम जी एक मुकद्मे की पैरवी के लिये वहां गए तो तहसीलदार ने सब हाल सुनाया। सुन्शीराम जी ने उस को

उसकी कृपा के लिये धन्यवाद तो दिया, किन्त साथ में यह भी कहा कि ऐसा करके उन्होंने वड़ा पाप किया है। मुन्शीराम जी ने यहां ही वस नहीं की, किन्तु समाज के उस पाप को घोने के लिये वहुत वड़ा क़द्म उठाया। उसी दिन शाम को एक व्याख्यान में उपस्थित जनता को वैदिक धर्म का महत्व सममा कर आपने श्चन्त में यह घोषणा भी कर दी कि स्थानीय श्रार्थ-श्रिधकारियों के पितत हो जाने से श्रव फ़िल्लीर में कोई श्रार्यसमाज नहीं है। मन्ती श्रीर प्रधान ने तो पीछे श्रपने किये का प्रायश्चित किया श्रीर वे मुन्शीराम जी से वरावर भिलते भी रहे, किन्तु गुरुदासपुर के वकील उन के ही नहीं, श्रार्यसमाज के भी विरोधी हो गए श्रीर पीछे पुराया-पन्थियों के महामान्य लीडर भी वन गये। सत्य प्रेम श्रौर धर्म-निष्ठा के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, जिन में सिद्धान्त की रत्ना के लिये संस्था और उसके द्वारा होने वाले चिण्क लाभ को इस प्रकार विलदान कर दिया गया हो।

गुरुदासपुर-श्रार्थसमाज के वाद लाहौर जाते हुए श्रमृतसर श्रार्थसमाज के उत्सव में भी मुन्शीराम जी सम्मिलित हुए । परीचा के वाद एक सप्ताह लाहौर में श्रोर विताया । इन दिनों में लाहौर श्रार्थसमाज की श्रोर से लाहौर में कई व्याख्यान दिए । एक व्याख्यान श्रंग्रेज़ी में भी दिया, जिसका विषय था— 'विवाह का धार्मिक, नैतिक श्रोर सामाजिक महत्व।'

#### १०. इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन

परीक्षा में सफल होने के वाद ६ फाल्गुन, १८ फरवरी, को जालन्धर लीट कर वकालत का काम नियमित रूप से शुरू किया। प्रातः शौच से निवट कर घूमने जाने का नियम फिर से जारी किया। लीट कर स्तान, सन्ध्या, हवन श्रादि के बाद डाक श्रीर समाचार-पत्र देखे जाते । मुन्शीराम जी का यह पुराना श्रभ्यास था कि वाहर से श्राये हुए निकम्मे से निकम्मे पत का भी उत्तर श्रवश्य देते थे श्रीर मेज पर सामने पड़े हुए सब काम को समाप्त करके ही उठते थे। आठ वजे से पीने दस वजे तक सब मुक़हमे तय्यार कर लेते थे । दस-बारह मुक़हमे तय्यार करने में भी इससे श्रधिक समय नहीं लगता था। बाद में भोजन करके कवहरी चले जाते। कवहरी के बार-स्म में नये शिकार की प्रतीचा में खाली बैठ कर गर्पे लड़ाने की श्रापकी श्रादत नहीं थी। यदि किसी दिन दो-ढाई बजे ही काम समाप्त होगया तो आप उसी समय वर लौट आते थे। फिर क्रः बजे तक हुक्क़ा श्रीर शतरंज चलती । शाम को बग्धी में लम्बी सेर को निकल जाते श्रयत्रा कम्पनी वाग्र में टैनिस के लिये रुक जाते । शाम को भोजन के बाद कुछ आर्थ भाई घर पर आ जाते। उनके साथ नित्य ईश्वर-प्रार्थना श्रीर धर्म-चर्चा होती । रात को दस-ग्यारह वजे तक 'ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' श्रादि के साथ-साथ हर्वर्ध

र्ऐसर के प्रन्थों का भी स्वाध्याय होता। शतरंज और हुके का ज्यसन सम्वत् १६४६ तक लगा रहा। वीच-वीच में कई वार अनु-भव होता रहा कि शतरंज से समय और हुके से स्वास्थ्य की हानि होती है, किन्तु एक-दो वार छोड़ कर भी दूसरों की संगति से ये ज्यसन फिर आ लगते थे। सम्वत् १६४६ में आत्मा में कुछ ऐसी जागृति हुई कि ये दोनों ज्यसन भी सदा के लिये छूट गये।

गांव से दो मील दूरी पर इन्हीं दिनों में पिता जी से मिली हुई तलवन की भूमि में एकान्त-निवास के लिये मकान बनवाने, वागीचा लगवाने तथा कृषि को उन्नत करने की घुन पैदा हुई। फाल्गुन के मध्य में इसी काम के लिये तलवन गये। वहां इस काम की स्थिर व्यवस्था करके जालन्धर जौट आये। जालन्धर में वकीलों और पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा करके व्याख्यान तथा विवाद के अभ्यास के लिये एक वाग्वर्द्धिनी-सभा की स्थापना की, जिस के आप ही मन्त्री हुए। पर, यह सभा अधिक दिन नहीं चली।

१४ वैशाख १६४६ को आप अपने पुत्र के नामकरया-संस्कार के लिये तलवन गये। भाई वग्रैरह तो मुन्शीराम जी के सामने इक्ष बोलते नहीं थे, किन्तु बड़े चाचा वड़े कहर सनातनी और स्वभाव के क्रोधी भी थे। उनसे सब डरते थे। भाइयों को डर था कि कहीं इस संस्कार में भी वे कोई उपद्रव न खड़ा कर दें। पर, मुन्शीराम जी ने उनको भी निमन्त्रित किया। उन्होंने आकर वहें प्रेम से सब समारोह में भाग लिया। श्रापने हाथ से बालक को कपड़े पहिनाये और उसका नाम "हरिश्चन्द्र" रखा, यद्यपि कुल की पुरानी परम्परा के श्रनुसार चूड़ाकरण से पहिले, जो तीसरे वर्ष होता है, बालक को सिले हुए कपड़े नहीं पहिनाये जाते थे। चाचा जी के इस ज्यवहार पर सब को बड़ा श्राश्चर्य हुआ। मुन्शीराम जी को श्रापनी सचाई और सरलता से पिता जी के समान चाचा जी को प्रभावित हुआ देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई।

पुत के नामकरण-संस्कार से लीट कर जालन्धर में २० ज्येष्ठ १६४५ (३ जून १८८८ ई०) को भ्राप ने अपने उस विशाल वंगले की नींव डाली, जो पीछे आर्थ-प्रतिनिधि-सभा पंजाब को दे दिया गया था और जिसकी विक्री से प्राप्त हुए २० हज़ार रुपये गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा किये गये थे। इस में उपासना तथा पुस्तकालय आदि के लिये अलग-अलग कमरे रखे गये थे। इस की वुनियाद पड़ने से पिहले ही सामने सड़क के दूसरी ओर समाज-मन्दिर का कच्चा आंगन घिर चुका था. और वहां ही समाज का सब काम-काज होता था। मुन्शीराम जी समाज-मन्दिर में जाने से पहिले वनते हुए अपने मकान का निरीक्तिया करते थे। फिर सायंकाल को आर्थसमाज में ही सन्ध्या और उसके वाद कुछ लोगों के साथ धर्म-चर्चा भी होती थी।

भाद्रपद्-आर्थिन को महीना तलवन में विताया। वहां एक कन्या-पाठशाला भी खोली, किन्तु योग्य श्रध्यापिका के श्रमाव में वह चल नहीं संकी श्रिपने कुटुम्ब में वहुत से धार्मिक संशोधन किये। अपनी पुरानी विराद्री के लोगों में धर्म के लिये प्रेंम भ्रौर दान की प्रवृत्ति पैदा की । इस बार गांव से जालन्धर श्राकर सब नित्यकर्म नियमबद्ध होने लगे। समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में प्रायः आप का ही उपदेश होता। घर पर भी कई सज्जन आकर आप से 'सत्यार्थप्रकाश' आदि पढ़ते और धर्म-संम्बन्धी शंकाओं की निवृत्ति करते थे। रात को सोने से पहिले श्राप के मकान पर आर्थ भाई हरिकीर्तन के लिये भी जमा होते थे। इन्हीं दिनों में 'श्रार्थ-पितका' के लिये लेख लिखने भी शुरू किये थे। स्वाध्याय का अभ्यास दिन प्रति-दिन बढता चला गया। नितंय रात को डेढ़-दो घराटे पश्चिमीय विद्वानों के प्रन्थों का श्रभ्यास होता और प्रातःकाल डेढ् घंटा 'सत्याथेप्रकाश' श्रीर वेदभाष्य का स्वाध्याय होता। साथ में संस्कृत ज्ञान के लिये जघु-कौंसुदी की भी पुनरावृत्ति शुरू की।

इन दिनों और अगले कुछ वर्षों में मुंशीराम जी को कितना अधिक कार्यव्यम रहना पड़ता था, इस का ठीक ठीक पता उन की पंजिका से लगता है। पंजिका के २२ फाल्गुन (६ मार्च) सम्वत् १६४४ के पृष्ठ में दर्ज किया हुआ है कि ''कचहरी से लौटकर देवराज जी के यहां गया और उन को 'श्रुग्वेदादि माज्य-



श्री । मुन्शीराम जी का परिवार (३) पोपिता कन्या, कन्या श्रमृतकला श्रीर श्रीमती वेदकुमारी जी, श्री मुन्शीराम जी की गोदी में वेदकुमारी जी की कन्या विमला है ।

भूमिका' का एंक कठिन स्थल सममाया। वहां से जौटते हुए एक घंटा समाज-मन्दिर में ठहरा, जहां कि परमात्मा श्रीर जीवात्मा के स्वरूप श्रौर भेद पर दी भाइयों की उपदेश दिया। फिर त्रहाचारी मुनिप्तृपि को श्राध घंटा पढ़ा कर धर्म-सभा के उत्सव में गया, वहां व्याख्यान में वेद की महिमा का ही वर्णन था, फोई पत्थाई मागड़ा न था। जालन्धर-श्रार्यसमाज के निष्पत्त भाव का प्रभाव पीराणिकों पर भी पड़ रहा है। धर्म-सभा-मन्दिर से श्रपने निवास-स्थान पर गया, जहां मेरी सन्व्या में बुड्ढामल, नूरमहल के बड़े साहूकार, सम्मिलित हुए। यह महाशय ऐसे प्रभावित हुए कि चलते हुए पचास रुपया हमारी भावी पुली-पाठशाला को दान दे गए । 'सत्यार्थप्रकारा' के स्वाध्याय के पश्चात् मैं साढ़े नी वजे सोने की तय्यारी कर रहा था कि वुलाए हुए रलाराम श्रापील-नवीस टांडा से पधारे और उन्होंने वैसाखीराम साहूकार की बालविधवा पुती से मेरे सम-भाने पर विवाह करना स्वीकार किया।" इस उद्धरण की कुछ श्रस्पष्ट पंक्तियां श्रगले पृष्ठों में स्पष्ट हो जार्येगी। पंजिका से ऐसे कुछ और उद्धरण भी दिये जा सकते हैं किन्तु आशय को स्पष्ट करने के लिये अपर का उद्धरण पर्याप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुंशीराम जी को घड़ी की सुई पर चलना पड़ता था ग्रीर वे सारा दिन किसी न किसी परोपकार के काम में ही विताया करते थे।

## ११. धर्म-प्रचार की धुन श्रीर जालन्धर-समाज

#### का तीसरा उत्सव

सत्य-प्रेम श्रीर धर्म-निष्ठा के साथ-साथ मुन्शीरामजी में धर्म-प्रचार की धुन भी कुछ ऐसी पैदा हुई कि उन्होंने जालन्धर ज़िले के गांवों में ही नहीं, किन्तु आस-पास के ज़िलों में भी श्रार्यसमाज का प्रचार बड़ी तत्परता से शुरू कर दिया। लुधि-याना का एक वांका पहलवान चिरंजीलाल उपदेशक के तौर पर श्रकस्मात् ही सिल गया । उसने इस धर्म-प्रचार में मुन्शीरामजी की बहुत सहायता की । वह अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था, किन्तु तुकवनदी का उसको वहुत शौक था और तुकवनदी सुना कर ही वह लुधियाना में समाज का प्रचार किया करता था। एक दिन उसने राहू-केतु आदि का खराडन किया तो एक ब्राह्मरा-देवता से मुक़ाबला हो गया। वह श्रपने यजमान के यहां से दान में दाल-चावल श्रादि लाया था। उसी को दिखा कर चिरंजीलाल से उसने कहा-"यदि हिम्मत है तो देवता के इस दान को तो लेकर दिखा।" चिरंजीलाल ने श्रॅगोछे में वँधा हुश्रा सब सामान श्रॅंगोछे समेत उठाया श्रौर कन्धे पर रख कर चलता बना। बार-बार मांगने श्रीर धमकाने पर भी वापिस नहीं किया। ब्राह्मण् ने श्रदालत की शरण जी और चिरंजीलाल को कैंद की सज़ा हो गई। उस समय लुधियाना की सेशन-श्रपील जालन्धर में ही होती थी। मुन्शीरामजी ने सेशन में श्रपील की श्रीर चिरं-जीलाल वरी हो गया। उसके वाद से वह श्रापके पास ही रहने लग गया। चिरंजीव हरिश्चन्द्र के नामकरण-संस्कार के श्रवसर पर चिरंजीलाल तलवन गया था। वहां उसने श्रपने प्रचार से धूम मचा दी थी। तलवन से जालन्धर जौटते हुए रास्ते में मुन्शीरामजी ने चिरंजीलाल की सहायता से नकोदर में प्रचार किया। चिरंजीलाल वाज़ार में जाकर श्रपनी तुकवन्दी सुना कर व्याख्यान का विज्ञापन किया करता श्रीर बहुत-सी भीड़ को श्रपने साथ इकट्ठा भी कर लाता था।

सम्वत् १६४६ की श्रीष्म-अगृतु से कपूर्थका पर भी आर्थ पुरुषों ने धावे वोलने शुरू कर दिये थे। सब से पहिला धावा मुन्शीरामजी ने जून मास में वोला था। चिरंजीलाल भी साथ गया था और देवराज जी भी व्याख्यान के समय जा पहुंचे थे। चिरंजीलाल ने बाज़ार में घूम कर व्याख्यान का विज्ञापन किया, देवराज जी ने सभा में व्याख्यान दिया और मुन्शीराम जी ने मृति-पूजा के सम्बन्ध में मास्टर पोल्होमल के साथू शाखार्थ किया। कपूर्थला के उस समय के एकाउएटेएट-जनरल श्री श्रद्धरूक-मल मिश्र श्रायसमाज के बहुत बड़े विरोधी और भारी शत्रु थे। उनको श्रायसमाज से इतनी चिढ़ थी कि उनके मकान पर समाज के व्याख्यान का विज्ञापन लगाने जाने वाले को वे पिटवाते थे श्रीर यदि कोई श्रांख बचा कर विज्ञापन लगा श्राता तो सारी दीवार को पानी से घुलवाते थे। ७ श्रावर्ण (२ श्रास्त) को मुन्शीराम जी एक आर्थ माई की माता के दाह-संस्कार के लिये फिर कपूर्थला गये। उस समय भी धर्म-प्रवार ख़्व हुआ। दाह-संस्कार की वैदिक-पद्धित का लोगों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वहुत से लोग आर्यसमाज के सभासद हो गये। मिश्र अख़रूमल के लिये यह सहन करना सम्भव नहीं था। पर, वे करते भी क्या? मौत का मामला था। इस पर भी इतना तो कहला ही मेजा कि—"इस वार तो मौत के कारण छोड़ दिया, फिर आश्रोगे तो केंद्र करा द्गा।" मुन्शीरामजी मला इस गीदड़ममकी से कब डरने वाले थे? उन्होंने कपूर्थला जाकर वहां प्रचार करना श्रपना लच्च वना लिया। इसके बाद कई बार कपूर्थला जाना हुआ, किन्तु मिश्र श्रह्रक्रमल की धमकी कभी कार्य में परिणत नहीं हुई।

लाहीर श्रार्थसमाज के वार्षिकोत्सव से नया उत्साह, नयी स्कृतिं श्रीर भावनाएं लेकर जालन्धर के आर्य-पुरुष जालन्धर लौटते श्रीर अपने समाज के उत्सव की तय्यारियों में लगा करते थे। लाहीर-श्रार्थसमाज के बारहवं उत्सव में जालन्धर से आर्थ पुरुष श्रच्छी संख्या में सम्मिलित होने गये थे। जालन्धर रेलवे स्टेशन के तीसरे दरजे के मुसाफ़िरखाने से उन्होंने जो प्रचार शुरू किया, वह लाहीर के रास्ते में गाड़ी में ही नहीं किन्तु लाहीर के वाजारों में भी जारी रहा। जालन्धरियों

की टोली मुनशीराम जी श्रीर देवराज जी के नेतृत्व में लाहौर में भी उतारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक बाज़ारों में से भजन गाते हुए ही जाया करती थी। लाहीर के इस उत्सव से लौट कर तीन दिन मुन्शीरामजी ने तलवन में विताये। वहां से जालन्धर आकर स्थानीय आर्यसमाज के तीसरे उत्सव की तय्यारी में लग गये। मुंशीरामजी के धर्मप्रचार की धुन इस समय पूरे यौवन पर थी। 'श्रायं-प्रचारक' शब्द उन पर पूरी तरह चरितार्थ होता था । स्वयंसेवक के रूप में वे श्रहोरात्र धर्म-प्रचार में ही लगे रहते थे। इस वर्ष उत्सव की तय्यारियां ख़ूब लग कर की गई। श्रार्थपथिक पंडित लेखरामजी के सहयोग से संशीराम जी ने कई सप्ताह पहिले से ही प्रचार का कार्य विशेष रूप में शुरू कर दिया था। शहर श्रीर उसके श्रास-पास में व्याख्यानों की धूम मच गई थी। आर्थ-पुरुप बड़े सबेरे ही इकतारा लेकर निकलते थे श्रीर वैराग्य, श्रद्धा, भंक्ति तथा स्तुति के भजनों के गान ऐसी श्रलाप के साथ गाते थे कि मुहछ के सोये हुए लोग भी विस्तरे पर से उठ वैठते श्रीर वड़े प्रेम के साथ उनका गाना सुनते थे। त्राह्ममहूर्त्ते का यह प्रचार इतना आकर्षक और प्रभाव-शाली होता था कि ब्राह्मसमाज के कुछ नेता भी उसमें बहे प्रेम से सम्मिलित होते थे। वृढ़ी स्त्रियां कहती थीं—'बड़े भले फ़क़ीर हैं। केवल भजन गाते हैं, मांगते कुछ नहीं।' दूसरी कहतीं—'ऐ भाई ख़ैर के जा।' इस प्रचार के साथ-साथ उत्सव

का निसन्त्या भी लोगों को दिया जाता। कई बार भिता भी इकट्ठी की जाती थी। उसमें पैसे, दुअनी तथा चवनी के साथ-साथ मिलने वाला अनाज भी लिया जाता। एक बार इसी प्रकार एक संवेरे की भिता से इकट्ठे हुए १०) से कुछ अधिक मुन्शीराम जी ने समाज के उत्सव के चन्दे में दिया था। उत्सव से पहिले ऐसे प्रचार का कम इसी वर्ष शुरू हुआ था, जो कि इसके बाद कई वर्षों तक वरावर जारी रहा। पर, धर्म-कार्य में विच्न डालने वालों ने गले में ढोकक लटका कर इस प्रचार का जब खांग रचना शुरू किया, तब संध्ये को टालने के लिये आर्यसमाज ने इसको बन्द कर दिया।

जालन्धर-श्रार्थसमाज का यह तीसरा उत्सव कई दृष्टियों से
महत्वपूर्ण हुआ । उस महत्व की विस्तृत कथा का सम्बन्ध
जालन्धर-श्रार्थसमाज के इतिहास के साथ है। यहां इतना ही
लिखना श्रभीष्ट है कि यह उत्सव मुन्शीराम जी के व्यक्तित्व की
श्रप्तं विजय थी। इससे पहिला उत्सव जालन्धर के श्रार्थ पुरुषों
ने श्रपने ही भरोसे किया था और श्रपने ही भरोसे उन्होंने
जालन्धर तथा श्रास-पास में धर्म-प्रचार का कार्य शुरू किया
था। इसी का यह परिणाम सममना चाहिये कि लाहौर से
स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित गुरुद्त्त जी स्वामियों तथा श्रन्यः
श्रार्थ पुरुषों की एक बड़ी संख्या के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिये जालन्धर पधारे थे। स्वर्गीय साईदास जी

श्रीर हंसराज जी भी साथ में श्राये थे। उत्सव का जालन्धर की जनता पर ऐसा श्रसाधारण प्रभाव पड़ा कि उसकी कायापलट होगई। उत्सव की एक सभा में पौराणिक पंडित भी पधारे श्रीर उन्होंने वाल-विवाह के विरोध में भापण तक दिये। श्रार्थसमाज के पंडितों की विद्वत्ता श्रीर योग्यता की भी जनता पर धाक जम गई। पंडित गुरुदत्त जी के ज्याख्यानों का इतना प्रभाव पड़ा कि देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी सरीखे कहर भी वाल-विधवाश्रों के विवाह के पत्त में होगये श्रीर वज़ीर कर्मसिंह सरीखे कहर मृतिपृजक ने मृति-पृजा तक को तिलांजिल दे दी। श्रार्थसमाज के प्रभाव के साथ-साथ सभासदों की भी संख्या वढ़ी। नकोदर के जैन साधु पृज्य मुनिक्निप जी ने इसी उत्सव पर १३ पौप को श्रार्थसमाज में प्रवेश किया, जिनका नाम ब्रह्मचारी कृपि रखा गया।

मुन्शीराम जी भी इस उत्सव से बहुत लाभ में रहे। उन
के दो बड़े भाई श्रीर कई श्रम्य सम्बन्धी भी इसी उत्सव से
प्रभावित होकर श्रार्थसमाज के सदस्य हुए, जिस से उनके लिये
धर्म-प्रचार का मार्ग निष्कराटक सा हो गया। घर वालों की
श्रीर से पैदा होने वाली कठिनाइयां दूर हो गईं। मुंशीराम जी
ने लिखा है—"यह वार्षिकोत्सव मेरे लिये श्रनिगनत श्राशीर्वाद
की वर्षा कर के समाप्त हुआ।" इसी उत्सव से मुन्शीराम जी ने
उपन्यासों का पढ़ना भी सदा के लिये बन्द कर दिया।

स्वर्गीय मनस्वी पंडित गुरुदत्त जी के साथ घनिष्ठता होने का जो लाभ मुन्शीरात जी को इस उत्सव से मिला, वह सव से वड़ा लाभ था। मुन्शीराम जी की पंजिका में लिखा हुआ है कि "पंडित गुरुद्त्त के सत्संग से इस वार मुक्ते वड़ा लाभ हुआ। जहां मैंने एक श्रपृर्व नया मिल बनाकर धर्मप्रचार में नया उत्साह प्राप्त किया, वहां पंडित गुरुद्त्त के मेरे विषय में वहुत से सन्दंह दूर हो गये और उन को मेरे साथ वहुत प्रीति हो गई। पंडित गुरुद्त्त को न जाने किसने यह विश्वास दिलाया था कि जालन्थर वालों की मेरे कारण ब्राह्मो स्पिरिट है। शायद उन को यह विश्वास इसलिये हुआ हो कि हम जालन्धरियों का व्यक्तिगत प्रेम इन्छ ब्राह्मसमाजी भाइयों के साथ था श्रीर वे हमारे उत्सवों के संकीर्तन में सिम्मिलित हुआ करते थे। पंडित गुरुदत्त ने श्रपनी भूल मान कर जो दो शब्द कहे थे, उन्होंने हम दोनों को हमेशा के लिये एक प्रन्थी में बांध दिया। पिराडत जी ने कहा था कि 'यदि मैं यहां न स्नाता तो शायद हमेशा के लिये एक सहकारी को खो बैठता।' इस उत्सव के लिए पं० गुरुदत्त जी जितने दिन जालन्धर में रहे, मुनशीराम जी के साथ ही रहे। अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक विपयों पर . े दोनों में ख़ूब विचार-विनिमय होता रहा ।

ज्ञार के कार्य में लग गये। ज्ञान पर जिस जैन-साधु ब्रह्म-



श्री० मुन्शीराम जी का परिवार (४)

वठ हुये—स्वामी जी के पिता लाला नानकचन्द जी। खड़े हुये—वार्यी से दार्यी श्रीर की—वेड भाई—ला० श्रात्माराम, ला० मुन्शीराम—मुख्तार, वालक—स्वामी जी का यतीजा रामनाथ।

चारी ऋषि ने आर्थसमाज में प्रवेश किया था उसको आर्थसमाज के सिद्धान्तों से अवगत कराने और अन्य आर्थ पुरुषों को सन्ध्या की विधि व्यारा वताने में भी मुंशीरामजी का कुछ समय प्रतिदिन लगने लगा।

ं श्रार्थसमाज के कार्य में इन दिनों में श्रीर श्रधिक उत्साह से लगने का एक श्राकिसक कारण भी उपिथत हो गया। श्री देवराज जी के पिता राय शालिप्राम जी कुछ उन्नत विचारों के होते हुए भी पीराणिक साथियों के उत्तहने सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने देवराज जी को लिखा कि यदि वे इसी प्रकार श्रायेसमाज के काम में लगे रहना चाहते हैं तो वर्मा श्रादि की स्रोर चले जांय, जालन्धर रह कर स्रपने पिता को मिलों के उलहने सुनने का श्रवसर न दें। देवराज जी ने नैतिक चल श्रीर सत्साहस का परिचय दिया। घर की सब व्यवस्था श्रीर श्रपने सिपूर्व सब कामकाज का हिसाव ठीक करके डेढ सी रुपया लेकर वे बर्मा जाने के लिये कलकत्ता चल दिये। पिताजी सममते थे कि धमकी काम कर जायगी श्रीर पत समाज के काम से हाथ खींच लेगा। पर, जव देखा कि पुत्र ही हाथ से निकला जा रहा है, तव एक श्रादमी को मनाने श्रीर उनको वापिस लाने के लिये कलकत्ता मेजा। इस घटना का परिगाम देवराज जी के लिये वहुत शुभ हुआ। पिताजी समम गये कि पुत्र द्वने श्रौर सत्य के लिये उनकी भी परवा करने वाला नहीं।

फलतः उनका मार्ग निष्कगटक हो गया श्रीर उनमें श्रदम्य उत्साह का संचार हुआ। साथ ही पिताजी की दृष्टि में उनका गौरव भी वहुत वढ़ गया। देवराज जी की इस श्राकिसक श्रजुपिस्थित ने मुन्शीराम जी को दुगुने उत्साह के माथ काम करने के लिये प्रेरित किया। लोग उनकी श्रजुपिस्थित को श्रजु-भव न करें, इस लिये मुन्शीराम जी यथासम्भव श्रधिक समय देकर नगर में समाज के कार्य को पहिले से भी श्रधिक श्रच्छे रूप में करने लगे। सम्वत् १६४६ में नगर के स्दों के चौक में 'सत्यार्थप्रकाश' की कथा भी श्रापने शुरू की। वेदमन्तों की पञ्जावी भाषा में मुन्दर व्याख्या मुन कर श्रोता मुग्ध हो जाते थे।

इन्हीं दिनों, सम्वत् १९४६ के वेशाख मास में, आर्थसमाज के स्वर्गीय महोपदेशक पं० पूर्यानन्द जी ने स्वामी रामानन्द जी की प्रेरिया से आर्थसमाज में प्रवेश किया था। लड़कपन में ही वे अपनी जन्मसूमि सिन्ध देश से निकल पड़े थे और साधु-वेश में विद्याध्ययन की इच्छा से उन्होंने सिन्ध से पंजाब होते हुए काशी की याता की थी। काशी में उनको म्वामी रामानन्द जी के सत्संग का लाम मिला। वहीं स्वामी रामानन्द जी ने साधु टीकमानन्द को स्वामी पूर्यानन्द बनाया और उसकी पढ़ाई का कुछ प्रवन्ध किया। इसी समय स्वामी रामानन्द जी के हृदय में उपदेशक-विद्यालय खोलने का विचार पैदा हुआ। इसी विचार को लेकर वे स्वामी पूर्णानन्द के साथ जालन्धर आये और फिर लाहौर गये। स्वामी रामानन्द जी का यह पवित्र विचार ही पंजाव के स्रायेसमाजों में गृह-कलह पैदा करने का कार्या वना । जालन्धर में मुन्शीराम जी से श्रीर लाहीर में परिडत गुरुदत्त जी से उनको इस कार्य के लिये विशेप प्रोत्साह्न मिला। जालन्धर-श्रार्थसमाज कुछ समय पहिले ही से 'उपदेशक-विद्यालय' खोलने की श्रावश्यकता श्रतभव कर रहा था श्रीर होली के दिनों में श्रायंसमाज में ही एक पाठशाला खोल भी दी गई थी । ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द तथा ब्रह्मचारी सुनि-भूपि निजी तौर पर मुन्शीराम जी से वैदिक सिद्धान्तों की शिचा प्रह्या कर रहे थे। वे ही इस पाठशाला के पहिले विद्यार्थी हुए स्रोर मुन्शीराम जी पहिले स्रवैतनिक श्रध्यापक । यह पाठ-शाला कुछ दिन चल कर वन्द हो गई। पर ऐसी ही योजना के लिये आन्दोलन करने को काशी से स्वामी रामानृन्द जी और पूर्गानिन्द जी के जाजन्घर श्राने पर 'उपदेशक-विद्यालय' खोजने के विचार को विशेष वल मिला। पाठशाला के परीक्या में श्रसफल होकर भी जालन्धर के उत्साही श्रार्थसमाजी निराश नहीं हुए थे। उन्होंने 'दुश्रावा-उपदेशक-मगडली' खोलने का विचार पका कर लिया था । स्वामी रामानन्द जी 'उपदेशक-विद्यालय' काशी में खोलना चाहते थे। पर, मुंशीराम जी की सलाह मान कर उन्होंने लाहौर में उक्त विद्यालय खोलना स्वीकार कर,

जालन्थर को केन्द्र बना कर, उसके लिये घूमना भी शुरू कर दिया। अपने उद्योग से उन्होंने मासिक चंदे के रूप में पर्याप्त धन और साधन जुटा लिये, किंतु इसी समय वे एकाएक इतने सख़त बीमार हो गये कि उनके वचने की आशा नहीं रही। मुंशीराम जी के चिर-परिचित हकीम शेरआली के औषधोपचार से वे अच्छे तो हो गये, किंतु उसके बाद न मालूम कहां ग्रायब हो गये।

'उपदेशक-विद्यालय' तो न खुला, किन्तु आर्थसमाज को श्री पृण्गिनन्द जी सरीखे उपदेशक का मिलना भी स्वामी रामानन्द के विद्यालय से होने वाले लाभ से कुछ कम लाभ न था। स्वामी पृण्गिनन्द जी के सम्बन्ध में १७ आषाढ़ सम्वत् १६४६ के 'सद्धमंत्रचारक' में लिखा है कि 'स्वामी पृण्गिनन्द जी को जालन्धर-आर्थसमाज की ओर से दर्शनों की शिका प्राप्त करने के लिये कपूर्थला मेजा गया।" कपूर्थला में पंडित हरिकृष्ण जी दर्शनों के माने हुए पंडित थे। स्वामी पृण्गिनन्द जी उनके ही पास दर्शनों का अभ्यास करने गये थे। आर्थसमाज का रंग उन पर चढ़ चुका था। कार्तिक मास में उन्होंने वहां ज्याख्यानों का सिलिसिला शुरू किया और मुन्शीराम जी को भी चुला मेजा। मुन्शीराम जी को मिश्र अछ्यूक्सल, रियासत के एकाउन्टेण्ट-जनरल, का चैलेंज मिला ही हुआ था। उनको कपूर्थला जाने की पहले सुचना मेज कर मुन्शीराम जी १७

कार्तिक को कपूर्थला पहुँच गये। वहां उनकी गिरफ़्तारी का वारण्ट तो न निकला, किन्तु व्याख्यान में विघ्न डालने डलवाने में कुछ भी कमी नहीं रखी गई। व्याख्यान के समय ठीक अपर से निशाना साध कर उन पर एक ईट छोड़ी गई, पर वे अकस्मात् वच गये। ईट उन पर न गिर कर ज़ोर से मेज पर जा गिरी। कपूर्थला में मिश्र अछरूमल के विरुद्ध आर्यसमाज की भारी विजय की यह घटना संकेतमाल थी। इसके बाद भी मुन्शीराम जी समाज के प्रचार के लिये कपूर्थला कई बार गये, पर मिश्र जी की धमकी ने कभी अपना रंग नहीं दिखाया।

इन्हीं दिनों में मएडी के राजा श्री विजयमोहन जी ने जालन्धर में आर्यसमाज और सनातनधर्म के पंडितों में धार्मिक मन्तव्यों के सन्वन्ध में कुछ विचार-विनिमय और शास्त्रार्थ भी कराया। सनातनधर्म की श्रोर से पटियाला के प्रसिद्ध राज-पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री को वुलाया गया था और आर्यसमाज की श्रोर से मुन्शीराम जी, देवराज जी तथा स्वामी पूर्णानन्द जी उपस्थित हुए थे। इसी सिलसिले में पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री और पंडित आर्यमुनि जी में 'वेद में साकार पूजा है कि नहीं ?' विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसका राजा साहब और नगर-निवासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। शिकारपुर के पंडित प्रीतमदेव शर्मी के साथ भी इन दिनों में अच्छी मुठमेड हुई। शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ, किन्तु उसके व्याख्यानों का जो जवाब आर्यसमाज

की श्रोर से दिया गया, उसका प्रभाव सर्वसाधारण पर वहत श्रच्छा पड़ा । श्रार्थसमाज के सभासदों की संख्या में श्रच्छी वृद्धि हुई। मुन्शीराम जी ने स्वामी पूर्णानन्द जी को साथ लेकर जालन्धर-छावनी और होशियारपुर तक प्रीतम शर्मा का पीक्का किया और उसको अपने प्रदेश दुआवा में कहीं पैर नहीं जमाने दिया । दुआवा के वाहर अमृतसर, जाहौर, लुधियाना श्रादि समाजों के उत्सवों पर भी मुन्शीराम जी जाते रहे। जालन्धर के चारों श्रोर हुश्रावा प्रदेश के किसी भी शहर या गांव से समाचार श्राने की ही देर होती कि मुन्शीराम जी तुरन्त वहां पहुँच जाते, चाहे पैदल ही चल कर क्यों न जाना पड़ता। राहों, नकोद्र, नवांशहर, नृरमहल आदि में इन दिनों धर्म-प्रचार के निमित्त मुन्शीराम जी के कितने ही चक्कर जागे। इसी धर्म-प्रचार में एक बार इके से ऐसे गिरे कि इका उलट कर **उन पर श्रा पड़ा श्रोर माथे पर ऐसी चोट श्राई** कि उसका निशान श्राजीवन वना रहा।

लाहीर वालों से निराश होकर श्रपने भरोसे ग्रुरू किये गये धर्म-प्रचार का ही यह परियाम हुआ कि इस वर्ष जालन्धर-श्रार्थसमाज के उत्सव पर "दुश्रावा-गुरुदासपुर-उपप्रतिनिधि सभा" का संगठन किया गया। मुन्शीराम जी इस सभा के प्रधान वनाये गये श्रीर श्री रामकृष्ण जी मन्त्री। स्वामी पृण्णिनन्द् जी उपदेशक थे ही। मुन्शीराम जी से पढ़ने वाले ब्रह्मचारी व्रह्मानन्द् जी भी इस काम में लग गये। प्रचार का कार्य बड़े जित्साह श्रीर ज़ोर-शोर से होने लगा। 'दुश्रावा-उपदेशक मगडली' इस उपप्रतिनिधि-सभा में ही मिला दी गई। मुन्शीराम जी ने दुश्रावा-गुरुदासपुर, विशेषतः जालन्धर के श्राये पुरुषों में धर्म-प्रचार के लिये इस प्रकार स्वावलम्बन तथा श्रात्मविश्वास की जो भावना पैदा की, वह निकट-भविष्य में श्रार्थसमाज के लिये एक बड़ी भारी शक्ति बन गई। इस शक्ति ने ध्रार्थसमाज को सब प्रकार के श्राक्रमण सहन करने के योग्य बना दिया।

### १३. दो-तीन दुःसह वियोग

स्नेही-सम्विन्धयों की मृत्युओं का दुःख मनुष्य के लिये अत्यन्त दुःसह है। उस के धैर्य, साहस और आत्मिविश्वास की परीना प्रायः ऐसे ही अवसरों पर हुआ करती है। कभी-कभी तो उस के जीवन का समस्त कम ही ऐसी घटनाओं से बदल जाता है। मुन्शीराम जी के लिये यह ऐसा ही अवसर था। देवराज जी के बड़े भाई श्री बालकराम जी पर मुन्शीराम जी की पत्नी का अपने भाइयों में सब से अधिक प्रेम था। वैसे भी वालकराम जी मुन्शीराम जी के आर्यसमाज के नाते एक सहकारी और अच्छे मित थे। मुन्शीराम जी को उन पर बड़ा भरोसा और विश्वास था। सं० १६४६ में जालन्धर में हैज़े का भयानक आक्रमण हुआ, जिस में आवण के अन्त में, १४

\_\_ '' '\_\_ -

श्रगस्त १८८६ ईस्वी की रात को, श्री वालकराम जी का देहा-वसान हो गया। घर भर में शोक की काली घटा छा गई। मुन्शीराम जी की पत्नी शिवदेवी जी को श्रसहा दुःख हुआ। वे सदा उदास रहने लगीं। उनकी उदासी को दूर करने के लिये मुन्शीराम जी ने सितम्बर की छुट्टियों में सपरिवार हरिद्वार की यात्रां की । वहां कुछ समय विताने के वाद परिवार की घर मेज दिया और स्वयं मेरठ की श्रोर वहादुरगढ़ में थानेदारी करने वाले भाई से मिलने गए। हरिद्वार में आप कपूर्थला की हवेली में ठहरे। श्रपने को स्पष्टतया श्रार्यसमाजी वताने पर भी पराडे ने आ ही घेरा और वोला-'मुम को तों सेवा करनी है, आप चाहे कुछ देना या न देना।' पगडे की सेवा से सन्तुष्ट होकर चलते समय मुन्शीराम जी ने उसको ५) इनाम के तौर पर दिए श्रौर समभे कि सीदा सस्ते में ही पट गया। पर, पंडे जी घाटे में रहने वाले नहीं थे। वे १) शिवदेवी जी से भी वसूल कर लाए श्रौर श्रपनी वही सामने रख कर वोले—''यजमान! श्राप श्रार्थसमाजी हैं तो हम भी श्राप से मूर्तिपूजा करने के लिए नहीं कहते, परन्तु यह तो लिख दीजिए कि इस याला में मैंने श्रापकी सेवा की है।" मुन्शीरामजी ने लिख दिया—"मैं सेर के लिए हरिद्वार श्राया, यदि यहां पगडे श्रीर वन्दर न हों तो स्थान वड़ा रमगीय श्रौर निवास के योग्य है।" वहां से भाई साहब को मिलने जाने की मेरठ की निजी यात्रा में भी धर्म-प्रचार की धुन

नहीं खूटी । जाते हुए मेरठ में धर्मोपदेश दिया श्रीर जीटते हुए दो व्याख्यान दिए। वहादुरगढ़ में भी २८ श्रीर २६ भाद्रपद, १३ श्रीर १४ सितम्बर, को दो व्याख्यान दिए। उस समय के श्रार्थसमाजियों की मनोवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली एक घटना का यहां उल्लेख करना आवश्यक है। ग्रंशीराम जी फे उपदेश के वाद श्रिथिवेशन की समाप्ति पर उस समय की प्रथा के श्रतुसार एक वेद्मन्त्र का पढ़ा जाना श्रावश्यक था। समाज के पंडित जी किसी कार्यवश उस समय उपस्थित न थे। सव एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे, तव एक सन्जन ने कहा-'चन्द्रभानु जी! श्राप भी तो बाह्मण हैं, श्राप ही मंत्र वोल दोनिये।' यह मेरठ के उस आर्यसमाज की श्रवस्था थी, जो कि श्रपने ज़िले में एक प्रमुख समाज सममा जाता था। मुंशीराम जी ने पञ्जाय की भजन-कीर्त्तन की प्रथा को वहां चालू करना चाहा, किन्तु आर्य-युवक हारमोनियम पर हाथ रखते हुए भी शरमाते थे। दो-एक दिन की इस यात्रा में हो भी क्या सकता था ?

श्रभी वालकराम जी की मृत्यु का घाव स्वा भी न था कि १ चेत्र सम्वत् १६४६, १६ मार्च १८६० ई०, को स्वनाम-धन्य पंडित गुरुद्त्त जी का भी कुछ, जम्बी वीमारी के वाद देहांत हो गया। पंडित जी मुंशीराम जी के स्वाध्याय के पथ-प्रदर्शक थे श्रीर जनका जीवन जन के लिए दिन्य श्रात्मिक ज्ञान

उपलब्ध करने का साधन था। श्रायंसमाज की गृह-कलह का श्रीगणेश पंडित गुरुदत्तजी के उम श्रार्थसमाजी विचारों के कारण ही हुआ था, किन्तु उनके दल की श्रोर से उन के रहते हुए ही कलह का सब भार मुंशीराम जी पर आ पडा था। इस का प्रधान कारण यह था कि दोनों के विचार, वृत्ति श्रीर श्रादर्श विलक्कल एक थे। दोनों स्वामी दयानन्द को निर्श्रीत मानते थे। दोनों की उन में श्रदल श्रदा थी। श्रार्थसमाज के काम के लिए दोनों ही पूरे 'मिशनरी' थे। 'समानशीलव्यसनेपु सख्यम्' की सचाई दोनों पर पूरी तरह चरितार्थ होती थी। व्यक्तिगत जीवन में ऐसे श्रभिन्न-हृद्य तथा एकनिष्ठ वन्धु और सार्वजनिक जीवन में प्रकाश-स्तम्भ के समान पय-प्रदर्शक नेता की वीमारी के समाचार ने मुन्शोराम जी को वहुत विजुब्ध कर दिया था। उन का कुशल-समाचार जानने श्रीर श्रीपधीपचार की योग्य व्यवस्था करने के लिये गुंशीराम जी प्रति सप्ताह लाहीर जाया करते थे। जालन्धर से हकीम शेरख्यली को भी पंडित जी के इलाज के लिये मुंशीराम जी ने मेजा था । हकीम की श्रीपिध के चमत्कार पर मुग्ध होकर पंडित जी ने जालन्थर आने की पूरी तय्यारी भी कर जी थी, किंतु सहसा फिर वीमार पड़ गये। वस, यही वीमारी उन को इस संसार से उठा ले गई। मुंशीराम जी के लिये पंडित जी का देहांत या तो श्रसहा, किंतु उन्होंने इस वियोग को बड़ी हिम्मत के साथ सहन किया और

पंडित जी के अधूरे मिशन की पूर्ति का काम पूरी सचाई के साथ अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने स्वयं ही लिखा है:— "यद्यपि पंडित गुरुदत्त जी की बीमारी की चिंता अधिक थी, किंतु इससे धमें के कार्यों में शिथिलता नहीं आती थी। इन्हीं दिनों में वैदिक धमें का सन्देश सर्वसाधारण तक पहुंचाने का मैंने दृढ़ त्रत धारण किया था।" कहना न होगा कि मुंशीराम जी ने इस दृढ़ त्रत को पूरी दृढ़ता तथा सचाई के साथ निवाहा और इसी रूप में पंडित जी के असहा वियोग की मर्मान्तक वेदना को सहन किया।

पंडित गुरुद्त्त जी के इस वियोग की वेदना ने बालकराम के देहांत से हुए घाव पर नमक छिड़कने का काम किया था, तो साईदास जी के देहावसान ने मानों उस पर लाल मिर्च छिड़क दीं। ३० क्येष्ठ सम्वत् १६४७, १३ जून १८६० ई०, को वे भी इस संसार से चल दिए! साईदास जी के पास न तो कोई बहुत धन-सम्पत्ति थी और न यूनिवर्सिटी की कोई डिगरी ही। फिर भी आर्थसमाज के वे माने हुए नेता थे। न केवल लाहौर, किन्तु समस्त पञ्जाव के आर्थ पुरुष उनके अनुभव से लाभ उठाया करते थे। उन में सादगी, सच्चरित्तता और मिलन-सार स्वभाव आदि ऐसे सद्गुण थे कि उन के कारण वे दूसरों को अपनी और सहसा आकर्षित कर लेते थे। आर्थसमाज में उनकी निष्ठा बहुत गहरी थी। इंसराज जी और लाजपतराय जी

सरीखों को घेर कर बाह्यसमाज से आर्यसमाज में जाने तथा पिंडत गुरुद्त्त जी और गुन्शीराम जी सरीखों को नास्तिकता के गहरे श्रन्यकारमय गड़े में से उभार कर श्रास्तिकता की चोटी पर पहुंचाने वाले साईदास जी ही थे। ऐसे पथ-प्रदर्शक का उठ जाना भी मुन्शीराम जी के जिये कुछ कम दुःखजनक नहीं था। ऐसे साथियों को खोकर साधारण मनुष्य का हृद्य दृट जाता है, किन्तु मुन्शीराम जी ने इस समय श्रसीम साहस का परि-चय दिया। श्रार्थसमाज के सब काम की ज़िन्मेवारी को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया और पूरे उत्साह के साथ उसकी निभाया । मुन्शीराम जी की इस कर्तव्यपरायणता का ही यह स्वाभाविक परिगाम हुन्ना कि श्रार्यसमाज में जिल गृह-कलह का स्त्रपात लाहीर में हुआ था, उसमें जालन्यर के आर्य-पुरुपीं का मुख्य हाथ रहा र्झार जिसको महात्मा-पार्टी या घास-पार्टी कहा गया, उस प्रमुख-दल के नेतृत्व की वागडोर सहज में ही मुन्शीरान जी के हाथों में ऐसे चली श्राई, जैसे कि परिडत गुरुद्त्त जी के वाद नेता के श्रभाव की पूर्ति करने के लिये ही उन को आर्यसमाल में प्रवेश करने के ितये कोई दैवी प्रेरणा हुई थी।



# दूसरा भाग

घ.

## श्रार्थसमाज का नेतृत्व

१. महात्मा मुन्शीराम, २. 'सद्धमे प्रचारक', ३. हरिद्वार में कुन्म पर प्रचार, ४. स्त्री-शिला की लगन, ४. धर्मपत्नी का देहान्त. ६. स्रार्थसमाज में गृह-कलह, ७. स्रार्थ पथिक का बिलदान स्त्रीर उसका लिएक प्रभाव, ८. प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद का दायित्व, ६. पं० गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ स्त्रीर मुक़हमा,

(१० गुरुकुल का स्वप्त ।



पकाल श्रा भुन्साराम जा सम्बत् १६४६ में 'सद्धर्म-प्रचारक' पत शुरू करने के दिनों में लिया हुन्ना चित्र

### १. महात्मा मुन्शीराम

मुन्शीराम जी के श्रार्थसमाज में प्रवेश करने पर स्वर्गीय साईदास जी ने उनके सम्बन्ध में जो सिन्द्ग्ध-सी भविष्यवाणी की थी, उसको पूरा होते हुए वे नहीं देख सके, तो भी उसका कुछ श्रामास उन्हें मिल गया था। सम्वत् १६४६ के माघ मास में जालन्धर में लाहीर-श्रार्थसमाज के सनातनधर्म-सभा से पराजित होने के सम्बन्ध में नाना तरह के समाचार फैल रहे थे। मुन्शीराम जी ने उन पर विश्वास नहीं किया, तो भी श्रार्थ भाइयों ने उनसे श्राग्रह किया कि वे लाहीर जाकर सब सत्यता मालुम करें। १६ माघ, १ फ़रवरी सन् १८८६, की रात को

water .

श्राप लाहौर चल दिये और श्रगले दिन सवेरे लाहौर पहुँच कर वहां के आर्य पुरुपों से आप्रह किया कि फेली हुई किम्बदन्तियों के श्रसत्य होने पर भी उनका खंडन करने के लिये श्रार्थसमाज-मन्दिर में कुछ विशेष ज्याख्यानों का आयोजन किया जाना चाहिये। व्याख्यानों की व्यवस्था की गई श्रीर सनातनधर्म-सभा की श्रीर से फैलाई गई गप्पें का खराडन किया गया । दूसरे दिन साईदास जी के यहां कुछ स्वामी लोग श्रीर श्रार्थ नेता एकत्र हुए। श्रार्यसमाज की कार्य-शैली पर वहुत देर तक विचार-विनिमय होता रहा। मुन्शीराम जी ने उस सभा में लकीर की फ़कीरी से क्षपर उठ कर, जन्मगत जातिभेद की सीमा लांघ कर, गुरा-कर्म-स्वभावानुसार वर्गा-न्यवस्था कायम करने श्रीर उसके श्रनुसार विवाह-सम्बन्ध करने का विपय उपस्थित किया । इस सभा में साईदास जी के श्रकावा हंसराज जी, मुल्कराज जी श्रादि भी उपस्थित थे । वे सब यह वात सुनकर स्तिम्भित से रह गये। साईदास जी ने उसी समय से मुन्शीराम जी को श्रत्यन्त उप वृत्ति का क्रांतिकारी कहना शुरू कर दिया था। 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र शुरू करने का जो विज्ञापन छपवा कर बांटा गया था, उस को देख कर साईदास जी की आप के सम्बन्ध में यह सम्मति श्रौर भी श्रधिक दृढ़ होगई थी। उससे तो उन्होंने सब जालन्ध-रियों को ही 'एक्स्ट्रीम रेडिकक पार्टी' वाले कहना ग्रुरू कर दिया था । इस समय के आर्य नेता और आर्य-भाई यह समम्भने लग गये

थे कि मुन्शोराम जी धर्म के सिद्धांतों में सममौते के सर्वथा विरोधी हैं। वस्तुतः सिद्धांत में सममीता न करने की वृत्ति ही सुन्शीराम जी के जीवन की सफलता का सार है। स्वर्गीय पंडित गुरुद्त जी की सत्संगति से इस वृत्ति को श्रीर भी श्रधिक वल मिला। पंडित जी स्वयं इस वृत्ति के थे। उनके स्त्रभाव में राज़ीनामा करने की गन्ध तक नहीं थी। इस वृत्ति के श्रलावा नेता में जो श्रीर सद्गुण होने चाहियें, प्रायः वे सब मुन्शीराम जी में बीज-रूप में विद्यमान थे। अनुकूल अवस्था पाकर वे सब खिलते चले गये। अपने काम में और विचारों में वे बहुत दृढ़ थे। दूसरों पर विश्वास करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रतिथियों का सत्कार सदा ही खुले हाथों किया करते थे। वात-चीत में वहुत साफ़ श्रीर खुले थे। सांसारिक दृष्टि से सव प्रकार साधन-सम्पन्न थे। न किसी की नौकरी के आश्रित थे और न ऐसे किसी दूसरे ही वंधन में फँसे हुए थे। धर्म-प्रचार की धुन में उस समय भी उनका मुकावला कोई नहीं कर सकता था। सेवा की भावना उनमें पूरी तरह समाई हुई थी। व्याख्याता भी पहिले देंज के थे। लोकसंप्रह को शक्ति भी उनमें कुछ ग्रसाधारण थी। स्वभाव से ही कुछ आंदोलनकारी भी थे। विरोध में उनका उत्साह द्वुगुना हो जाता था । केवल एक समाचार-पत्र की आवश्यकता थी। उसको भी उन्होंने शीघ ही पूरा कर लिया था। आर्यसमाज-जालन्धर का प्रधान-पद मुनशीराम जी के लिये

कुछ ऐसा मुवारिक हुआ कि पंजाव भर में वे, आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्षों तक प्रधान रहने के कारण, चिरकाल तक 'प्रधान जी' के नाम से पुकारे जाते रहे। उनके दल का नाम उनके पीछे महात्मा-दल हुआ और अपने दल के नेता होने के वाद से संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने के समय तक उनको 'महात्मा जी' ही कहा जाता रहा। उनके जीवन के दूसरे हिस्से का यह श्रन्तिम भाग इसी श्रलोकिक उत्कर्प की शिवाप्रद श्रीर उत्साह-दायक कहानी है। पानी की तेज धारा को सीधा चीर कर पार जाने वाले शेर के समान मुन्शीराम जी इस उत्कर्प की ऊंची चोटी पर सांसारिक विव्न-वाधात्रों की कुछ भी परवा न कर सीधे चढते चले गये। उत्कर्प की इस कहानी का जमकीला पहलू यह है कि उन्होंने घोर निराशा तथा भयंकर विरोध के वीहड़ जंगलों में रास्ता इंढने श्रथवा उसको वनाने का सब काम स्वयं किया । ऋषि द्यानन्द के जीवन श्रीर उनके प्रन्थों से मिलने वाली स्फूर्ति का सदा सत्कार किया। उस स्फूर्ति से पेदा होने वाली प्रान्तरात्मा की पुकार का कभी तिरस्कार नहीं किया। एक बार आगे वढ़ाये हुए पैर को कभी पीछे नहीं लिया। सत्य की चट्टान पर श्रङ्गद के श्रंगुठे की तरह ऐसे टिक गये कि संसार की कोई भी शक्ति उस से उन को त्रिचलित नहीं कर सकी।

### २. "सद्धर्म-प्रचारक"

मुन्शीराम जी के सार्वजिनक जीवन का पहला विश्वासपात्र संगी 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र है, जिसने वहुत जम्बे समय तक उन-का साथ दिया और उनके सार्वजिनक कार्यों में उनका पूरा हाथ वंटाया । मुंशीराम जी को आर्यसमाज का अप्रतिद्वन्द्वी नेता बनाने में 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र का बहुत वड़ा हिस्सा है और उन के द्वारा होने वाली आर्यसमाज की सेवा का वह प्रधान साधन रहा है।

मुन्शीराम जी की पत्न निकालने की व्यक्तिगत इच्छा के आलावा उस समय जालन्थर-श्रार्थसमाज का काम भी खूव वढ़ रहा था। जालन्थर शहर और उस के आसपास भी प्रचार की धूम मची हुई थो। शास्त्रार्थों का सिलसिला भी जारी था। इस सव कार्य के और विशेष कर शास्त्रार्थों की प्रामाणिक रिपोर्ट सर्वसाधारण तक पहुंचाने के साधन की आवश्यकता प्रायः सभी श्रार्थ भाई अनुभव कर रहे थे। भाषणों द्वारा होने वाले प्रचार को समाचार-पत्न के विना सुदृढ़ नहीं किया जा सकता था। जालन्धरी-आर्थसमाजियों की वृत्ति भी दूसरों से कुछ भिन्न थी। इस भिन्न मनोवृत्ति के कारण भी स्वतन्त्र पत्र निकालने की अभिलाषा उन में जोर पकड़ती जा रही थी। इस परिस्थित में मुन्शीराम जी के हृद्य में जो भाव पैदा हुए उन के

सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि "मुक्ते इन दिनों में अपने विचार सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिये किसी साधन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। आवश्यकता प्रतीत होते ही परमात्मा ने मार्ग दर्शा दिया। सृपि-उत्सव, सम्बत् १६४५ की दिवाली के अगले दिन, के दूसरे दिन ही 'सद्धर्म-प्रचारक' उर्दू पत्र के निकालने का विचार दृढ़ हो गया।"

मुन्शीराम जी के प्रेस श्रीर समाचार-पत्न निकालने का विचार प्रकट करते ही सब ने उस का हार्दिक स्वागत किया। कपूर्यला श्रीर होशियारपुर के श्रार्य भाइयों ने भी उस में हाथ वटाया । मिलों की एक कम्पनी क्या मगडली ने पचचीस-पच्चीस रुपए के सोलह हिस्से श्रापस में वांट लिये। मुन्शीराम जी ने दो हिस्से लिए। २ फाल्गुन सम्वत् १६४४, १४ फरवरी १८८६ ई०, को हिस्सेदारों की सभा होकर निश्चय हुआ कि प्रेस का नाम 'सद्धर्म-प्रचारक' रखा जाय और इसी नाम से डेमी छोटे आठ पृष्ठों का उर्दू में साप्ताहिक पत्र पहली वैशाख सम्वत् १६४६ से निकालना शुरू कर दिया जाय। मुन्शीराम जी और देवराज जी पत्र के संयुक्त-सम्पादक नियुक्त किये गये श्रीर मुन्शीराम जी पर ही मैनेजरी का सव काम डाला गया। क वहरी में डिक्लेरेशन देकर कपूर्यला के गोविन्द्सहाय जी को पचांस रुपये पेशगी देकर प्रेस का सौदा तय करने को कहा गया। पत्न की नीति सम्पादकों पर छोड़ दी गई। हिस्सेदारों ने उस में

हस्तेचिप करने का विचार पहले से ही छोड़ दिया। यह सव निश्चय होने के दूसरे ही दिन सव कानूनी कार्रवाई कर ली गई श्रोर तीसरे दिन, ४ फाल्गुन को, मुन्शीराम जी ने पत्र की श्राव-स्यकता तथा नीति श्रादि के सम्बन्ध में एक विज्ञापन-पत्र तथ्यार करके श्रपने ही प्रेस में उसे छपवा दिया, जिस को श्रार्थसमाजी नेताओं तक ने क्रान्तिकारी बताया था।

वैशाखी के श्रानन्दोत्सव के शुभ दिन सम्बत् १९४६ में 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र का जन्म हुआ। थोड़े ही समय में यह नवजात शिशु एक वड़ी शक्ति वन गया। श्रार्थसमाज में इस समय भी ऐसे लोग कुछ कम नहीं हैं, जिन्होंने 'सद्धर्भ-प्रचारक' के पहिले श्रङ्क से उस श्रङ्क तक उस का बरावर स्वाध्याय किया है, जब तक कि उस के सम्पादक मुन्शीराम जी रहे। ऐसे घर भी श्रार्थसमाज में कुछ कम नहीं हैं, जिन में 'सद्धर्म-प्रचारक' की पूरी फ़ाइल को धार्मिक पुस्तकों के समान संग्रह करके रखा जाता था। पुरानी फ़ाइल को पढ़ने के वाद आज भी यह कहा जा सकता है कि 'प्रचारक' के जन्म से आर्थसमाज में एक नया उत्साह पैदा हुआ था, उस में नये भावों का संचार हुआ था और उसने आयुभर समाज के लिये पथ-प्रदर्शक का काम दिया था। संकट में वह समाज का सचा हितैपी सिद्ध हुआ था, संघर्ष में उस ने वीर योद्धा का काम दिया था, घोर निराशा में उस ने दृढ़ तथा वलवती श्राशा का संचार

. किया था श्रीर कितने ही भटकते हुश्रों को उस ने सन्मार्ग पर लगाया था। गहन प्रन्थों की पिटारियों में वन्द सिद्धांतों के सुनहरे श्राभूपणों से समाज के शरीर को श्रलंकृत करने की चेष्टा में वह निरन्तर रत रहा था। श्रार्य-जगत् को भ्रात्माव की एक माला में पिरो कर उन में 'संगच्छ ध्वं, संवद्ध्वं, सं वो मनांसि जानताम्' के वैदिक श्रादर्श को स्थापित करने का यशस्वी कार्य किया था। धर्म-मार्ग पर चलते हुए उसने कभी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, पाप के साथ कभी सममौता नहीं किया, भय के कार्या श्रपने मार्ग से वह कभी विचलित नहीं हुआ, जोभ-जाजच में फंस कर वह कभी दवा नहीं श्रीर बड़े से बड़े का भी कभी उस ने रौव-दवाव नहीं माना। समाचार-पत्र की सम्पाद्कीय जिम्मेवारी निभाने में उसने दूसरे पत्नों के सामने भी एक आदर्श उपस्थित किया। समाचार-पर्हों की उस समय की प्रचलित लेखन-शैली को उस ने बदल दिया। गन्दे विज्ञापन, श्रोही भाषा, कमीने श्राचेप श्रीर व्यक्तिगत निन्दा उस समय सम्पादकीय धन्धे की सफलता के प्रधान साधन माने जाते थे। 'प्रचारक' इन सब से सदा ही यत्तपृर्वक बचता रहा। सारांश यह है कि उसने सच्चा उपदेशक श्रीर निर्भीक श्रांदोलक वन कर भ्रपने नाम के दोनों शब्दों को सार्थक कर दिखाया। 'प्रचारक' का इतना सफल सम्पादन मुन्शीराम जी के जीवन का एक ऐसा यशस्वी, महान् श्रीर सफल कार्य है कि वह श्राज भी समाचार-पत्नों की सम्पाद्की का शौक रखने वालों के लिये आदर्श हो सकता है।

'प्रचारक' किसी व्यक्तिगत महत्वाकांचा श्रथवा कोरी साम्प्र-दायिक भावना से प्रेरित होकर नहीं निकाला गया था। उसकी निकालने की श्रभिलापा के पीछे श्रदम्य उत्साह, उच्चतम भावना श्रीर श्रीभनव स्कृति छिपी हुई थी। इसी लिये सर्वसाधारण के हृद्यों में अपना स्थिर स्थान बनाने में उसको श्रिधिक समय नहीं लगा। श्राठ पृष्ठों के छोटे डेमी साइज़ से शुरू किये गये पत्र को दो ही मास वाद वारह पृष्ठ का करना पड़ा। दूसरे वर्ष के शुरू में सोलह पृष्ठ किये गये । सम्वत् १६४८ में पत्र २० पृष्ट का निकलने लगा। सम्वत् १६५० में आकार भी दुगुना कर दिया गया। फिर १६५३ में ब्रामर-शहीद पं० लेखराम जी की स्पृति में 'श्रार्यमुसाफ़िर' के नाम से चार पृष्ठ श्रौर बढ़ाये गये। शुक्रपत्त के चन्द्रमा की तरह पत्न दिन प्रति दिन लोक-प्रियता की दृष्टि से भी उन्नति करता चला गया। किसी भी एक श्रद्ध को हाथ में लेकर पन्ने उलटते ही प्रचारक का रूप-रंग श्रीर रीति-नीति तुरंत समम में श्रा जाती है। पहले ही श्रङ्क से ज़ोरदार, स्पष्ट श्रौर निर्भीक लेख तथा टिप्पिंग्यां निकलने लगीं। स्त्रियों के समानाधिकार श्रीर शिला के लिये समान श्रव-सर तथा साधन पैदा करने के लिये भी 'प्रचारक' ने शुरू से ही कुछ ऐसा श्रांदोलन किया, जैसे कि उसका जन्म ही उसके लिये

हुआ था। इसी आंदोलन के लिये 'अधूरा ईसाफ़' शीर्पक से शुरू की गई लेखमाला लगभग श्राधी शताब्दी बीत जाने के बाद आज भी स्त्रियों के आन्दोलन के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 'प्रचारक' की ऐसी लेखमाला श्रीर श्रान्दोलन का ही परियाम जालन्धर-स्थित पंजाव का सुप्रसिद्ध 'कन्या महा-विद्यालय' है। पहिले वर्ष में 'प्रचारक' में २०५ सम्पादकीय लेख, ३६ विशेष लेख, ४५ समालोचनात्मक लेख, ५ जीवन-चरित्र और ५२ वेदमन्त्रों की व्याख्या दी गई थी। सम्पादकीय श्रीर विशेष लेखों में श्रायंसमाज के सामयिक प्रसंगों श्रीर विषयों की चर्चा के श्रालावा स्त्री-शिद्या, ज़नाना वोहिंग हाउस फिरोज़पुर, उपदेशकों की श्रावश्यकता, दुश्राचा-उपदेशक-मगडली तथा द्यानन्द-ऐंगलो-वैदिक-कालेज के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी। यह कह कर कि 'मैंने संसार से संन्यास लिया है, स्त्री श्रीर वचों से नहीं' भगवां धारण कर स्वामी सत्यानन्द वनने वाले 'देवसमाज' के संस्थापक पियडत शिवनारायण श्रिग्रहोती श्रीर पंजाब में चार घोड़ों की गाड़ी में राजसी ठाठवाठ से दौरा करते हुए धर्मीपदेशों द्वारा विपुल धन-सम्पत्ति जमा करने वाले साधु फेरावानन्द की भी इस वर्ष के श्रंकों में विशेप चर्चा की गई थी श्रीर उन द्वारा श्रार्यसमाज पर किये जाने वाले श्राचेपों का भी निराकरण किया गया था। जीवन-चरिलों में वीर-वालक ह्क़ीक़तराय, गुरु तेग़बहादुर, गुरु गोविन्द्सिंह तथा

उनके वचों के धर्म पर हुए बिलदान का सुन्दर श्रीर भावपूर्ण वर्णन है। वेदमन्त्रों की व्याख्या के श्रतिरिक्त 'सज्ञा यज्ञ' शीर्षक से आर्य जीवन के आदर्श के सम्बन्ध में भी एक सुन्दर लेखमाला का पहिले वर्ष में समावेश है। जन्मगत जात-पांत के विरुद्ध गुण, कर्म, स्वभाव से वर्ण-व्यवस्था क़ायम करने पर भी ज़ोरदार लेख हैं। आर्यसमाज के आचारहीन धनी पदाधिकारियों को भी जगह-जगह पर सावधान किया गया है और श्रावश्यकतानुसार दूर-दूर के समाजों को भी उचित परामशे दिया गया है। दूसरे वर्ष में स्त्री-शित्ता तथा स्त्री-समाज में सुधार, उपदेशक क्वास तथा उपदेशकों के श्राचरण के सुधार, द्यानन्द-एंगलो-चैदिक-कालेज तथा उसमें श्रापं प्रन्थों के प्रचार, दुश्रावा-उपदेशक-मगडली, श्रनाथ वचों की रत्ता तथा आर्थ भाइयों में पारिवारिक उपा-सना शुरू करने की श्रावश्यकता श्रीर देवसमाज द्वारा स्वामी जी के वेद्भाष्य पर किये गये श्राचिपों के निराकरण के सम्बन्ध में विशेष लेख हैं। इनके श्रलावा समाज-सुधार की बहुत साधारण समभी जाने वाली छोटी-छोटी वातों की भी इस वर्ष में विशेष चर्चा की गई है। छोटी श्रवस्था में विवाह से वहुत पहले होने वाली सगाई की प्रथा, खियों में वाल गृंथने की रीति, विवाह पर चुड़ा पहिनने के रिवाज, साया-चिट्ठी लिखने की परम्परा श्रीर 'जो राजा नाई कहे सो प्रमाया' मानने के व्यवहार को वन्द करने पर कई जगह वहुत ज़ोरदार नोट लिखे गये हैं।

स्त्रियों की वेश-भूषा को सुधारने का श्रान्दोलन भी शुरू किया गया है। श्रार्थसमाज में गृह-कलह का श्रीग ऐश इस वर्ष से ही हो जाता है। इस जिये मांस-भन्ता के विरोध में पहिला लेख इसी वर्ष १४ पौप के श्रङ्क में निकलता है श्रीर द्यानन्द ऐंगली-वैदिक कालेज के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी इस वर्ष के श्रंकों से विशेष चर्चा शुरू हो जाती है। वैदिक विद्वत्ता के सुर्य स्वनामधन्य पिंखत गुरुद्त्त जी और लाहीर-समाज के जीवन-श्रोत श्री साईदास जी का देहान्त इसी वर्ष में होता है। इस लिये उनके सम्बन्ध में रुलाने वाले मार्मिक लेख भी इस वर्ष की फ़ाइल में हैं। हरिद्वार के कुम्भ पर किया गया सफल प्रचार 'प्रचारक' की इस वर्ष की श्रपीलों का ही शुभ परिगाम था। तीसरे वर्ष में दयानन्द एंगलो-वैदिक कालेज में आर्प अन्थों की पढ़ाई की चर्चा और मांस-भन्नण के विरोध में लेख तो रहते ही हैं, किंतु श्रार्थ पुरुपों से श्राचरग्-शुद्धि के लिये श्रपील की जाती है श्रीर स्री-शित्ता तथा उपदेशक-पाठशाला का आन्दोलन निरन्तर जारी रहता है। वालकों के अभिभावकों से अपील की जाती है कि वे श्रयने बालकों को रासजीला के उस द्वरे प्रभाव से वचावें, जिसका परिगाम उनके श्राचरगा तथा स्वास्थ्य दोनों के लिये ही घातक होता है। स्त्रियों को भी उससे वचाने के लिये कहा गवा है, क्योंकि इससे उनमें मृढ़ अन्धविश्वास और अधिक गहरी जड़ पकड़ते हैं। खियों में प्रचलित गीतों की गंदगी को भी दूर

करने पर जोर दिया गया है। भगवें कपड़े वाले साधुओं से बचने की सलाह दी गई है। प्रचलित जन्मगत छूत-छात को खान-पान तक में से दूर करने की श्रावश्यकता पर भी एक सुन्दर भावपूर्ण टिप्पणी है। ब्रह्मचर्य पर भी एक श्रच्छा लेख है। इन सव से महत्वपूर्ण विपय यह है कि 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा' को तमाम देश की भाषा वनाना आर्यसमाजियों का कर्तव्य वताया गया है श्रीर उस कर्तव्य-पालन के लिये उनसे आप्रह किया गया है। चौथे और पांचर्वे वर्ष में गृह-कलह सम्बन्धी लेखों की भरमार होने पर भी स्त्री-शिला के आदर्श से 'प्रचारक' च्युत नहीं हुआ । शुरू सावन की संख्या में स्त्री-शिला पर एक ज़ोरदार लेख पढ़ने को मिलता है। आर्थ पुरुषों से विवाह-सम्बन्ध का चेत्र यूरोप श्रीर श्रमेरिका तक बढ़ाने के लिये कहा गया है। धार्मिक प्रश्नोत्तरों, के लिये एक विशेष कालम खोला गया है, जिसमें जिज्ञासु सज्जनों की धार्मिक शङ्काओं को दूर करने का उपक्रम बांधा गया है। विवाह पर कराये जाने वाले नाच आदि को वन्द करने का भी आन्दोलन किया गया है। शिचित श्रार्यसमाजियों की कमज़ोरियों की इन श्रंकों में कुछ कड़ी श्रालोचना पढ़ने में श्राती है। उसका कारण यह बताया गया है कि शिचित होने से उनकी कमज़ोरियों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरों पर भी उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। धनी श्रार्थ पुरुपों में नाच श्रीर शराव की प्रचलित प्रवृत्ति की तीत्र निन्दा की गई है। किसी आर्य पुरुप के पिराइदान करने की व्यक्तिगत कमज़ोरी को असहा वताया गया है। हिंदी को अदालती भाषा वनाने पर भी एक लेख में ज़ोर दिया गया है।

'प्रचारक' के पहिले पांच वर्ष के जीवन के सम्बन्ध में इतना खोज कर इसीलिये लिखा गया है, जिससे पता लग सके कि मुन्शीराम जो के दिल में उन दिनों, श्राज से लगभग श्राघी शताब्दी पहिले, क्या प्रवृत्ति काम कर रही थी श्रीर उनके दिमाग में कौन-से विचार रात-दिन घृमा करते थे। साथ ही यह भी पता लग जाता है कि 'प्रचारक' को जिस महान् उद्देश्य श्रीर विशाल दृष्टि से निकाला गया था, उसी को सामने रख कर उस-का सम्पादन तथा संचालन होता था। उसके प्रकाशन का स्थान वदल गया, उसका वाह्य रूप-रंग भी सदा ही बदलता रहा श्रीर श्रागे चल कर उसका चोला भी विलकुल वदल गया, किन्तु उसका वह अन्तरात्मा कभी नहीं वदला, जिसकी कुछ हलकी-सी छाया ऊपर के विवेचन में देखी जा सकती है। सम्पादकीय लेख के श्रालावा वेदमन्त्र की व्याख्या—जिसको साप्ताहिक स्वाघ्याय कहना चाहिये, संसार की गति—जिसको साप्ताहिक प्रगति का सम्पादकीय विवेचन कहना अधिक उचित होगा, सामाजिइ-समाचार-ग्रार्थसमाज की गति-विधि की रिपोर्ट आदि कुद्ध ऐसे शीर्षक थे, जो 'प्रचारक 'में शुरू से अन्त तक वने रहे।

पहिले दो वर्ष तक 'प्रचारक' मित्रमगढ़ली की ही सम्पत्ति रहा। घाटा श्राने पर प्रति हिस्सा १५) श्रीर वढ़ाया गया। इस पर भी काम घाटे पर चलता देख कर मुन्शीराम जी ने हिस्सेदारों को रुपया देकर प्रेस श्रीर पत्र श्रपने कर लिये। कुछ हिस्सेदारों ने श्रपना रुपया वापिस नहीं लिया। हरिद्वार-कांगड़ी में गुरुकुल खुलने के वाद जब मुन्शीराम जी वहां चले गये, तव ५ पौप सम्वत् १९५६ विक्रमी, १६ दिसम्बर १६०२, को प्रेस श्रीर 'प्रचारक' हरिद्वार ले जाये गये। १४ माघ, २८ नवस्त्रर, को जालन्धर से 'प्रचारक' का श्रन्तिम श्रङ्क निकला। कुछ समय वाद मालूम होता है कि 'प्रचारक' फिर जालन्धर वला श्राया, क्योंकि १८ फाल्गुन १६६३, १ मार्च १६०७, को जव 'प्रचारक' एकाएक श्रपना चोला बदल कर उई से हिंदी में निकलना शुरू हुन्रा, तव वह गुरुकुल कांगड़ी से ही निकला और प्रेस का सब सामान जालन्धर से हरिद्वार जाने का उक्त श्रङ्क में उहेल है। १ कार्तिक १६६६, १६ श्रक्तूबर १६१२, को 'प्रचारक' का श्रन्तिम श्रङ्क गुरुकुल से निकल कर १५ कार्तिक से उसका प्रकाशन देहली से होना शुरू हुआ। उसी समय उससे ५००) की ज़मानत भी मांगी गई । उस समय 'प्रचा-रक' को देहली ले जाने का कुछ कारण था। सम्बत् १६६६ के कार्तिक मास के जगभग 'प्रचारक-प्रेस' में अकस्मात् श्राग जग गई। लकड़ी का सब् सामान जल कर राख हो गया। टाइप

पिघल कर वह गया। काग्रज़ का वड़ा भग्डार भी श्राग की भेंट हो गया। मशीनरी के लोहे के श्रस्थिपञ्जर को छोड़ कर वाक़ी कुछ नहीं वचा। संयुक्त प्रांत में उस समय यह प्रेस पहिली श्रेग्णी के प्रेसों में सममा जाता था। इस दुर्घटना के वाद एक वार तो प्रेस और पत्र दोनों का ही भविष्य अन्धकार-मय हो गया । सम्वत् १६६५ के श्रावण मास में मुंशीराम जी ने श्रपना यह प्रेस गुरुकुल कांगड़ी की स्वामिनी सभा 'श्रार्य प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव' के श्रधीन कर दिया था। श्राग की भयानक हानि को अल्ला मान कर और उस में फिर से रूपया लगाकर गुरुकुल के जंगलों में शीव उस के स्वावलम्बी वनने की कोई आशा न देखकर उस की स्वामिनी सभा ने उस को देहली भेज दिया। सहगामिनी पत्नी के समान पत्र को भी प्रेस के पीछे-पीछे देहली जाने के लिये वाधित होना पड़ा । सम्वत् १९७० के श्रावण मास में सभा ने प्रेस को वेच दिया श्रीर वेचारे पत्न की अवस्था विमाता के पुत्र के समान हो गई। जिस पत्र के लिये प्रेस स्थापित हुआ था, वह दूसरों के हाथ में चला गया। प्रेस के संचालक विद्युद्ध व्यापारिक दृष्टि से उस को चलाने लगे। धर्म-प्रचार की घुन, देश-प्रेम की लगन श्रौर स्वतन्त विचारों के विकास के साथ प्रेस का कुछ भी सम्पर्क नहीं रहा । सरकार के इशारे पर चलने वाले प्रेस-मालिकों की कृपा से जन्म के साथ ही स्वतन्त्रता,

निर्भयता और वीरता की घुट्टी पिये हुए 'प्रचारक' को फिर गुरुकुल के जङ्गलों के स्वच्छन्द वायुमगडल में आने के लिये वाधित होना पड़ा। इधर गुरुकुल की भ्रावश्य-कतात्रों की पूर्ति के लिये एक छोटा-सा प्रेस खोल दिया गया था। उसी में छपाई का खर्च देकर 'प्रचारक' को निकाला जाता रहा। २७ मार्गशीर्ष, १२ दिसम्बर १६१४, को देहली से श्रान्तिस श्रङ्क निकलने के वाद् १८ माघ सम्वत् १६७१, ३० जनवरी १६१५:को गुरुकुल से 'प्रचारक' का पहिला अङ्क निकला। सम्वत् १६६७ तक - जगभग २१ वर्षों तक - मुन्शीराम जी ने ही पत्र का सम्पादन किया। देवराज जी ने शुरू के वर्षों में इस काम में उनका पूरा हाथ वँटाया था। वजीरचन्द जी विद्यार्थी भी शुरू वर्षों में ही आकर सम्पादन-कार्य में सहयोग देने लग गये थे। सम्भवतः सम्वत्१६६८ के एक वर्ष में मुन्शीराम जी के बड़े सुपुत्र हरिखन्द्र जी विद्यालङ्कार ने उसका सम्पादन किया था। उसके बाद् १६७३ तक उनके दूसरे सुयोग्य पुत्र इन्द्र जी वेदालंकार, वाद में श्रापने 'विद्यावाचस्पति' की भी परीचा पास की, उसका सम्पादन वड़ी तत्परता श्रीर योग्यता के साथ करते रहे । गुरुकुल में श्रध्ययन करते हुए भी श्राप उसके सम्पादन के कार्य में हाथ बॅटाया करते थे श्रोर शिचा-समाप्ति के वाद तो मुनशीराम जी का नाम रहते हुए भी सब काम श्राप ही करते थे। मुनशीराम जी के बाद उनके सुयोग्य पुतों ने 'प्रचारक' की शान को वड़ा नहीं लगने दिया, इसका एक ही उदाहरण यहां देना पर्याप्त होगा । देहली में प्रेस के मालिकों की इच्छा पालन करने में अशक्त होने से जब 'प्रचारक' को गुरुकुल लाने के लिये विवश होना पड़ा, तव उसकी सुचना में जिखा गया था कि "प्रेस के प्रवन्धकर्ता महाशय के शाही फ़र्मानों से हमें दिल्ली में पत्र का छापना एकदम वन्द करना पड़ा है। 'प्रचारक' जव तक निकलेगा, जीवित रूप में निकलेगा, मर कर निकलने से राख होजाना श्रच्छा है।" यह निर्विवाद है कि एक-चौथाई शताब्दी से भी श्रधिक समय तक जब तक 'प्रचारक' निकला, जीवित रूप में ही निकला। उसके वन्द होने के वाद देहली के कुछ महानुभावों ने उसको निकालने का यत्न किया, किन्तु जीवित रूप में नहीं। उसकी श्रन्तरात्मा की हत्या के बाद उसको निकालने का जो परिगाम हो सकता था, वही हुआ; उसका चलाना श्रसम्भव होगया। इस प्रकार उसकी श्रन्तिम दुर्शा से मुन्शीराम जी के हृद्य पर जो चोट लगी, उसका उहेख उनके ही शब्दों में करना ठीक होगा। उन्होंने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के वाद लिखा था कि "इस समय में समाचर-पत्र सांसारिक कार्यों के साधन सममे जाते हैं। जब मैंने समम लिया था कि संसार की सीमाओं का उहुंघन करने चला हूं तव 'सद्धर्म-प्रचारक' से सम्वन्ध तोड़ लिया था। ऋच्छा होता यदि जिस समय मेरा दिया हुआ प्रेस आर्थप्रतिनिधि-सभा पंजाव

वेचने लगी थी, उस समय खरीददार को प्रेस का नाम 'सद्धर्म-प्रचारक' न रखने दिया जाता । फिर जब 'सद्धर्म-प्रचारक' पत को एक प्रार्थ-अग्रडल के सुपुर्द किया गया था, तब भी अच्छा होता यदि उसका नाम बदल दिया जाता । ऐसा न हुआ और उसका परिणाम यह है कि जिस उद्देश्य से यन्तालय और पत जारी किये गये थे, उन्हों के द्वारा उनका खगडन होता रहा।" इन शब्दों में छिपी हुई मर्म-पीड़ा को अनुभव करना कुछ कठिन नहीं है।

'त्रचारक' की विशेषताओं का सम्बन्ध मुन्शीराम जी के जीवन की विशेषताओं के साथ है, इसी जिये उन के सम्बन्ध में भी कुछ विचार करना आवश्यक है। निर्भी कता, स्पष्टवादिता, स्वतन्त्रता आदि उस के साधारण गुणा थे। प्रधानतः आर्थ-समाजी होते हुए भी आर्थसमाज के वाहर के विषयों पर भी 'प्रचारक' में अपनी दृष्टि से विचार किया जाता था। इन विषयों में 'इिएडयन नेशनल कांग्रेस' (राष्ट्रीय-महासभा) और 'नेशनल सोशियल कान्फ्रेन्स' आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रगट किये गये विचार मनन करने योग्य हैं। मुन्शीराम जी उस समय के कांग्रेसियों की सुखी, मौसमी तथा फैशनेवल राजनीति से वहुत प्रारम्भ से ही असन्तुष्ट थे और उस को राष्ट्र के लिये व्यर्थ भी वताते थे। मुसलमान नेताओं की राष्ट्र-विरोधी नीति की भी कहीं-कहीं पर कड़ी आलोचना की गई मिलती

है। सारांश यह है कि प्रत्येक विषय की श्रालोचना में 'प्रचारक' का श्रपना ही दृष्टिकोगा रहता था। इस दृष्टिकोगा से भी श्रिधिक महत्वपूर्या विशेषता 'प्रचारक' की भाषा थी, जिस को कि उस-की अपनी ही भाषा कहना चाहिये। उर्दू लिपि में पत्र के निकलने पर भी सुखपृष्ठ पर पत का नाम श्रीर सब वेदमन्त श्रादि भी नागरी ग्रथवा संस्कृत में ही लिखे जाते थे। भाषा में हिन्दी श्रीर संस्कृत के शब्द इतने श्रिधक रहते थे कि उनको सुनने वाले के लिये यह जानना कठिन था कि पत्र किस भापा में निकलता है। १६६३ के फालगुन मास में पत्र की लिपि को भी फ़ारसी से नागरी करते हुये मुन्शीराम जी ने 'नया जन्म श्रीर नयी श्राशाय' शीर्षक से लिखे गये लेख में लिखा था कि "प्रचारक ने फ़ारसी अन्तरों का चोला उतार कर आज फेंक दिया और वह संस्कार किये हुये अत्तरों में श्राप सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित होकर प्रेमपूर्वक स्त्राप को 'नमस्ते' करता है। क्या इस लिपि तथा भाषा के परिवर्तन से 'प्रचारक' के विचारों तथा उपदेशों में कुछ भेद श्रागया ? कदापि नहीं। वही उद्देश्य, वही विचार श्रीर वही मार्ग इस के लिये मौजूद हैं। किन्तु उर्दू का 'प्रचारक' भी निरर्थेक न था। श्रठारह वर्ष हुए पंजाव में श्रार्थभाषा के बोलने का भी बहुत कम प्रचार था। फिर आर्यमाषा के लिखने वालों का तो श्रभाव-सा था। संस्कृत के साधारण से साधारण शब्द को भी समम्तना अच्छे-अच्छे आर्यसमाजियों तथा सना-

तिनयों के लिये भी फठिन था। देवनागरी श्रक्तरों को पहचानने वाले भी मुश्किल से मिलते थे। 'प्रचारक' ने सहस्रों पुरुषों को इस योग्य बनाया कि वे वेदादि सत्य-शास्त्रों के श्रभिप्राय को समम सकें। न फेवल यही किन्तु 'प्रचारक' ने उस मिश्रित भापा के वेढंगे लेखों से, जिसे उर्दूदां तथा हिन्दी के रसिक दोनों ही द्वेप-दृष्टि से देखते थे, अपने लिये खास स्थान बना लिया। 'प्रचारक' की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज पन्दह सौ से श्रिधिक ऐसे पाठक हो गये हैं, जो श्रार्थभाषा को देवनागरी श्रवारों में पढ़ तथा कुछ समम भी सकते हैं। किन्त 'प्रचारक' के पुनर्जन्म के लिये इन युक्तियों की भी श्रावश्यकता नहीं है। भाषा तथा लिपि बदल गई, किन्त प्रचारक की 'स्पिरिट' नहीं बदली । सत्य का निभय होकर उसी प्रकार प्रचार होगा। हर तरह के श्रनाचार तथा श्रशुद्धि का उसी प्रकार ख़पहन होगा। गन्दे विज्ञापनों से न फेवल इस को ही श्रालग रखा जायगा, प्रत्युत श्रपने नये सहयोगियों की सेवा में भी विनय तथा वलपूर्वक ऐसे विज्ञापनों को श्रलग करने की प्रेरणा होगी।" इस लेख के वाद 'प्रचारक' के सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उसके अठारह वर्षी के जीवन का सिंहावलोकन है और श्रगले वर्षों के जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवागी है, जो श्राचरशः सत्य सिद्ध होती है। इस प्रकार उर्दू में निकलते हुए भी 'प्रचारक' ने आर्थभापा (हिन्दी)

का प्रचार किया था और नागरी लिपि में निकलने के बाद तो कितने ही आर्य पुरुषों ने केवल उस के लिये ही हिन्दी पढ़ने का अभ्यास किया था। आज भी वे केवल हिंदी पढ़ना ही जानते हैं और लिखने को अपना नाम भी ठीक-ठीक नहीं लिख सकते। आर्यसमाज में आर्य भाषा को जीवित भाषा बनाने का अधिकांश श्रिय प्रचारक ही को है।

सम्बत् १६७० में भागलपुर में होने वाले हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के सभापति के आसन से दी गई वक्तृता में भी आपने 'सद्धर्म-प्रचारक' के सम्बन्ध में ऐसे ही साव प्रकट किये थे। स्त्रापने कहा था-"सद्धर्म-प्रचारक पहिले उर्दू में था, बाद में हिन्दी में किया गया, यह बात श्री श्यामसन्दरदास जी ने श्राप लोगों से कही है। बस्ततः 'प्रचारक' को हिन्दी में करने के बहुत दिन पहिले ही से मेरे मन में यह विचार था। जब वह फ़ारसी लिपि में निकलता था, तब भी मैं उसकी भाषा में संस्कृत श्रीर हिन्दी के राव्दों का श्रिधकता से प्रयोग करने लगा था। यह भाषा देवियां समस जाती थीं। 'प्रचारक' इस प्रकार से सम्पादित होता था, जिस में देवियों को उसे पढ़ने में तिनक भी संकोच न हो। उस के लेखों में तो क्या, विज्ञापनों तक में भी श्रश्लील बात नहीं श्राने पाती थी। यह सूचना प्रकाशित की गई कि यदि 'प्रचारक' के ५०० प्राहक हो जायं तो वह हिन्दी में निकाला जायगा। पर, इतने क

the water surfusionals a disk as a second-company of the second-company of the contraction of a second-

आहक न हुए, तो भी ईश्वर पर भरोसा रख कर मैंने उसे हिन्दी
में निकालना प्रारम्भ किया | इस में श्रच्छी सफलता प्राप्त
हुई। श्राज 'प्रचारक' को प्राहकों का श्रभाव नहीं है।"

अपने प्राहकों के साथ 'प्रचारक' का अपनेपन का भाव इतना अधिक था कि प्राहकों के लियें जब-तब 'प्रचारक-परिवार' राव्द का प्रयोग किया जाता था और परिवार अथवा विरादरी का यह भाव संकट से पार होने में 'प्रचारक' की प्रायः सहायता किया करता था। 'परिवार' के लोग श्रपनी विरादरी बढ़ाने में प्रायः इत्त-चित्त रहते थे।

मुन्शीराम जी जब तक प्रतिनिधि-सभा के प्रधान रहे, तब तक पत्न प्रतिनिधि-सभा के मुख-पत्र की और गुरुकुल की स्थापना होने के बाद जब उस के मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य हुये, तब उस के मुख-पत्र की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता रहा कि उन संस्थाओं के लिये कोई दूसरा पत्र निकालने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई । स्वर्गीय पञ्जाब-केसरी लाला लाजपतराय जी ने 'प्रचारक' के सम्बन्ध में लिखा है कि "श्री मुन्शीराम जी का पत्र अपने निकलने के पहिले दिन से ही आर्थसमाज के जेत में अच्छा काम करता रहा और लोक-प्रिय रहा है। श्री मुन्शीराम जी की लेखनी में वल था।"

'प्रचारक' मुन्शीराम जी के जीवन का वहुत वड़ा कार्य था। गुरुकुल की स्थापना के समान ही उस का भी उनके जीवन में प्रधान श्रीर महत्वपूण स्थान है। गुरुकुल के स्वप्न की पूरा करने के लिये 'प्रचारक' मुख्य साधन था। उस की फ़ाइल उन के जीवन के एक वड़े श्रीर गौरवशाली हिस्से के उतार-चढ़ाव का पूरा चित्र है। इन सब दृष्टियों से 'प्रचारक' के जीवन की कहानी को उन की जीवनी में इतना स्थान देना श्रावश्यक था। इन्हीं दिनों में मुन्शीराम जी ने श्रपने लिये 'जिज्ञासु' शब्द लिखना श्रुरु किया था श्रीर संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के समय तक वे घरावर इस शब्द का प्रयोग करते रहे थे। उन के जीवन में इस शब्द की सार्थकता इतनी स्पष्ट है कि उस के सम्यन्ध में कुछ लिखने की श्रावश्यकता नहीं।

'सद्धर्म-प्रचारक' के साथ-साथ कुछ, ट्रैक्ट जिखने का भी काम शुरू किया गया था। 'प्रचारक' के सम्पादन के शुरू दिनों में ही वर्ण-ज्यवस्था पर एक ट्रैक्ट सम्वत् १६४७ में जिखा गया था। सम्भवतः श्राप की जिखी हुई यह पहिजी ही पुरितका थी।

## ३. हरिद्वार में कुम्भ पर प्रचार

पश्चिमोत्तरीय भारत में हरिद्वार बहुत वड़ा तीर्थ है श्रीर भारत के पहिली श्रेगी के तीर्थों में उस की गगाना है। इसिलये वहां छोटे-मोटे मेले तो वर्ष में तीन सी साठ दिन ही होते रहते हैं। पर, बारह वर्ष वाद श्राने वाला कुम्भ का महामेला श्राहितीय होता है। उस से उत्तर कर उस के छ: वर्ष वाद होने वाला अर्धकुम्भी का मेला होता है। ऋषि द्यानन्द ने सम्वत् १६३६ में ऐसे अवसर पर ही हरिद्वार में 'पाखगड-खगिडनी पताका' गाड़ कर श्रीर काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द को परास्त कर अपने महान् श्रौर विशाल मिशन की विजय-दुंदुिम वजाई थी। ऋषि के श्रनुव्रती इस गौरवपूर्ण घटना को भला कव भूल सकते थे ? ऋषि द्यानन्द के देहावसान के वाद सम्वत् १९४८, सन् १८९१, में पहले पहल हरिद्वार का कुम्भ का यह महामेला स्राया । स्रार्थसमाजों को सुस्त देख कर मुन्शीराम जी ने इस अवसर पर प्रचार करने के लिये 'प्रचारक' द्वारा श्रार्य जनता से श्रपील की। श्रमरशहीद पंडित लेखराम जी 'आर्थमुसाफ़िर' उन दिनों कलकत्ता में थे। आपने वहीं से श्राप की श्रपील का समर्थन किया। 'प्रचारक' द्वारा श्रांदोलन होने पर प्रतिनिधि-सभाश्रों ने भी होश सम्हाला। आर्थ जनता प्रचार का सब भार उठाने के लिये तय्यार हो गई। इस प्रचार में धन की कमी की कोई शिकायत नहीं रही। पर, हरिद्वार पहुँच कर प्रवन्थ की सत्र ज़िम्मेवारी उठाने के लिये कोई तय्यार न हुआ। मुन्शीराम जी को ही एक मास पहिले वहां जाकर डेरा जमाना पड़ा। तीन दिन बाद कलकत्ता से लेखराम जी भी पहुँच गये। ऐसे प्रचार का सम्भवतः वह पहिला ही अवसर था। इसलिये उपदेशकों, स्वामियों श्रौर श्रन्य सव साधनों की कसी न होने पर भी निराशा का कुछ कम सामना नहीं करना

पड़ा। पौराियाकता के गढ़ में वैदिक धर्म का सन्देश सुनाना कोई साधारया काम नहीं था। इसी लिये जालन्धर से चलने के वाद मुन्शीराम जी को सहारनपुर श्रीर रुड़की में निराशा की ही वार्ते सुनने को मिलीं। पर, मुन्शीराम जी सहज में निराश होने वाले नहीं थे। हरिद्वार पहुंच कर दो-तीन दिन में ही उन्होंने सब व्यवस्या ठीक कर दी । पर, घर से पुत्र की बीमारी का तार श्राने से उनको शीघ्र ही लीटना पड़ा । लीटने से पहले उन्होंने पंडित लेखराम जी, सुकेत के राजकुमार जनमेजय श्रीर काशीराम जी आदि को सव व्यवस्था श्रच्छी तरह सममा-बुमा दी। पंडित लेखराम जी के श्रालावा स्वामी श्रात्मानन्द जी, स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, स्वामी पूर्णानन्द जी, ब्रह्मचारी नित्यानन्द जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द जी श्रौर पंडित श्रायमुनि जी श्रादि भी हरिद्वार पहुँच गये थे। भजनों श्रीर व्याख्यानों के साथ-साथ शङ्का-समाधान भी ख़ूव होता था। कोई मार्के का शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ, किन्तु प्रचार की खूव धूम रही। वैदिक-धर्म का सन्देश इज़ारों नर-नारियों तक पहुँच गया। श्रार्थसमाज का परिचय भी लोगों को श्रच्छा हो गया। पंडित लेखराम जी ने इस प्रचार की रिपोर्ट को स्वयं लिख कर ट्रैक्ट के रूप में छपवा कर प्रकाशित किया।

सुन्शीराम जो को इस प्रचार से सब से श्रिधिक लाभ यह हुआ कि पंडित लेखराम जी का उनसे बहुत घनिष्ठ प्रेम

हो गया। दोनों आपस में एक-दूसरे के बहुत समीप हो गये। श्रार्थसमाज को भी इस घनिष्ठता से बहुत बड़ा लाभ हुआ। दोनों की घनिष्ठता से आर्यसमाज में एक शक्ति पैदा हो गई, जिसने गृह-कलह के संकट-काल में आर्यसमाज को विचलित होने से वचाने में जादू का काम किया। इस के श्रलावा श्रार्थसमाज को प्रत्यत लाभ यह मिला कि कुम्भ पर आर्थसमाज के प्रचार-कार्य का वह सिलसिला शुरू हो गया, जो अवतक भी जारी है। सम्वत् १६६० में इसी भूमि के पास फिर प्रचार हुम्रा श्रीर सम्वत् १६६२ में वह सारी भूमि पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के नाम से ख़रीद की गई। उस के बाद सम्बत् १६७२ में वहां सार्वदेशिक सभा की ओर से प्रचार हुआ और सम्वत् १६८४ में भी प्रचार की धूम रही। श्रर्धकुम्भी पर भी इसी प्रकार सदा प्रचार होता रहा। कुम्भी और अर्धकुम्भी पर होने वाले इस सव प्रचार का सारा श्रेय मुन्शीराम जी को ही है, जो 'प्रचारक' द्वारा सदा इस श्रवसर पर श्रार्थसमाज को कर्त्तव्य-पालन के लिये जगाते रहते थे। इस समय यह भूमि मायापुर की बाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुकुल के गंगा के उस पार होने पर यह भूमि गुरुकुल के यातियों के बहुत काम ष्राती थी और गुरुकुल की यहां पर एक छावनी सी पड़ी रहती थी।

## थ. स्त्री-शिचा की लगन

श्री मुन्शीराम जी में श्रपनी धर्मपत्नी को सुशिचित वनाने का विचार विवाह के समय ही पैदा हो चुका था। इसके जिये उन्होंने यत्न भी किया। जालन्वर में माई लाडी नाम की एक बुढ़िया स्त्री रहती थी, जिसने कई घरों की स्त्रियों को हिन्दी पढ़ना सिखाया था। श्रीमती शिवदेवी जी ने भी इस वृद्धा स्त्री से ही हिन्दी पढ़ना सीखा था। पीछे उस माई ने ईसाइयों के स्कूल में नौकरी कर ली श्रीर श्रपने पुराने परिचित घरों में जा-जा कर लड़िकयों को स्कूल में लाकर भरती करना शुरू किया। मुन्शीराम जी की वड़ी कन्या वेदकुभारी को भी वह उसी स्कूल में पढ़ने के लिये ले गई। २ कार्तिक सम्वत् १६४४, १६ ध्राक्त्ववर १८८८, की एक घटना का उद्घेख मुन्शीराम जी ने म्बंय श्रपनी पंजिका में किया है। उन्होंने लिखा हे—"कचहरी से लीट कर जब अन्द्र गया, तो वेदकुमारी दौड़ी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर आई थी, सुनाने लगी—'इक वार ईसा ईसा वोल, तेरा क्या लगेगा मोल ? ईसा मेरा राम रसिया, ईसा मेरा कृष्णा कन्दैया ।' इत्यादि । मैं बहुत चौकन्ना हुस्रा l तव पूछने पर पता लगा कि आर्य जाति की पुतियों को अपने शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखाई जाती है। निश्चय किया कि अपनी पुर्ती-पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिये।" इस घटना के तीसरे ही दिन रविवार को आर्यसमाज का अधिवेशन था। वहां रायवहादुर बख्शी सोहनलाल प्रीडर से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई । उनको भी श्रपनी कन्या की पढ़ाई के सम्बन्ध में मुन्शीराम जी की-सी ही शिकायत थी। उनकी सह। नुभूति मिलने पर उसी रात को मुन्शीराम जी ने कन्या-पाठशाला के लिये अपील लिख कर चन्दा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिवाली के ऋगले दिन १७ कार्तिक को ऋषि-उत्सव पर स्थानीय श्रार्य भाइयों के सामने श्रापने कन्या-पाठशाला खोलने का विचार उपस्थित किया। इसी समय 'सद्धर्भ-प्रचारक' को निका-लने की आयोजना को भी श्रापने हाथ में उठाया। उसके सामने पाठशाला का काम ढीला पड़ गया, किन्तु 'प्रचारक' को निकालने के श्रान्दोलन में लगे रहने पर भी श्रापको पाठशाला की लगन बराबर लगी रहीं। उसके लिये चन्दा जमा करने का काम वन्द नहीं किया। 'दयानन्द ऐंग्लो-नैदिक कालेज' से बालकों की शिला का प्रश्न हल हुआ समम कर 'प्रचारक' में स्त्री-शिला के लिये विशेष श्रान्दोलन शुरू किया गया। फ़िरोज़पुर में एक पुत्री-पाठशाला आर्यसमाज की ओर से चल रही थी। उसको उन्नत करने का श्रापने प्रस्ताव किया। उसके साथ लड़िकयों के रहने के लिये श्राश्रम खोलने पर भी आपने ज़ोर दिया। आंदो-लन कुछ दिन होकर ही नहीं रह गया। मुन्शीराम जी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया, उसको पूरा करके ही छोड़ा। फिर यह संकल्प तो मानसिक विचार की कोटि से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। सम्बत् १६४७ में वह पाठशाला खुल गई, जो श्राज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम से भारत की सर्वप्रधान शिला-संस्थाओं में से एक है। पाँच वर्ष वाद सम्बत् १६२४ में, ११ ब्राप्रैल १८६४ को, कोट किशनचन्द में आर्य-कन्या-आश्रम भी खुल गया। वस्तुतः इस आश्रम को ही कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय देना चाहिये। मुंशीराम जी ने श्रपनी कन्या श्रौर देवराज जी ने श्रपनी भतीजी को आश्रम में भरती करके श्रन्य आर्थ पुरुपों के सामने आर्रश उपस्थित किया । कन्या-महाविद्यालय के विकाश के इतिहास का सम्बन्ध इस जीवनी के साथ उतना नहीं, जितना कि देवराज जी की जीवनी के साथ है। इस संस्था को दूसरों के तो क्या, श्रार्थ-समाजियों के ही विरोध का वहुत सामना करना पड़ा। 'प्रचारक' के पहिले कुछ वर्षों के श्रंकों में ऐसे विरोध से पैदा हुए श्राचेपों के निराकरण में लिखे गये बहुत से लेख देखने में आते हैं। इस प्रकार इस महान् संस्था का मुन्शीराम जी ने वीज ही नहीं वोया, किन्तु श्रंकुर फूटने के वाद उसके चारों श्रोर बाड़ लगाने का भी वहुत सा काम उन्होंने ही किया।

### ५. धर्मपत्नी का देहान्त

गृहस्य मनुष्य के जीवन का वह सुवर्ण मन्दिर है, जिस के नष्ट होने की वह कभी कल्पना भी नहीं करता। आश्चर्य यह है

कि दूसरों के इन मन्दिरों को रात-दिन ध्वंस होते हुए देखते रहने पर भी श्रपने सम्बन्ध में वह इस श्रवश्यम्भावी घटना का होना स्वीकार नहीं करता। हिन्दू पति-पत्नी श्रपने पारस्परिक सम्यन्ध को जन्म-जन्मांतर के पुगय का फल सममते हैं। मुन्शी-राम जी का गृहस्थ भी इसका श्रपवाद नहीं था। शिवदेवी जी को अनुकूल बनाने के लिये उन्होंने विशेष परिश्रम किया था। उनको शिक्तित यनाकर उनके रहन-सहन को सुधारने श्रीर वैदिक धर्म में उन का गहरा अनुराग पैदा करने का भी उन्होंने निरन्तर यत्न किया था। पाठक शिवदेवो जी की उज्ज्वल, पवित्र और निष्कर्तक पति-भक्ति की कई घटनायें पीछे पढ़ श्राये हैं। ऐसे परिश्रम से तय्यार किये गये इतने उत्तम गृहस्य के श्रलंकिक श्रानन्द के तारतम्य के टूटने की मुन्शीराम जी को कोई फल्पना भी नहीं थी कि शिवदेवी जी सहसा वीमार पड़ गईं। घर में श्रीर श्रात्मीय जनों के हृद्यों में तो पांचवीं सन्तान पेदा होने की सुमधुर कल्पनायं हिलोरें मार रही थीं; उनको क्या मालुम था कि वादलों के वरसने के वाद विजली टूटने वाली है! सन्वत् १६४८ के श्रावण के अन्त में सन्तान के पैदा होने के समय शिवदेवी जी को यहुत पीड़ा हुई। डाक्टरों की सहायता भी ली गई। जड़की हुई और होते ही अगली कल्पनातीत और दुःखपूर्गा घटना की स्रोर संकेत करके चली गई। शिवदेवी जी बहुत दुर्वेल हो गईं। मुन्शीराम जी को धर्मशाला

समाज के वार्षिकोत्सव पर जाना था। विचार किया कि उनको भी साथ लेते जायेंगे। १५ भाद्रपद् जाने की तिथि भी नियत हो गई। १२ भाद्रपद की शाम को एकाएक दस्त श्रीर उलटियां श्रारम्भ हुई। रात भर डाक्टर पास वठा रहा श्रीर भुंशीराम जी स्वयं भी जागते रहे। सवेरे तीन वजे दस्त वन्द हुए। १३ भाद्रपद् वहुत आराम के साथ बीता। १४ को आर्थसमाज के श्रिधिवेशन में ही समाचार श्राया कि फिर दस्तों की शिकायत शुरू होगई है। डाक्टरों को इकट्टा किया गया। सव की सलाह से एक डाक्टर का इलाज शुरू किया। माता ने आकर पुत्री को गोदी में ले लिया। भाई श्रीर इष्ट सम्बन्धी सव श्रा गये। मृत्यु को पराजित करने के लिये कोई भी वात उठा न रखी गई, किन्तु उस को किस ने पराजित किया है ? रात को नड़ी लड़की वेदकुमारी से शिवदेवी जी ने श्रीर सव को श्रनुपिश्यत देख कर कुलमदान मंगाया श्रीर कागुज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिख कर उसी में रख दिया। रात को एक वजे मुन्शीराम जी ने जब द्वा पिलाई तव हाथ जोड़ कर प्रणाम किया धौर माता जी से वोलीं—"कितना वड़ा अपराध है ? जिनकी मुक्ते सेवा करनी चाहिये, वे मेरी सेवा कर रहे हैं ?" माता ने सान्त्वना दी श्रौर कहा—"कोई श्रपराध नहीं। श्रच्छी होने पर इस सेवा का बद्ला चुका देना।" भाई देवराज जी ने पूछा—"वीबी जी! मजन सुनोगी ?" "हां" कहने पर देवराज जी ने गाना आरम्भ

किया—"प्रभु जी! भेंट घरूं क्या मैं तेरी ?" श्रवस्था विगड़ती जा रही थी। माता ने विद्वल हो कर पृद्धा—"वच्चे किस के सुपुर्द कर चली हो ?" देवी ने कहा—"श्राप ही पल जायेंगे।"

१५ भाद्रपद सम्वत् १६४८, ३१ ऋगस्त १८६१ ई०, की सवेरे थ।। वजे मुन्शीराम जी वाहिर खड़े डाक्टर से परामर्श कर रहे थे। ५ बजे के क़रीब भीतर गये। देवी ने बहुत ही करुणापूर्ण स्रावाज में कहा—'वावू जी! वावू जी!' सुंशीराम जी ने क्रुक कर नव्ज़ हाथ में ली। देवी ने एक बार दिल भर कर वावू जी की श्रोर देखा श्रौर 'श्रो३म' का उचारण करते हुए माता की गोद में ही सदा के लिये आंखें वन्द कर लीं। समा-चार विजली की तरह तुरन्त सारे शहर में फैल गया। हजारों की संख्या में स्त्री-पुरुष घर पर जमा हो गये। ६ बजे दाह-संस्कार हुआ। सव से छोटी सन्तान केवल दो वर्ष की थी। वाक़ी सब बच्चे भी नासमम थे। छोटे बच्चे को छः मास पहिले निमोनिया हुआ था और तत्र भी उसको ज्वर श्रीर दस्तों की शिकायत वनी हुई थी। शिवदेवी जी कुल चार सन्तान ह्योड़ गई—(१) वेदकुमारी—न्र्रायु १० वर्ष, (२) हेमन्तकुमारी, यज्ञोपवीत के समय नाम वदल कर 'श्रमृतकला' रखा गया—श्रायु ६ वर्ष (३) हरिश्चन्द्र—आयु ४ वर्ष और (४) इन्द्र—आयु २ वर्ष ।

दृसरे दिन मुन्शोराम जी शिवदेवी जी का सव सामान सम्हालने लगे, तो वेदकुमारी ने माता जी का लिखा हुआ क्लमदान वाला काराज़ लाकर दिया। उस में लिखा था— "वावृ जी ! अव में चली । मेरे अपराध जमा करना । आपको तो मुम से श्रधिक रूपवती श्रौर वुद्धिमती सेविका निल जायगी, किन्तु इन वच्चों को मत भूलना। मेरा श्रन्तिम प्रणाम स्वीकार करें।" पति-अनुरक्ता पत्नी के इन अन्तिम शब्दों ने मुन्शीराम जी के हृद्य में एक श्रद्भुत शक्ति का संचार कर दिया। निर्वलता सव दूर हो गई। वच्चों के लिये माता का स्थान भी स्वयं पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया । झृषि द्यानन्द् के उपदेश श्रीर वैदिक धर्म के आदेश को पूरा करने के लिये पत्नी के इस सन्देश से विशेष वल मिला । सन्वन्धियों, इप्र-मिलों और हितचिन्तकों ने वच्चों की रता के नाम पर दूसरा विवाह करने के लिये चारों श्रोर से दवाना ग्रुह्त किया श्रोर तरह-तरह के प्रजोभन भी दिखाने शुरू किये, किन्तु मुन्शीराम जी अपने निश्चय पर अटल रहे। उन के अन्तरात्मा में मातृ-भाव का जो संचार हुआ था, उस के सामने वच्चों के लिये विमाता की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई। वड़े भाई आत्माराम जी ने इस समय अच्छा साध दिया। वे अपनी धर्मपत्नी सहित जालन्वर श्रागचे श्रौर उन्होंने वच्चों की देख-भाल, रजा तथा सेवा से मुन्शीराम जी को वहुत-कुक्क निश्चिन्त कर दिया।

मुशीराम जी ने इस भारी विपत्ति पर भी धर्मशाला-समांज के उत्सव पर जाने की हिम्मत न हारी। हरिश्चंद्र को साथ लेकर धर्मशाला चल दिये और बचों की ताई तीन बचों को साथ लेकर तलवन चली गई। सितम्बर का पूरा मास पर्वत पर धर्म-प्रचार में विता कर श्रक्तूबर के शुरू में जालंधर लौट कर श्राप बकालत में लग गये। गृहस्थी का बंधन टूटने के बाद बका-लत का बंधन टूटना भी निश्चित था। १८६२ में पंजाब-प्रतिनिधि-सभा के प्रधान होने के बाद से यह बंधन ढीला पड़ना शुरू हो गया और वह समय भी श्राया, जब कि मुंशीराम जी ने उससे भो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली।

सम्वत् १६४८, सन् १८७६, से ही मुन्शीराम जी का स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा और वे प्रायः बीमार रहने लगे। वैशाख ज्येष्ठ में एक विचित्र वीमारी ने आ दवाया। ज्यों-ज्यों दिन वढ़ता शरीर में जलन वढ़ती जाती और दिन ढलने के साथ कम होकर शाम को शांत हो जाती। डाक्टर और हकीम परीज्ञा करके कुछ भी पता न लगा सके। वसे सब शरीर ठीक था। फेफड़ों, छाती, पीठ और पेट आदि में भी कोई शिकायत नहीं थी। ज्येष्ठ के अन्त में पहाड़ पर जाना तय हुआ। वैरिस्टर भक्तराम जी धर्मशाला में वैरिस्टरी करते थे। उन के पास जा कर चार मास वहां ही विताये। इन चार मास में कांगड़ा, पालमपुर आदि में अच्छा प्रचार किया, स्वाध्याय भी ख़ुब

किया श्रौर वकालत कर के थोड़ा पैसा भी पैदा किया। प्रचार के श्रलावा दो शास्त्रार्थ भी किये। कार्तिक में जालन्धर लौट आये।

मांस-भन्नण पर श्रार्थसमान में ज़ोरों से विवाद शुरू था।
एक-दूसरे पर श्रान्तप करने श्रीर एक-दूसरे की श्रालोचना करने
का बाज़ार गरम था। श्रभी दो दल तो नहीं हुए थे, किन्तु उस
के चिन्ह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। श्रार्थसमान के इस
सङ्कट-काल में मुन्शीराम जी ने श्रद्भुत साहस श्रीर श्रलौकिक
कर्त्तव्यपरायण्ता का परिचय दिया।

# ६. श्रार्यसमाज में गृह-कलह

मुन्शीराम जी की जीवनी का यह सब से श्रिधिक नाज़ुक हिस्सा है, जिसमें पञ्जाब के श्रार्यसमाजों में यादवदल के समान गृह-कलह शुरू होती है। इन पृष्ठों में उस विषय की गहराई में न जा कर उसको खूते हुए भी श्रागे वढ़ जाने से काम निकल सकता है, किन्तु ऐसा करने से उन के तथा श्रार्यसमाज के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना श्रस्पष्ट रह जायगी। गृह-कजह का यह इतिहास दु:खपूर्ण होता हुआ भी महत्वपूर्ण है। उस की गंदगी के कीच में कमल भी खिले हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। सुन्शीराम जी की जीवनी के साथ उस का इतना श्रिधक सम्बन्ध है कि उस श्रान्न में तप कर ही वे खरा सोना सिद्ध हुए। पंडित गुरुद्त्त जी के बाद इस गृह-कलह के दिनों में आर्यसमाज के प्रधान-दल का जो नेतृत्व उन को अनायास ही मिल गया वह आजीवन कायम रहा। इस प्रकार चित्रनायक के जीवन को इतना ऊपर उठाने वाली घटना पर कुछ विस्तार के साथ ही विचार करना आवश्यक है। विचार के सुभीते के लिये गृह-कलह के इस पर्व को निम्न लिखित चार भागों में विभक्त कर लेते हैं—(क) गृह-कलह के कारण, (ख) उस का स्वरूप, (ग) उस का परिणाम और (घ) मुन्शीराम जी की स्थिति।

#### (क) गृह-कलह के कारण

पञ्जाब में आर्यसमाज के प्रायः जन्म-काल से ही दो
प्रवृत्तियां काम कर रही थीं। एक प्रवृत्ति का केन्द्र लाहौर था
और दूसरी का जालन्घर। जालन्धर-आर्यसमाज के नाम से
जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जा रहा है उस का उद्गम
मुन्शीराम जी के व्यक्तित्य से ही समम्मना चाहिये। धर्म-प्रचार
मुशीराम जी को प्रवृत्ति के साथ तन्मय हो चुका था। जालन्धर
आर्यसमाज ने दुआवा प्रदेश में और उस के वाहिर भी धर्मप्रचार का कार्य बहुत कुछ उन की ही प्रेरणा से किया था।
उस धर्म-प्रचार के कारण जालन्धर में उपदेशक-पाठशाला
खोलने अथवा आर्यसमाज के लिये उपदेशक किंबा प्रचारक

तय्यार करने की आवश्यकता आर्यसमाज के शुरू दिनों से ही विशेष रूप में अनुमव की जा रही थी। काशी से स्वामी रामानन्द जी और स्वामी पूर्णानन्द जी के आने पर उसको और भी अधिक अनुभव किया जाने लगा था। इस और कुछ यत्न भी किये गये थे। इस प्रकार जालन्धरी आर्यों के लिये आर्य-समाज एक मिशन अथवा धमें था, जिस का प्रचार करना उन्होंने अपने जीवन का ध्येय वना लिया था। लाहौरी-आर्य आर्यसमाज को हिन्दू जाति में जागृति पैदा करने के लिये साधन मात्र सममते थे। उन के लिये आर्यसमाज ऐसा कोई पृथक मिशन नहीं था।

उनमें दूसरी प्रवृत्ति काम कर रही थी। वहां के आर्थ भाई
अधिकांश में सरकारी यूनिवर्सिटियों के प्रेजुएट थे। इस लिये भृषि
दयानन्द के निर्वाया के वाद जब उनका कोई उपयुक्त स्मारक
बनाने की चर्चा हुई, तब लाहौर के इन आर्थ पुरुषों ने 'द्यानन्दऐंगलो-वैदिक-स्कूल' खोलने का प्रस्तात्र उपस्थित किया। पंजाब
के आर्थसमाजों ने एक व्यक्ति के समान उसका समर्थन किया
और अपनी सब शक्ति तथा साधन उस प्रस्ताव को कार्य में
परियात करने में लगा दिये। सन् १८८६ के जून की पहली
वारीख को स्कूल खुल गया और महीना समाप्त होते न होते उस
में ६०० विद्यार्थी भरती हो गये। स्कूल के वाद कालेज खोलने
की महत्वाकांत्वा वनी ही हुई थी। १८८६ की २७ अगस्त

को 'द्यानन्द-ऍगलो-चैदिक-कालेज-सोसाइटी' की रजिस्ट्री हो गयी श्रीर कालेज खोलने की तय्यारियां होने लगीं। स्कूल में श्राशातीत सफलता प्राप्त होने पर श्रार्थ पुरुषों के उत्साह का कहना ही क्या था ? कालेज की बात करते ही आर्यों की आंखों के सामने भविष्य का बहुत ही भव्य और उज्ज्वल चित्र श्रंकित हो जाता था। वे उसको ऋषि का स्मारक तो मानते ही थे, साथ में आर्यसमाज की सब आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन भी सममते थे। उनको पूरा विश्वास श्रीर भरोसा था कि कालेज चल निकलने के वाद प्रचारकों श्रथवा उपदेशकों की कमी नहीं रहेगी, वैदिक यन्थों के श्रनुशीलन का काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जायगा और आर्यसमाज की दढ़ता की जोंड़ पाताल में पहुंच जायेंगी। 'श्रार्थ-पितका' को कालेज के श्रान्दोलन के लिये ही निकाला गया। पं० गुरुद्त्त जी श्रीर ला० लाजपतराय जी की धर्म, वेद, शास्त्र, ब्रह्मचर्य श्रीर दयानन्द के नाम से की जाने वाली श्रापीलों पर श्रांये जनता पागल हो जाती थी। पुरुपों ने तो खुले हाथों दिया ही, ख़ियों ने अपने श्राभूषण तक उतार कर कालेज-फ़र्गड में दिये। सर्वसाधारण में कालेज के लिये जो प्रवृत्ति काम कर रही थी, वह पह्ली प्रवृत्ति से कुछ भिन्न नहीं थी. किन्तु कालेज सोसाइटी के सदस्यों श्रथवा उसकी स्थापना करने वालों;में जो श्रप्रणी थेः उनमें दूसरी ही प्रवृत्ति काम कर रही थी। वे ईसाइयों के मुकाबले में एक

शानदार कालेज खड़ा कर 'हिन्दुत्व' की रज्ञा करना चाहते थे। उनको आर्थ सिद्धांता, वैदिक उपदेशकों और समाज के प्रचार की इतनी चिन्ता नहीं थी। सम्वत् १६४८ के मध्य ज्येष्ट, सन् १८६१ के मई मास में होने वाले कालेज की मैनेजिंग सोसाइटी के श्रधिवेशन में वैदिक अन्धों की पढ़ाई के लिये अलग वैदिक विद्यालय की श्रेगी खोलने का प्रश्न आने पर कह दिया गया कि उससे सोसाइटी की रजिस्ट्री रह हो जायगी। सोसाइटी के डद्देश्यों में कालेज को श्रायेसमाज के लिये उपदेशक तय्यार करने का साधन नहीं वताया गया था श्रीर यह भी नहीं वताया गया या कि उसकी पाठविधि में विदेक प्रन्थों तथा प्राचीन इतिहास की पढ़ाई को प्रधानता दी जायगी। आम जनता कव किसी विषय की इतनी गहराई में जाती है ? दिन रात व्याख्यानों में सुनी जाने वाली वातों के वाद उस को, सोसाइटी के लिखित उद्देश्यों की जांच-पड़ताल करने की कभी आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई।

इन दोनों प्रवृत्तियों को वैदिक भाषा में श्रेय और प्रेय नाम दिया जा सकता है। श्रार्यसमाज को 'मिशन' मान कर धर्म-प्रचार के ध्येय से प्रेरित होकर काम करने वाली प्रवृत्ति को श्रेय कह सकते हैं और दूसरी को प्रेय।

परस्पर विरोध-भाव न होते हुए भी इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां दोनों दलों में वरावर वढ़ती चली जा रही थीं।

पृथिवी के पेट में क्वालामुखी के फटने के सब सामान इकट्ठे हो रहे थे। दोनों ओर वारूद बिद्ध रहा था। उसको दियासलाई दिखाने की ही कमी बाकी थी।

स्कूल की पढ़ाई का विषय उपस्थित हुआ। यह विचार होने लंगा कि उसमें हिंदी श्रौर संस्कृत की पढ़ाई का समावेश किस प्रकार किया जाय ? संस्कृत पढ़ाने पर ऐसा बड़ा मतमेद नहीं था। मतमेद था इस पर कि संस्कृत पढ़ाई किस तरह जाय ? यह विवाद शुरू होने से पहले 'प्रचारक' में भी डी० ए० वी० स्कूल श्रीर कालेज के लिये श्रपीलें निकला करती थीं श्रीर श्रलग स्कूल खोलने का यत्न करने वाले समाजों को वैसा न करके डी० ए० वी० कालेज के काम में ही हाथ बटाने की सलाह दी जाती थी। मतभेद का श्रीगर्णेश स्कुल में संस्कृत की पढ़ाई की विधि को ही लेकर होता है। पंडित गुरुद्त्त जी ऋषि दयानन्द की पाठिविधि के पूर्या भक्त थे। वे श्रष्टाध्यायी पर लट्टू थे श्रीर वेद तक पहुँचने के लिये उसको ही पहिली सीढ़ी सममते थे। उनके साथियों पर भी उनके इस विश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मास्टर दुर्गाप्रसाद जी, जीवनदास जी, श्रात्माराम जी ( अमृतसरी ), पं० रामभजद्त्त जी चौधरी और मुन्शीराम जी आदि की बगलों में भी उन दिनों अष्टाध्यायी दीखा करती थी। पंडित गुरुद्त्त जी ने ऋषि द्यानन्द् की योजना के अनुसार श्रीर उनकी पुस्तकों के ही श्राधार पर संस्कृत पढ़ाने पर

ज़ोर दिया। स्कूल के संचालक हंसराज जी श्रीर लालचन्द् जी इस से सहमत नहीं थे । कुछ समय विवाद, विचार श्रीर सम-मौते में निकल गया । पर, श्रार्य जनता में स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई के श्रभाव की शिकायत बढ़ती ही गई। समा-चारपत्रों में भी उसकी चर्चा होने लगी। कलकत्ता के 'श्रार्यावर्त' ने इस शिकायत की चर्चा सन् १८८७ से ही शुरू कर दी थी। सन १८८६ से 'प्रचारक' में भी खार्य पुरुपों की शिकायत के लेख तथा पत्र निकलने शुरू होगये थे। 'आर्य-पत्रिका' में किये गये समाधान से भी जनता को सन्तोष नहीं हुआ। इस असन्तोप का रूप यह देखने में आता है कि उपदेशक-क्वास खोलने का निश्चय करके उसके लिये चन्दा इकट्ठा करने श्रौर श्रन्य सव योग्य व्यवस्था करने के लिये एक स्थायी कमेटी वनाई गई, जिसके मुन्शीराम जी प्रधान थे, केदारनाथ जी मन्त्री, जीवनदास जी कोषाध्यक्त श्रीर स्वामी रामानन्द जी उपदेशक । उक्त महानुभावों के श्रितिरिक्त पंडित गुरुदत्त जी, रलाराम जी भेलम, धर्मचन्द जी श्रमृतसर, द्याराम जी गुजरात श्रौर सीताराम जी पेशावर श्रादि श्रार्थ भाई भी इस विचार से सहमत थे। इस श्रस्थायी कमेटी के वनने के वाद शीघ्र ही पंजाव प्रतिनिधि-सभा की श्रन्तरङ्ग-समा ने उपदेशक-क्वास चलाने का निश्चय किया, सुन्शीराम जी को उसके नियम आदि बनाने का काम सौंपा गया श्रीर मन्त्री से कहा गया कि उपदेशक-क्वास के नाम से

श्राने वाला रूपया श्रलग रखा जाय। इस श्राशय का प्रस्ताव श्रान्तरङ्ग-सभा में सन् १८८६ के श्राक्तूबर मास में स्वीकृत किया गया था। उधर मुन्शीराम जी ने श्रपने पत्र 'प्रचारक' में यह पहिले ही लिख दिया था कि जब तक कालेज-सोसाइटी उपदेशक-क्वास खोलना स्वीकार न करे तब तक 'उक्त कार्य के लिये सब धन पंडित गुरुद्त्त जी के पास मेजा जाय। इस सब कार्यवाही पर कालेज के संचालक श्रापे से बाहर होगये। उन्होंने पंडित जी पर भी नाना प्रकार के आविष करने ग्रुह्न कर दिये। इन श्राक्तेपों से ही श्रालोचना-प्रत्यालोचना का काम शुरू हुआ। पर, पंडित जी के प्रभाव ने उसको उग्ररूप धारण नहीं करने दिया। इस प्रकार आग सुलग ही रही थी कि पंडित गुरुदत्त जी को भयानक बीमारी ने ह्या घेरा। सब ह्यार्थ माई एक होकर जनकी सेवा-ग्रुश्रूषा में लग गये l सुलगती हुई श्राग में लपटें निकलनी ही वाक़ी थीं कि पंडित जी चल बसे श्रीर उनके बाद ही साईदास जी भी। दोनों श्रोर के दो प्रभावशाली नेता उठ गये। ज्वालामुखी के मुख पर से श्रावरण हट गया। वारूद सुलग गयी।

संस्कृत को स्कूक की पाठिविधि में मुख्य स्थान दिखवा कर श्रृषि द्यानन्द की ही पाठिविधि के श्रानुसार शिला का क्रम नियत कराने के श्रिमिलािषयों को श्रिपने यत्न में इतनी भी सफलता न मिली कि डी० ए० बी० कालेज में श्रुलग ही उपदेशक-क्रास

खोल दी जाती। कालेज के संचालक यूनिवर्सिटी से श्रपने स्कूल तथा कालेज का सम्बन्ध तोड्ने को तय्यार न थे। वे सममते थे कि वैसा करने से कालेज टूट जायगा, उसके लिये न विद्यार्थी मिलेंगे और न रूपया ही । वह सम्भवतः ईमानदारी का मतमेद था, किंतु ईमानदारी अधिक दिन नहीं निभ सकी । जब तर्क-वितर्क श्रीर सार्वजनिक-विवाद से भी काम नहीं चला, तव संस्थाओं पर अधिकार जसाने का यत्न शुरू हुआ। कालेज की मैनेजिंग सोसाइटी, लाहौर के आर्यसमाज और पंजाव की प्रतिनिधि-सभा एवं अन्तरङ्ग-सभा में अपना-अपना बहुमत करके अधिकार प्राप्त करने के यत्न के पीछे ही कलह ने भयानक रूप धारण किया । प्रजातन्त्र-संस्थाओं के सार्वजनिक चुनाव की सर्वव्यापक बुराइयों से आर्यसमाज भी वच नहीं सकता था। फिर तब, जब कि उसमें ईर्ज्या, द्वेष तथा वैमनस्य की चिंगारियां पूरी तरह सुलग चुकी थीं। एक-दूसरे को गिराने के लिये छिद्रान्वेषण होने लग गया था। मांस-भन्नण के सम्बन्ध में पहिले ही चर्ची शुरू थी। उसने श्रब इतना उप रूप धारण किया कि इस गृह-कलह को ऊपर से देखने वाले उसको ही इसका प्रधान करण सममते हैं। मांस-भन्नण का प्रश्न पंजाब के बाहर भी फेला, किंतु उतना नहीं । मांस-भक्तगा के साथ ही यह भी प्रश्न डठा कि ऋषि द्यानन्द को कहां तक प्रमाशित माना जाय ? मांस-भदागा के विरोधी उनको निर्श्नान्त मानते श्रीर उनके

'सत्यार्थप्रकाश' श्राद् प्रन्थों के एक-एक श्रक्तर को प्रमाण मानने का श्राग्रह करते थे। मांस-भक्तण के समर्थक पहिले तो स्वामी द्यानन्द के ग्रन्थों श्रीर वैदिक शास्त्रों से श्रपने पक्त के समर्थन करने का प्रयत्न करते थे। जब उसमें सफल नहीं होते थे, तब स्वामी द्यानन्द को पूर्णतः प्रमाण तथा भूल से बिलकुल परे मानने से भी इनकार कर देते थे। इसी विवाद का एक रूप विचार-स्वातन्त्र्य भी था। वह यह कि हर एक व्यक्ति की श्रपनी कुछ स्वतन्त्रता है। श्रपनी स्वतन्त्व बुद्धि से सोचने श्रीर उसके श्रनुसार कुछ करने का भी उसे श्रिकार है।

 का मतमेद था। पुराने वैदिक समय का आदर्श सर्वोपिर रहे वा उसको युरोपियन आदर्श के नीचे द्वाया जावे ? मतमेद का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि कल्चर्ड महाशय इस युरोपियन धर्म-स्त्र के अनुयायी वन गये कि उद्देश्य पवित्र हो तो उसकी सिद्धि के लिये अपवित्र साधनों का प्रयोग करने में कोई दोप नहीं।"

'कल्याया मार्ग का पथिक' नाम से लिखी गई श्रपनी जीवनी के तीसरे परिच्छेद का लिखना, मालूम होता है, चरित्रनायक ने देहावसान के कुछ ही दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि उसके कुल तेरह ही प्रष्ठ उनके श्रापने हाथ के लिखे हुए मिलते हैं। उन पृष्टों में इस गृह-कलह की ही कहानी शुरू की गई थी श्रीर उसका श्रभी उपोद्धात भी पूरा नहीं हुआ था। उस उपोद्धात से यह पता लगता है कि लाहीर श्रार्थसमाज के संचालन की बागडोर एक ऐसे जत्थे के हाथ में थी, जो उसको अपने हाथों में से निकलने नहीं देना चाहता था। इस जत्थे में जो लोग शामिल थे, वे लगभग सभी मांसाहारी थे। उनका पहिला सिद्धान्त यह था कि जैतियों के ग्राहिंसा जत की श्रति ने श्रार्थ सन्तान को दास वनाया है, इस लिये उसका श्रतिक्रमण ही भारत का उद्धार कर सकता है। दूसरा यह था कि उद्देश्य पवित्व होने पर कैसे भी साधन काम में लाये जा सकते हैं। तीसरा यह कि सिवा उनके कोई श्रौर श्रृपि द्यानन्द

के रहस्यपूर्ण गृढ़ उद्देश्य को नहीं समम सकता। इस लिये भी वे नीतिमानों की श्रपनी ही गोष्टी के हाथों में श्रार्यसमाज का सेचालन रखना चाहते थे।

ऋषि द्यानन्द के निर्वाग के बाद परोपकारिगी-सभा का जो पहिला वार्षिकोत्सव हुआ था, उसमें इस जत्थे ने अपनी इस नीति का स्पष्ट परिचय दिया था। स्वर्गीय श्री श्यामजी कृष्णा वर्मा श्रीर रावबहादुर गोपालराव देशमुख के प्रस्ताव पर वहां उप-स्थित आर्थ पुरुषों से कहा गया कि वे इस्तालर करें कि उन सब बातों को सत्य मानते हैं, जिनका स्वामी जी उपदेश करते थे । वहां उपस्थित सव ने हस्ताचर कर दिये, किन्तु लाहौर वालों ने हस्तात्तर नहीं किये। दयानन्द-कालेज खोलने के स्थान का प्रश्न त्राने पर भी वे सिवा लाहौर के श्रीर किसी दूसरी जगह को मानने को तय्यार न हुए, हालांकि फर्रुखाबाद वाले श्रपने यहां के लिये एक लाख से श्रधिक रुपया एकद्म देने को तय्यार थे । इन लोगों को अपनी 'क़ौमियत' और 'क़ौमी हमद्दीं' का भी बहुत श्रभिमान था। सब से बड़ी बात यह थी कि ये लोग भ्रवि द्यानन्द के सिद्धान्तों की जंज़ीरों में जकड़े रहना भी पसन्द नहीं करते थे। लाला रलाराम जी ने २७ पौष सम्वत् १९४८ के 'प्रचारक' में एक विस्तृत लेख में यह प्रश्न किया था कि नास्तिक श्रथीत वेदों को न मानने वाले श्रार्थसमाज के ब्राग्रगी ब्रीर श्रिधिकारी कैसे हो सकते हैं ? उनको उस समय के

लाहौर-श्रायंसमाज के श्रिधिकारियों के उक्त जत्थे के विरुद्ध यह शिकायत थी कि वे वेदों को नहीं मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि लाहौर की इस नेता-पार्टी के असूल आर्यसमाज के श्रिस्लों की श्रिपेता श्रिधक स्वतन्त्र थे। चरित्रनायक के श्रिपने हाथ के लेख का सारांश यहां केवल इस लिये दिया गया है कि इससे लाहौरी धार्य-नेताओं की उस मनोष्टित्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे, जिस का अपर उद्धेख किया गया है। शिला के श्रादर्श-सम्बन्धी इस मतमेद का लाखा लाजपतराय जी ने भी पिखत गुरुदत्त जी की श्रंत्रेज़ी में लिखी गई जीवनी में वर्णन किया है श्रीर माना है कि यही मतमेद गृह-कलह का सुख्य कारण था।

संदोप में ये ही उस गृह-कलह के कारण थे, जिन्होंने एक स्रोत से निकली हुई गंगा की पित्र शीतल धारा की दो नहरें बना दीं। श्रेय और प्रेय मार्ग की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां जिन कारणों से एक-दूसरे से विलकुज अलग-अलग हो गई, उन में पिहले ईमानदारी थी, फिर पारस्परिक छिद्रान्वेषण की मनुष्य की स्वामाविक कमज़ोरी तथा अधिकार की लालसा का भी समावेश हुआ और उन का अन्त हुआ पारस्परिक सन्देह तथा अविश्वास में। पारस्परिक सन्देह तथा अविश्वास से फटे हुए हृदयों का मिलना सीमेयट की फटी हुई दीवार के जुड़ने से भी कहीं अधिक कठिन है।

#### (ख) उसका रूप

कालेज खुलने पर उस के प्रिंसिपल की नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित हुआ। साईदास जी, इंसराज जी को श्रीर दूसरे लोग पंडित गुरुद्त्त जी को कालेज का प्रिंसिपल बनाना चाहते थे। दोनों के शिक्ता के ब्रादर्श में गंगा जमुना से भी श्रिधिक श्रन्तर था। पंडित जी को प्रिंसिपल न वना कर इंसराज जी को ही प्रिंसिपल बनाया गया । श्रापस की पहिली कसक इसी से पेदा हुई। पंडित गुरुद्त्त जी वेतन लेकर कालेज में प्रोफेसर बनना नहीं चाहते थे और अवैतनिक रूप में सेवाभाव से दो-तीन घराटे वेद पढ़ाने को बहुत उत्सुक थे। परन्तु कालेज के संचालकों को वेद की पढ़ाई की न इतनी इच्छा थी और न आवश्यकता ही। उन्होंने उन को साइन्स पढ़ाने के लिये कहा, जिस के लिये वे तय्यार नहीं हुए। इस असली घटना पर टीका-टिप्पणी यह की गई कि उनकी श्रमिलापा प्रिंसिपल वनने की है। इस प्रकार पंडित गुरुद्त्त जी का कालेज से विलक्षक श्रलग रखा जाना भी उन के मिलों को द्युरी तरह खटका। यथार्थ वात को छिपा कर उन पर की गई टीका टिप्पणी ने श्राग में घी डालने का काम किया। पंडित जी ने तो उस समय बड़ी गम्भीरता का परिचय दिया किन्तु उनकी मित्रमंडली उनपर होने वाले श्राक्तेपों को सहन नहीं कर सकी । साईदास जी, इंसराज जी श्रादि के मांस-भज्ञण की चर्चा होने लगी। दोनों श्रोर के लोग एक-दूसरे को श्रालो-

Same of

चनात्क दृष्टि से देखने लगे श्रीर परस्पर छिद्रान्वेपण करने में लग गये। साईदास जी लाहीर-स्रायंसमाज के प्रधान थे। मांस-भत्तरण को लेकर उनको उससे श्रालग करने का प्रश्न भी उठाया गया। शीच ही दोनों श्रोर हठ श्रीर दुरायह भी पैदा हो गया, जिस से परस्पर धृगा श्रीर मनोमालिन्य भी उत्पन्न हुआ। इसी वीच में पंडित गुरुदत्त जी श्रौर साईदास जी का देहांत हो गया। साईदास जी की जगह इंसराज जी लाहीर श्रार्थसमाज के प्रधान हुए। जिनको साईदास जी के ही प्रधान रहने में श्रापत्ति थी, वे इस चुनाव से कय सन्तुष्ट हो सकते थे ? साईदास जी का तो कुछ प्रभाव भी था, किन्तु हंसराज जी उलटे अप्रिय थे। उनके अप्रिय होने का कारण एक तो उनका रुखा श्रौर कड़ा स्वभाव था, दूसरे उनके भाई मुलखराज ने खुल्लम-खुल्ला मांस-भत्तण का आन्दोलन शुरू करके उनको और भी अधिक ब्रिपिय वना दिया था। इतने अप्रिय होने पर भी हंसराज जी कालेज के प्रिसिपल, लाहौर-स्रार्यसमाज के प्रधान श्रौर पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा के भी प्रधान थे। उनको इन पदों पर वनाये रखने तथा उन से श्रलग करने के लिये प्रान्तभर के समाजों में श्रपनी-शक्ति वढ़ाने का काम शुरू हुआ । १८६१ का सम्पूर्ण वर्ष इस शक्ति के वढ़ाने श्रौर परस्पर कटाच तथा श्राच्रीप करने में ही वीता । इस वर्ष के अन्त में हंसराज जी ने लाहीर-श्रार्यसमाज के प्रधान-पद् से त्यागपत दे दिया। उनके स्थान

पर मास्टर दुर्गात्रसाद जी प्रधान हुए। श्राप बहुत तेज स्वभाव के थे और पिएडत गुरुदत्त जी के अन्यतम अन्तरंग साथी थे। श्रापके प्रधान होने के वाद श्रार्थसमाज के श्रिधिवेशनों में मांस-भक्त्या की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा श्रीर मांस खाने वालों पर सीधे श्राक्रमण होने लगे । लाहौर-समाज की श्रन्तरंग-सभा के श्रध-वेशन कुरुचेत के मैदान वन गये। नये सदस्य वना कर और पुराने सदस्यों का अपने पास से चन्दा देकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये जा-वेजा सब साधन काम में लाये गये। व्याख्यात. उपदेश, समाचार-पत्न श्रादि में पारस्परिक श्राक्रमणों के सिवा श्रीर कुळ नहीं होता था। जालन्धर के प्रायः सभी श्रार्थसमा-जियों की सहासुभूति प्रारम्भ से ही पिएडत गुरुद्त जी श्रीर जनके वाद् मास्टर दुर्गात्रसाद् जी के साथ थी। मुन्शीराम जी उनके नेता थे श्रीर उनके पत्न 'प्रचारक' ने मास्टर जी के दल का दिल खोल कर साथ दिया। 'प्रचारक' के मुकाबले में लाहौर से 'भारत-सुधार' पत्न निकाला गया, किन्तु उसके लेखों में उतना वल नहीं था। मुन्शीराम जी की उदार वृत्ति, सेवा के भाव, चरित्र के वल, सिद्धान्त के लिये हानि सहने तथा कष्ट उठाने के अभ्यास और अन्त तर्क मित्र का साथ निभाने के सद्ग्राों से मास्टर जी के दल को विशेष बल मिला। उन की लेखनी में जो शक्ति थी, वह भी 'प्रचारक' के द्वारा उन के काम श्राई । लाहीर में मास्टर जी के दल का, स्वर्गीय परिडत गुरु- दत्त जी के कारण, विद्यार्थियों श्रीर नवयुवकों पर विशेप प्रभाव था। बाहर के समाजों में मुन्शीराम जी का पहिले ही श्रन्छा प्रभाव श्रीर प्रतिष्टा थी। 'प्रचारक' की धाक भी श्रच्छी जमी हुई थी। मास्टर जी श्रीर मुन्शीराम जी में श्रातिथि-सेना का एक विशेष गुगा था। इस लिये उनके मिलों की संख्या भी वहुत थी । मांस-भन्नाया का प्रश्न सामने श्राने पर उपदेशक श्रीर संन्यासी भला कब उनसे अलग रह मकते थे ? इस प्रकार वागी. लेखनी श्रीर प्रचार की तीन प्रवल शक्तियां उनके साथ थीं। इसी लिये लाहौर से वाहर के समाजों पर भी उनका ही विशेप प्रभाव था । सन्१८६२ का वर्ष भी इसी प्रकार के मुगड़े में बीता । एक-दूसरे के लिये असभ्य, अश्ठील एवं गन्दी भाषा का प्रयोग करना, परस्पर जांछन जगाना श्रीर श्रपमानित करना, साधारण वार्ते थीं । साधारण सभासदों को बहका कर श्रपने पन्न में लाने के लिये सभी साधन काम में लाये गये। एक-दूसरे की निजी चिट्ठियां तक चुरा कर समाचार-पत्नों में छापी गई। सन् १८६२ के श्रन्त में लाहौर-श्रार्थसमाज के वार्षिकोत्सव के श्रव-सर पर गृह-कलह की अग्नि बड़े जोरों से धधक रही थी। इंसराज जी के दल के लोग समम गये कि स्थानीय समाज उनके हाथ में नहीं रह सकता, इस लिये उन्होंने कालेज पर पूरा श्रिधिकार जमाये रखने का यत्न किया। स्वर्गीय लालचन्द जी एम० ए० के मकान पर सम्भवतः अक्तूबर के महीने में हंसराज

जी के दल की सभा हुई । वच्छोवाली-समाज-मन्दिर पर श्रधि-कार करने के प्रश्नपर विचार हुं था। कुछ लोंग पुलिस की सहायता तक लेना चाहते थे । श्रन्त में श्रलग होने का ही निश्चय किया गया। दूसरे दिन श्रनारकली में भगत ईश्वरदास जी के मकान पर दल की एक सभा होकर छालग होने का निश्चय हो गया। श्रनारकली में समाज की वर्तमान जगह ही पहिले किराये पर ली गई. फिर उसको खरीद लिया गया। नवन्बर में श्रार्यसमाज का सोलह्वां उत्सव भी दो जगह हुआ। द्यानन्द र्ऐगलो-चेदिक-हाई-स्कूल कालेज वालों के हाथ में था। उनकी श्रोर से होने वाला उत्सव वहां हुश्रा, दूसरा वच्छोवाली समाज-मन्दिर में। धर्म-चर्चा के श्रवसर पर मांस-भन्नया की ही चर्चा हुई ऋीर उसको लेकर श्रापस में डएडा भी चल गया। वैसे दोनों स्रोर के उत्सव सफलतापूर्वक हो गये। पर, स्रापस में सन्देह और श्रविश्वास इतना श्रिधिक घर कर गया था कि दोनों श्रोर के लोग श्रपने-श्रपने समाज-मन्दिर पर रात और दिन वरावर पहरा रखने लगे। स्कूल के मकान में, जो सम्मिलित सम्पत्ति थी, कालेज वालों का उत्सव करना मास्टर जी के दल को सहन नहीं हुआ। एक तो वे उस आर्थसमाज को ही अनिय-मित मानते थे, दूसरे संयुक्त सम्पत्ति को इस प्रकार काम में लाना स्पष्ट ही श्रतुचित था। मांस-भज्ञण के समर्थन में कुछ ट्रैक्ट भी द्वाप कर इस उत्सव पर वँटवाये गये थे। इस प्रकार

कालेज दल की श्रोर से मांस-भन्तग्य का खुलम-खुला समर्थन किया जाने लगा था। लालचन्द जी ने प्रेटफार्म से उसका समर्थन करते हुए यहां तक कहा था कि आर्थसमाज के दस तियमों में मांस-भत्तरण का कहीं भी निपेध नहीं है श्रीर उसका धर्म श्रथवा सदाचार के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है। लाहौर-श्रार्यसमाज में कलह ने ऐसा रंग दिखाया कि उस वर्ष चार चुनाव हुए। लाहीर से वाहर के समाजों का युद्ध-चेत प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक अधिवेशन वना । इस ऐतिहासिक अधिवेशन की कार्यवाही सायंकाल ६ वजे शुरू होकर दूसरे दिन सबेरे ६ वजे तक होती रही। इसमें महात्मा-दल का बहुमत था। कालेज वालों ने श्रड़ंगा नीति से काम लिया। इस पर भी उनकी परास्त होना पड़ा। हंसराज जी की जगह मुन्शीराम जी प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रौर ईश्वरदास जी की जगह दुर्गाप्रसाद जी मन्त्री चुने गये। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा भी जब हाथ से निकल गई, तब कालेज पर पूरा श्रिधिकार बनाये रखने का अन्तिम यत्न किया गया। उसके लिये कालेज सोसाइटी के नियम तक बदले गये श्रौर उनके श्रयों का श्रनर्थ करते हुए नयी ज्याख्या भी की गई। दूसरे दल के सभासदों की संख्या कम करके अपना बहुमत वनाने के लिये जा-बंजा सब कार्यवाही की गई। २८ मई १८६३ को कालेज सोसाइटी का वह श्रिधवेशन हुआ, जिसके बाद दोनों दल फिर कभी दृढ़ता के साथ एक नहीं होसके । स्कूल

में वह श्रिधिवेशन रखा गया श्रीर उसके दरवाजे पर डएडों वाले स्वयंसेवकों को तैनात किया गया। दूसरे दल के लोग भी 'धर्म पर जान जाती है तो जाने दो' के गीत गाते हुए शक्ति श्राजमा कर श्रन्ति। फैसला करने की ही इच्छा से प्रेरित होकर वहां गये। कालेज वालों ने जिसको वाहा, उसको ही भीतर जाने दिया। जब कुछ लोगों ने श्रन्दर जाने का श्राप्रह किया तो दरवाजे पर डएडा चल गया। कुछ, लोगों के सिर तक फूट गये। दोनों स्रोर से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। दूसरे दिन श्रिधवेशन में बहुत गरम बहस हुई। भक्तराम जी के कुछ शब्दों पर उनसे माफ़ी मांगने के लिये कहा गया, तो दूसरी श्रोर से भी माफ़ी मांगने की वात उठाई गई। सुन्शीराम जी यह घोपगा करके अपने सब साथियों के साथ वहां से उठ कर चले श्राये कि-"तुम हमको इस शानदार मकान से निकाल सकते हो, पर वेद और धर्म हमारे हृदय में से नहीं निकाल सकते।" हंसरान जी सरीखे मितभाषी व्यक्ति ने भी मुन्शीराम जी श्रीर हुर्गाप्रसाद जी पर प्रतिनिधि सभा की दृष्टि से आवेश में आकर यहां तक कह दिया—"धिकार है प्रधान को श्रीर धिकार है मन्त्री को।" भक्तराम जी के इन शब्दों पर कि 'यहां सब कार्यवाही धर्मविरुद्ध हो रही हैं, लाला लाजपतराय जी सरीखे न्यक्ति भी आवेश में आगरे और उन्होंने भी हंसराज जी के शब्दों को दोहराया । नेताओं के श्रावेश का जब यह हाल था, तब

श्रतुयायियों के श्रावेश का श्रतुमान सहज में किया जा सकता है।

इस प्रकार लाहौर श्रायंसमाज, प्रतिनिधि-सभा श्रीर कालेज तीनों की दृष्टियों से दोनों दल विलकुल श्रलग-श्रलग होगये, किंतु दोनों ही निभर करते थे सर्वसाधारण श्रायं जनता पर। इसलिये आर्य जनता को श्रपने पदा में करने की कोशिशों से लाहौर में प्रगट हुई गृह-कलह की यह श्रिप्त समस्त पंजाव में दावानल की तरह फेल गई। सन् १८६३ से १८६७ तक के चार वर्ष इसी महायुद्ध की भेंट हो गये। पंजाव का ऐसा कोई भी समाज नहीं बचा, जिसने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया।

इस महायुद्ध में मुख्य विवादात्मक प्रश्न मांस-भक्ताण का वन गया, यद्यपि उस के प्रारम्भिक काल में यह विलक्कल गौण था। ऐसा प्रतीत होता है कि मांस-भक्ताण को पहिले व्यक्तिगत कमज़ोरी समम्म कर उसकी उपेक्षा की जाती रही। परस्पर मत-मेद होने पर जब एक-दूसरे की श्रालोचना श्रौर क्रिद्रान्वेषण होने लगा, तब उसका समर्थन वेद, शास्त्र श्रौर श्रृपि द्यानन्द के नाम से होने लगा। उस में भी जब सफलता न मिली, तब श्रायसमाजों में उसके श्रनुकूल लोकमत बनाने श्रौर उसके लिये व्यवस्थायें मांगने की चेष्टा की जाने लगी। दूसरी श्रोर से यह श्रावाज उठाई गई कि मांस-भक्ताण श्रौर उसका समर्थन करने वाला श्रायसमाज का समासद नहीं रह सकता। कुळ समाजों ने ऐसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किये श्रीर उनके श्रनुसार कठोरता से भी काम लेना शुरू कर दिया । जोधपुर में मांस-भक्तगा के सम्बन्ध में किये गये यत्नों को संत्रेप में यहां दे देना श्रावश्यक है। इस एक उदाहरणा से गृह-कलह के पीछे काम करने वाली मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है।

जोधपुर-राज के प्रवन्धकर्त्ती मेजर-जनरल सर प्रतापसिंह ऋषि द्यानन्द के परम भक्त और वैदिक धर्म के अनुयायी होते हुए भी यह मानते थे कि स्तितय-राजपूर्तों को अपनी वीरता क़ायम रखने के लिये मांस श्रवश्य खाना चाहिये। लाहीर में मांस का प्रश्न उठते ही सन् १८६३ में साधु प्रकाशानन्द को जोधपुर इसी लिये भेजा गया कि वे वहां से कालेज दल का समर्थन करावें। साधु प्रकाशानन्द ने वहां श्रच्छा जाल विद्याया श्रीर समाचारपत्रों के सम्पादकों तथा उपदेशकों से मांस-भन्नगा के पन में व्यवस्थाये दिलवाने की श्राच्छी लीला रची । सांस-भन्नया के समर्थन के लिये पारितोषिक के रूप में लाहीर के 'भारत-सुधार' को १०० रू० और फिरोज़पुर के 'श्रायगज़ुट' को २०० रु० दिलवाये गये। इसी प्रकार कुछ आर्थ पंडितों के भी हाथ गरम किये गये। श्रागरा-कालेज के संस्कृत के हेड पंडित ठाकुरप्रसाद् जी ने 'राजस्थान-समाचार' में मांस-भन्नगा के सम्बन्ध में लेख लिख कर उसको वेदानुकूल सिद्ध करने का चैलेंज दिया। इसका उनको यह इनाम मिला कि जोधपुर-श्रार्य-।

समाज का उनको हेड पंडित वना दिया गया। वम्बई के स्वामी गटलाल और स्वामी श्रचेतानन्द ने भी मांस-भत्तया का समर्थन करके श्रपना मतलव सीधा किया। जोधपुर-श्रार्थसमाज में इस आशय के प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये कि "प्रतिष्ठित श्रार्थसमाजी श्रीर सद्गृहस्थों से यह पता चला है कि वेदों में मांस-भक्ता लिखा है श्रीर स्वामी जी के प्रन्थों से विदित हुश्रा है कि हानिकारक जीवों को मारने की श्राज्ञा वेदों में है, इसलिये हमारा समाज मांस-भन्नया को पाप नहीं सममता श्रीर सव समाजों से निवेदन है कि मांस-भज्ञा को पाप मानने वालों के व्याख्यान कराने की श्रावश्यकता नहीं।" जोधपुर-श्रार्थसमाज की श्रोर से मांस-भन्नगा के समर्थन में पांच पुस्तिकायें भी निकाली गई। पंडित लालमिया को मांस-भन्तया का समर्थन करने पर ५० रू० महीने की नौकरी दिलवाने श्रीर पं० कालुराम को भी कुछ ऐसी ही श्राशा दिलवा कर मांस-भव्या का समर्थन करवाने के लिये लिखे गये साधु प्रकाशानन्द के कुछ पत्र भी पकड़े गये। साधु प्रकाशानन्द का साहस इतना वढ़ा कि उसने मेरठ से पंडित गंगाप्रसाद जी एम० ए० और इलाहावाद से पंडित भीमसेन जी को निमन्त्रगा-पत्न भिजवा कर जोघपुर बुलवा भेजा। पंडित गुरुद्त्त जी के वाद पं० गंगाप्रसाद जी की विद्वत्ता की श्रार्थसमाज में धाक थी। पं० भीमसेन जी ऋषि द्यानन्द के शिष्य श्रीर इलाहाबाद से निकलने वाले 'श्रार्थ-

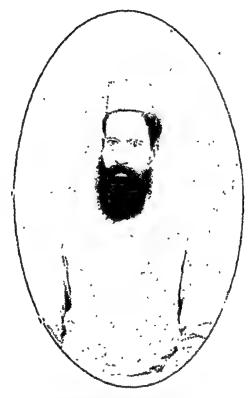

**लाला मुन्शीराम जी**(ता०२० मई सन् १=६४ की जिया हुया चित्र)

सिद्धान्त' के सम्पादक थे। पंडित भीमसेन जी की दढ़ता पर लोगों को सन्देह था। पंडित लेखराम जी को मांस-विरोधी-दल की श्रोर से पंडित भीमसेन जी को सम्हालने के लिये मेजा गया। पंडित भीमसेन जी श्रौर पंडित गंगाप्रसाद जी २ श्रगस्त सन् १८६३ को वहां पहुँचे । पंडित गंगाप्रसाद जी ने साधु प्रकाशा-नन्द के इशारे पर खेलने से साफ़ इनकार कर दिया। पंडित भीमसेन जी ४ श्रगस्त को महाराज प्रतापसिंह से मिले श्रौर द्वे शब्दों में कह स्राये कि वेद में तो मांस-भत्तरा का खरहन है, किन्तु हिंसक पशुत्रों का वघ पाप नहीं, इसिलये उनका मांस खाने में दोप भी नहीं है। वस, साधु प्रकाशानन्द ने इतने ही पर चारों श्रोर फैला दिया कि पंडित जी ने मांस-भन्तण का समर्थन किया है। पंडित लेखराम जी ने ५ प्रगस्त को वहां पहुँच कर पंडित भीमसेन जी को आड़े हाथों लिया और उनको दबाया कि वे स्पष्ट ही मांस-भन्तगा को दोपयुक्त वतावें। दूसरे दिन पंडित जी जव विदाई लेने गये तो मांस-भत्तया का स्पष्ट खराडन कर आये। लोगों की यह आम धारणा है कि यदि पंडित भीमसेन जी विदाई के समय वैसा न करते तो उनको एक हज़ार भेंट में मिल जाते, किन्तु उससे आधे ५०० रु० ही मिले। जोधपुर में की गई साधु प्रकाशानन्द की ये सव हरकर्ते इतनी घृगा की दृष्टि से देखी जाने लगीं कि लाहौर वालों को भी कहना पड़ा कि हमारा जोधपुर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी श्रवस्था में लाहौर

या पंजाब पर तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ना था ? राजस्थान-प्रतिनिधि-सभा ने बड़े साहस का परिचय दिया। उसने जोधपुर के प्रस्तावों का विरोध किया और साधु प्रकाशानन्द को समाज से अलग कर दिया। अजमेर-आर्यसमाज ने मांस-भन्नया और उसका समर्थन करने वालों को समाज की सभासदी से आलग करने का प्रस्ताव भी स्त्रीकृत किया।

जोधपुर के यत्न में श्रसफल होने के बाद मांस-भत्ताण के समर्थकों ने परोपकारिणी-सभा पर भी हाथ साफ़ किया। श्रागरा में उसका एक श्रितियमित श्रिधिवेशन २७ दिसम्बर सन् १८६७ को कर के कर्नल प्रतापित हो सभापित उद्घोषित किया श्रीर मांस-भन्नण के समर्थन में प्रस्ताव भी स्वीकृत करा लिया।

सन १८६७ तक इसी प्रकार की कार्रवाइयां होती रहीं श्रौर स्थान स्थान पर दो समार्जे बनाने का भी यत्न होता रहा। मांस-भज्ञाय के विरोधी समाज प्रतिनिधि-सभा के साथ रहे श्रौर दूसरे कालेज के साथ।

#### (ग) उसका परिणाम

इस गृह-कलह का परिगाम शुभ नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही आर्येसमाज की शक्ति को उस से बहुत बड़ा और गहरा धक्का लगा। उस की प्रतिष्ठा और प्रचार में भी बाधा पहुंची। संयुक्त तथा सुसंगठित आर्यसमाज कुछ और ही शक्ति होता। पर, स्वनामधन्य लाला लाजपतराय जी का भत यह है कि इससे समाज को लाभ ही हुआ है। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि "वहां हिम्मत, उत्साह श्रीर साहस से उन्होंने, दोनों दलो के लोगों ने, समाज की सेवा में वे त्याग किये, जो इतिहास में पूजने योग्य हैं श्रीर सदा याद रहेंगे। वूढ़े श्रीर युवक, अमीर और गरीव सब ने अपनी शक्ति और हैसियत से बढ कर काम किया। कालेज की सहायता के जिये सब एक एक महीने की श्रपनी श्रामदनी पहले ही दे चुके थे। बहुत से नियमित रूप से मासिक चन्दा भी देते थे, किंतु अब फिर नये सिरे से चन्दे लिये गए श्रीर सब ने ख़ुशी-ख़ुशी दिये । महात्मा दल ने वेद-प्रचार-कोष, कन्या-महाविद्यालय श्रीर स्थानीय स्कूलों के लिये उसी हौंसले से चन्दे दिये। लोगों को यह सन्देह होने लगा कि कदाचित् दोनां दल अपना चन्दा वढ़ाने के लिये ही लड़ रहे हैं। दल की सेवा में कालेज के उत्साही युवक लाला साईदास जी के वड़े पुत्र लाला सुन्दरदास जी ने श्रपनी जान तक खो दी। इसी तरह महात्मा-दल के उत्साही युवक श्री लब्भूराम जी ने श्रपने को श्रपने दल की सेवा में विल चढ़ा दिया। लाला इंसराज श्रीर लाला मुनशीराम ने भी श्रपने दायित्व को वहुत उत्साह, हिम्मत श्रौर सहनशीलता के साथ निभाया श्रीर श्रपने-श्रपने दल की सेवा में श्रपने को मिटा दिया।"

पर, मुन्शीराम जी की इष्टि दूसरी थी। वे इस लाभ से सन्तुष्ट नहीं थे। उन की दृष्टि में इस कलह से आर्यसमाज को हानि ही हानि हुई। सम्वत् ११ ६६ में आपने 'प्रवारक' में श्रार्वसमाज को दृढ़ करने के सम्वन्य में कई लेख लिखे थे l पहिला लेख १४ ल्येष्ठ के ब्रङ्क में प्रकाशित हुआ था। लेख वहुत विस्तृत है और इस से मुन्शीराम जी के व्यक्तित और विचार-रैं। हा भी अच्छा परिचय मिलता है। लाला लाजपतराय जी के वताये हुए जिन लाभों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उन को पूर्वपक्त के रूप में देते हुए आप ने उस लेख में जिला था कि "चिद रुपये ही से सव उद्देश्य पूरे हो सकते हैं तो क्या दोनों दलों की सारी संस्थाओं की जायदाद लाहौर के एक राय रामशरणदास की जायदाद का मुकावला कर सकती है ? चिंद उपदेशकों की संख्या पर ही वैदिक घर्स की उन्नति निर्भर हो तो क्या छोटे से छोटे पौराणिक साधुओं के अलाड़े के चेलों का भारत के सब आर्योपदेशक मुकाबिला कर सकते हैं ? यदि घरेल युद्ध की आरम्भिक तिथि से पहले की अवस्था के साथ उस के वाद की अवस्था की तुलना की जाय तो नफ्ने नुक्सान का हाल भली प्रकार विदित हो जायगा। ऐसे आदिमयों को श्रपनी छोर से पिछला चन्दा दाखिल कर के श्रार्य संसासद् वनाया गया जिन्होंने तीन-तीन चार-चार वर्षों से समाज मन्दिर में पैर नहीं रखा था। श्रंतरङ्ग-सभा में सम्मतियां विषय

की उत्तमता के विचार से नहीं दी जाती थीं, प्रत्युत पार्टी के हानि-लाभ के विचार से दी जाती थीं। श्रपनी मतलब-सिद्धि के लिये घृणित से घृणित साधनों का भी प्रयोग होने लग गया था। जो लोग पहिले सोसाइटी के डर से दुराचारों से डरते थे, वे खुल्लमखुल्ला दुराचार करने लग गये। क्या कोई इनकार कर सकता है कि इस भगड़े का असर दोनों दलों के आर्यसामाजिक पुरुषों के श्राचरणों पर नहीं पड़ा ? उपदेशकों के श्राचरणों पर भी कोई श्रंकुश नहीं रहा । मैं श्राधी दर्जन से श्रधिक ऐसे दृष्टांत वतला सकता हूं कि जहां प्रतिनिधि-सभा के दुराचार के कारण निकाले हुए उपदेशक मांस-पार्टी ने श्रंगीकार कर लिये। दूसरी पार्टी वाले ऐसे उपदेशकों के नाम वतला संकेंगे जिनको डघर से निकाले जाने पर घास-पार्टी में शर्या मिली । श्रव्यवस्था का राज्य चारों<sup>,</sup>श्रोर दिखाई देता है श्रीर परस्पर के श्रविश्वास की कोई सीमा नहीं रही। एक प्रांत की संस्था के विरुद्ध दूसरे प्रांत वाले विना रोक-टोक काम करते हैं। विविध प्रांतों के नेताओं का आपस में ऐसा अविश्वास है कि उस के रहस्य पर से परदा हटाना सहस्रों सरल हृद्यों पर ठेस लगाना होगा। कोई गिरा से गिरा हुआ दुराचारी भी देखने में नहीं श्राता, जिसके पीछे दस-वीस श्रादमी न लग जांय श्रीर वह सारी श्रार्थसामाजिक संस्थाश्रों को श्रंगृठा न दिखा सके।" मुन्शीराम जी का श्राशय प्रगट करने के लिये उस विस्तृत लेख

में से ऊपर बीच वीच की कुछ पंक्तियां ही दी गई हैं। दोनों दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखने के लिये इतने लम्बे उद्धरण देने आवश्यक समभे गये हैं। दोनों से ठीक ठीक आशय निकालने का काम पाठकों पर ही छोड़ देना उचित प्रतीत होता है।

लाहौर-समाज के वाद प्रायः समस्त पञ्जाव में हर जगह दो दो आर्थसमाज हो गये। समाजों की संख्या की दृष्टि से प्रतिनिधि-सभा का वल अधिक रहा। कालेज तथा स्कूल और उन की सब सम्पित्त कालेज-दल के हाथ में रही। वच्छोवाली-समाज-मिन्द्र, उस के पुस्तकालय तथा रिजस्टर आदि सव काग्रज़ पत्नों पर और पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा के सब अधिकार तथा रिजस्टर आदि पर महात्मा-दल का एकतन्त्र अधिकार हो गया।

इस गृह-कलह का एक परिगाम यह भी हुन्ना कि महात्मा-दल ने कालेज के लिये अपील और चन्दा इकट्ठा करना वन्द करके 'वेद-प्रचार' के कोप की स्थापना की । गृह-कलह के पहिले वर्ष सन् १८६२ के लाहीर-आर्यसमाज के सोलहवें उत्सव पर मुन्शीराभ जी ने कालेज के लिये ही अपील की, किन्तु शर्त यह थी कि यह रुपया कालेज को केवल वेद की पढ़ाई के लिये ही दिया जाय। उस के वाद सन् १८६३ के सत्रहवें उत्सव से केवल वेद-प्रचार के लिये ही अपील होने लगी। इस प्रकार प्रतिनिधि-सभा से सर्वथा निराश होकर कालेज-दल ने श्रपनी पद्धाव-प्रादेशिक सभा की श्रलग स्थापना की। श्री मुरलीधर जी इस के पहले प्रधान श्रीर श्री ईश्वरदास जी पहले मन्त्री नियुक्त हुए। इस दल की समाजों के वार्षिकोत्सवों पर कालेज के लिये ही श्रपील होती श्रीर महात्मा-दल के समाज वेद-प्रचार के लिये श्रपील श्रीर धन संग्रह करते थे। दोनों का श्रलग-श्रलग संगठन हो गया श्रीर श्रलग-श्रलग काम होने लगा।

### (घ) मुन्शीरांग जी की स्थिति

यह प्रकरण इस जीवनी में अधूरा ही रहेगा, यदि इस में यह न दिखाया गया कि मुन्शीराम जी की इस गृह-कलह में क्या स्थिति थी १ मुन्शीराम जी शुरू से ही दृढ़ सिद्धांतवादी थे। मांस-मदाण का प्रश्न उन के लिये सिद्धांत और आर्यत्व की रहा का प्रश्न था। इसके सम्बन्ध में कोई समम्भीता करना उनके लिये सम्भव नहीं था। पंडित गुरुदत्त जी पर किए जाने वाले कटाच वे एक हाण के लिये भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन पर किये गये कटाहों का उन्होंने शुरू में ही इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे कि वे उन पर ही किये गये थे। वैसे अपने पर किये जाने वाले आहोगों का उत्तर देने वाले भी वे अन्तिम व्यक्ति थे। गालियों की संख्या एक सा एक तक पहुंचे विना वे क़क्तम नहीं उठाते थे। पर, जब क़क्तम उठती थी तब श्रीकृष्ण के

सुदर्शन का ही काम करती थी। इस लिये यह कहा जा सकता है कि पिएडत गुरुद्त जी पर किये जाने वाले आदोपों में सचाई, न्याय और सभ्यता की इतनी हत्या हो चुकी थी कि मुनशीराम जी के लिये उनका और अधिक सहन करना सम्भव नहीं था। इतने पर भी मुनशीराम जी शुरू-शुरू में सममौते के लिये पूर्ण चेष्टा करते रहे। वे उसके लिये ही कई बार लाहीर गये और दोनों ओर के नेताओं के घरों पर भी उन्होंने कितने ही चकर लगाये। इस यादव-लीला का भयानक और दुःखद परिग्राम उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने कुरुद्तेत की लड़ाई को टाजने का श्रीकृष्ण के समान ही अन्त तक सचाई के साथ पूरा यत्न किया।

सम्वत् १६४६ में गुरुदत्त जी के प्रति श्रम पैदा करके जब साईदास जी को उनसे दूर करने की चेष्टा की जा रही थी, तब मुन्शीराम जी केवल इस चेष्टा को विफल बनाने के लिये ही लाहीर गये थे। वहां वह पहले गुरुद्त्त जी से मिले श्रीर उन पर किये जाने वाले श्राचेपों के सम्बन्ध में उनसे बात-चीत की। फिर साईदास जी के पास जाकर उनसे कहा—"लाला जी! गुरुद्त्त श्रापके पुत्तवत् हैं। पिता-पुत्त में लोग तो द्रेष फैलाने का यत्न करते हैं। श्राप क्यों नहीं स्वयं गुरुद्त्त से स्पष्ट बातचीत करते ?" पिखत जी से बातचीत कराने के लिये साईदास जी को श्रपने साथ उनके मकान पर भी लाये, किन्तु पिखत जी घर नहीं थे। मुन्शीराम जी ने लिखा है—"यदि उस दिन पंडित गुरुदत्त घर होते तो शायद आर्यसमाज का इतिहास ही वदल जाता, परन्तु वे बाहर अमगा को चले गये थे। मैं जालन्धर चला आया। जब दूसरी बार लाहीर गया तो रोगी गुरुद्त्त मित्रों के अनुरोध पर मरी पर्वत चले गये थे।" इस प्रकार मुंशी-राम जी के प्रारम्भिक यत्न सफल नहीं हो सके और आर्यसमाज के इतिहास का अगला अध्याय उनकी इन्द्रा के प्रतिकृत विपेली गृह-कलह की दुःखपूर्ण कहानी के लद्धा-कागड में परिगात हो गया।

लाहीर-श्रायेसमाज के सोलहवें उत्सव से पहले, जब कि लाहीर में दो श्रायेसमाज वनने के सब लच्चण साफ़ दीख पड़ने लगे, तब भी मुन्शीराम जी नवम्बर १८६२ में लाहीर गये श्रोर उन्होंने श्रापस की कलह को टालने का भरसक यत्न किया। कालेज वालों ने सुलह के लिये जो शतें पेश की उनका श्राशय यह था कि रिववार के सुबह एक दल की श्रोर से श्रीर शाम को दूसरे दल की श्रोर से श्रधिवेशन हुआ करे, सप्ताह के वाक़ी हाः दिनों में तीन-तीन दिन वारी-वारी से समाज पर एक-एक दल का श्रधिकार रहे। पांच वर्ष तक मांस-भवाया के सम्बन्ध में किसी भी श्रोर से कोई भाषण न हो श्रीर न किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की जाय। लाहीर-श्रायेसमाज की कुल जायदाद श्राधी-श्राधी वांट ली जाय। सुनशीराम जी सममा-बुमा कर

मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के दल को उक्त शर्तों को मानने के लिय नय्यार करके उनकी श्रोर से लाला लाजपतराय जी के पास गये। १६ नवस्वर की शाम को डा० परमानन्द के यहां मास्टर हुर्गात्रसाद जी श्रौर ला० लाजपतराय जी का श्रापस में मिलना तय हुआ। पर, नियत समय पर लाला जी ने वहां न श्राकर कहला मेला किं सुलह की वात-चीत न होगी। उसके वाद फिर मुन्शीराम जी लाला जी के घर पर उनसे मिले। पर, लाला जी ने उदासीनता दिखाई श्रौर मुन्शीराम जी निराश होकर ५७ नवम्बर को जालन्धर लौट श्राये । लाहौर के दोनों दलों की फूट से दुःखी होकर उत्सव के वाद श्रापने जालन्धर श्राकर 'प्रचा-रक' में लिखा—'दोनों के सम्बन्ध में में श्रपनी कृतम से कुछ नहीं लिख़्ंगा' श्रौर लिखा भी कुछ नहीं । २७ उयेष्ट सम्बत् १६५१ में श्रापने श्रपने दल के लोगों को, जिसको 'महात्मा-दल' नाम दिया गया, यह सलाह दी कि 'कालेज सोसाइटी में जाने की इच्छा छोड़ दें, वेद-प्रचार-निधि में शक्ति भर चन्दा दें, स्त्री-शिक्ता में अपनी शक्ति लगावें, उपदेशकों का प्रवन्ध करें श्रोर जोधपुर के मांस-भन्नण के निर्ण्य को वाममार्गी निर्ण्य समम कर उससे तथा मूलराज-पार्टी, कल्चर्ड पार्टी, से किनारा करके धर्मप्रचार में लग जावें।' इसी सलाह के अनुसार आपने अपने को पारस्परिक विवाद से श्रलग रख़ कर रात-दिन धर्म-प्रचार के लिये एक करके श्रपने दल के सन्मुख एक श्रादरी भी उपस्थित किया।

कलह के वाद भी 'प्रचारक' में सुलह के लिये बरावर चर्चा की जाती रही। २६ वैशाख सम्वत् १६४२ के 'प्रचारक' में 'म्रार्यसमाज में नफ़ाक' शीर्पक से मुन्शीराम जी ने एक लेख जिखा, उसमें वताया कि किस प्रकार घर की फूट मिट सकती है ? आपस की फूट का दुष्परियाम आप ने वताया कि उससे भापस का प्रेम नष्ट होगया है, समाज की प्रतिष्ठा को गहरी चोट क्तगी है, धर्मभाव नहीं रहा श्रौर एक-इसरे को दवाने की बराबर चेष्टा की जा रही है। इन दुष्परियामों का उद्देख करने के बाद श्राप ने सुलह के लिये यह प्रस्ताव उपस्थित किये कि (१) मांस-भक्तण की समस्या का हल यह हो सकता है कि उसका प्रचार करना वन्द कर दिया जाय, (२) डी० ए० वी० कालेज का मताड़ा मिट सकता है यदि उसमें प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई को स्थान दिया जाय, वोर्डिंग में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धति के श्रानुसार कार्य हो श्रीर मैनेजिंग कमेटी में दोनों दलों का प्रतिनिधित्व वरावर-वरावर हो, (३) प्रतिनिधि-सभा को रजिस्टर करा दिया जाय और तहरीरी और तक़रीरी प्रचार का योग्य प्रयन्ध किया जाय, (४) पिछली सव वार्तों को भुला कर परस्पर प्रेम किया जाय, (५) स्नी-शित्ता में भी वरावर हाथ वटाया जाय श्रीर (६) श्रिधिकार की लालसा को तिलांजिल दे दी जाय।

यह सचमुच बड़े दुःख का विषय है कि मुन्शीराम जी के इन सब यत्नों के बाद भी गृह-कलह शान्त नहीं हुआ और

इस का श्रवश्यम्भावी परिगाम समस्त श्रार्थसमाज को भोगना पड़ा।

मुन्शीराम जी ने गृह-कलह के इस विषेले वातावरण में वड़ी शान्ति, सहनशीलता और संयम का परिचय दिया। अपने पर होने वाले व्यक्तिगत कटाचों का कभी जवाब नहीं दिया। श्रन्य भी कटान-पूर्ण लेखों को 'प्रचारक' में यथासम्भव कभी स्थान नहीं दिया । श्रापकी श्रनुपिश्यित में यदि कभी ऐसे लेख निकल भी गये, तो उनके लिये खेद प्रगट किया श्रौर मविष्य में सावधानी से काम लिया । सैद्धांतिक दृष्टि से मांस-भन्ताया श्रीर शिला-पद्धति के सम्बन्ध में 'प्रचारक' में बहुत श्रिधिक चर्चा हुई, किंतु इस चर्ची में भी कभी अन्याय, असभ्यता अथवा पत्तपात से काम नहीं लिया। दूसरे पत्त के प्रति किये गये समान न्यवहार को दिखाने के लिये एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । हंसराज जी के बड़े भाई मुलखराज जी ने गोरखपुर-श्रार्थसमाज के मन्त्री ऊघोदास जी को आगे करके उनके ही नाम से मुन्शीराम जी को यह सिद्ध करने के लिये चैलेंज दिया कि भृषि द्यानन्द मांसाहार के विरोधी थे और एक आर्थ मांसाहार करने से आर्यत्व से च्युत हो जाता है ? मुन्शीराम जी ने चैलेंज. स्वीकार करते हूए बनको लिखा कि आप पन्द्रह दिन में अपना सव वक्तव्य लिख मेर्जे या श्राठ सप्ताह तक वरावर दो-दो पृष्ठ लेते चले जायें। आप का वक्तन्य समाप्त होने के बाद ही

मैं लिखना शुरू करूंगा। प्रथवा, ग्राप एक ट्रैक्ट लिखे श्रीर मैं भी जवाय में उतने ही पृष्ठ का ट्रैक्ट लिख्गा,। दोनों की एक साथ एक हज़ार प्रतियां क्रपवा कर क्रः सौ समाजों में वांटी जायें श्रीर दो-दो सो लेखक अपनी इच्छानुसार बांट लें। या, दोनों श्रपना-श्रपना ट्रेक्ट लिख कर द्वपवार्य, उसकी चाहे गुफ़्त बंट-वार्ये, या कीमत पर वेचें । इसमें पृष्टों की क़ैद नहीं रहेगी । मुलखराज जी ने पहिली बात म्बीकार की श्रीर मांस-भनाग के समर्थन में 'प्रचारक' में उनके सब्रह पत्र हुए। उनके बाद मुन्शीराम जी ने उनके खराडन में लिखा | मुन्शीराम जी की सम्पादकीय उदारता, सज्जनता और समता को दर्शने के लिये यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिये। सद्धांतिक दृष्टि से मांस-भन्नण के श्रांदोलन में लेखनी श्रीर वाणी से पूरा भाग लेते हुए भी मुन्शीराम जी का इस सम्बन्ध में श्रादर्श यह था कि 'मांस-भन्तया के श्रांदोलन से भय नहीं करना चाहिए। धर्मानुसार श्राचरण करने वाले के श्राचरण का प्रभाव सदा ही श्रिधिक रहता है।' धर्मानुकूल श्राचरण करने वाला ही श्राप की दृष्टि में 'ब्रार्य' या श्रीर झार्य सभासद वह था, जो श्रार्य सिद्धांतों के श्रानुसार श्राचरण करना स्वीकार करे श्रीर उसके लिये सचाई के साथ यत्न भी करे । श्रार्यसमाज को श्राप हस्पताल से उपमा देते हुए कहा करते थे कि इससे वही लाभ उठा सकता है जो इसके उपचार पर विश्वास रखता है श्रौर इसकी उप-

योगिता को स्वीकार करता है। इस लिये श्राप की दृष्टि में मांस-भक्तण को उचित मानने वाला श्रार्य-सभासद् नहीं रह सकता था।

मुन्शीराम जी की इस स्थिति को देखते हुए उनको इस
महायुद्ध का 'योद्धा' श्रथवा 'कर्ण्यार' नहीं कहा जा सकता,
किन्तु फिर भी समम्मा यह जाता है कि वे 'योद्धा' ही नहीं किन्तु
'कर्ण्यार' भी थे। श्रसिलयत यह है कि वे वीर, साहसी, सत्यप्रेमी, सिद्धान्तवादी, निर्मीक श्रान्दोलक श्रीर दृढ़ श्रार्थ थे।
इन गुणों ने ही उनको महात्मा-दल का नेता वना दिया श्रीर
इस नेतृत्व के दायित्व को उन्होंने वड़ी हिस्मत, पुरुपार्थ तथा
सहनशीलता के साथ पूरा किया। इस कर्तव्यपरायण्यता का ही
यह परिणाम हुआ कि मुन्शीराम जी सिद्धान्तवादी दल के
श्रप्रतिद्वन्द्वी नेता सहज में वन गये।

वाद में भी मुन्शीराम जी ने इस गृह-कलह से पैदा हुए दो दलों को एक करने का कई वार यत्न किया था। सम्वत् १६६६ में 'प्रचारक' में इसी दृष्टि से एक ज़ोरदार लेखमाला इस शीर्पक से शुरू की थी कि 'यदि उठती हुई इस प्रांधी से वचना है तो श्रायंसमाज की संस्था को दृढ़ करो।' पर, विद्न-सन्तोपी श्रीर दो दल वने ही रहने में स्वार्थ-साधन करने वालों ने इस लेखमाला का भी विपरीत ही श्र्यं लगाया। फिर संन्या-साश्रम में प्रवेश करने के वाद सन् १६२५ के जुलाई-श्रगस्त के

महीनों में श्रापने प्रायः समस्त पञ्जाव का दौरा इसी निमित्त से किया था। कोई चौदह-पन्द्रह स्थानों पर श्राप स्वयं गये थे श्रीर देहली से निकलने वाले साप्ताहिक 'श्रर्जुन' में 'श्रार्थसमाज का संगठन' शीर्षक से एक लेखमाला भी इसी तात्पर्य से लिखी थी। इन सब यत्नों से यह स्पष्ट है कि इस गृह-कलह से श्रार्थ-समाज की चीया हुई शक्ति का सन्ताप उनको श्राजीवन बना रहा। सन् १६०७ में सूरत में जब कांग्रेस में दो दल हुए थे तब भी श्रापने कांग्रेस वालों का ध्यान श्रार्थसमाज की इस गृह-कलह की श्रोर श्राक्षित कर उन से जोरदार श्रपील की थी कि वे श्रार्थसमाज की तरह कांग्रेस की दुईशा न करें श्रीर श्रार्थसमाज की फूट के इतिहास से कुद्ध तो शिला ग्रहण करें।

इस गृह-कलह का सब से भद्दा और गन्दा रूप यह था कि श्री-शिचा के विषय को भी विवाद का विषय बना दिया गया था और जालन्धर के कन्या-महाविद्यालय पर भी तरह-तरह के आचोप किये जाकर उसके विरोध में भी बहुत-से लेख लिखे गये थे। लाला लाजपतराय जी सरीखे व्यक्ति ने भी इस प्रवाह में वह कर कन्या-महाविद्यालय के विरोध में अपनी लेखनी उठाई थी। 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीरामजी और देवराज जी ने इस विरोध का अच्छा सामना किया था। २४ आषाढ़ सम्वत् १६५१ से 'प्रचारक' के चार पृष्ठ केवल खियों की सेवा के लिये अलग कर दिये गये थे, जिनका सम्पादन देवराज जी करते थे। स्वर्गीय लाजपतराय जी ने अपनी जीवनी में इस कलह के सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि "राय मृलराज को महात्मा-दल के श्रीर राय पेड़ाराम को कालेज-दल के लोग सरकार का मेदिया श्रथवा दून सममते तथा कहते भी थे। लोगों का विचार या कि ये दोनों सज्जन सरकार के संकेत पर समाज में फूट डाल कर उसकी शिक्त को बिगाड़ रहे हैं।" लाला जी ने इसका न तो खराडन ही किया है श्रीर न मराडन ही। श्रार्थसमाज के उस समय के वर्तमान नेताश्रों में से किसी को श्रथवा श्रार्थसमाज के इतिहास की खोज करने वाले किसी व्यक्ति को इस विपय पर श्रवश्य प्रकाश डालना चाहिये। श्राश्चर्य नहीं कि सदा ही भेद-नीति से काम लेने वाली सरकार का भी हाथ श्रार्थसमाज की उठती हुई शक्ति को दवाने में रहा हो श्रीर इस मेद-नीति में विफल होने के वाद ही सन् १६०६-७ में दमन-नीति से काम लिया गया हो।

## ७. त्रार्य-पथिक का विजदान श्रीर उसका चिष्कि प्रभाव

है मार्च सन् १८६७ को आर्य-पथिक परिडित लेखराम जी के साथ, शुद्ध होने के वहाने से आये हुए, एक मुसलमान ने विश्वासघात किया और उन के पेट में छुरा भोंक कर उन की

हत्या कर दी। इस विलिदान का लाहीर की हिन्दृ-जनता पर कुछ ऐसा श्रसर हुआ कि हिन्दू श्रीर शार्थ, सनातन श्रीर वैदिक का सब मेद-भाव मुला कर हिन्दू, जैनी, ब्राह्म श्रीर सिख सभी नगर निवासी उनकी अर्थी के साथ श्मशान भूमि तक गरे। ऐसी श्रवस्था में श्रार्थसमाज के दोनों दल श्रलग-श्रलग कैसे रह सकते थे ? ता० ७ मार्च को श्मशान भूमि में चिता पर रखे हुए वीर लेखराम जी के शव को साची रख कर दोनों ने एक होने का निश्चय किया । गुंशीराम जी श्रकस्मात् ही ता० ६ मार्च की शाम को लाहौर गये थे और स्टेशन पर ही दुर्घटना का समाचार सुन वहां से सीधे श्रार्थ-पथिक के घर गये। पंडित लेखराम जी की सुन्शीराम जी के साथ वैसी ही श्रन्तरंग प्रीति श्रीर श्रद्धा थी, जसी कि पंडित गुरुद्त जी की उन के साथ थी। मुन्शीराम जी ने सम्वत् १६७१, सन् १६१४, में 'म्रार्थपथिक लेखराम' के नाम से उनकी जो जीवनी लिखी है. उससे दोनों के इस श्रात्मीय सम्बन्ध का पूरा पता लगता है । रमशान भूमि में मुन्शीराम जी ने वहुत ही श्रोजस्वी, मार्मिक श्रीर हृद्यवेधी वक्तृता देते हुए दोनों दलों से एक होने की श्रपील की । परिगाम यह हुआ कि हत्या के बाद के पहले ही रविवार को श्रार्थसमाज-बच्छोवाली में दोनों दलों का संयुक्त श्रधिवेशन पांच बरस वाद इंसराज जी के सभापतित्व में हुआ। लाला लाजपतर।य जी के मकान पर सुलह का रास्ता

तय किया गया। निश्चय हुआ कि "मांस-भदाग का प्रचार न किया जाय। हंसराज जी लाहोर के समाज के पहले के समान प्रधान हों। दोनों पन्न मिलकर आर्यपिथक के हत्यारे का पता लगावें। इस काम के लिये बनाई गई कमेटी का मन्त्री लाला जी को बनाया गया। एक पन्न के आठ व्यक्ति जिस काम का लिखित विरोध करें और कालेज तथा प्रतिनिधि-सभा के जिस काम का एक पन्न के पांच व्यक्ति विरोध करें, उसको नहीं किया जाय। वेदप्रचार-निधि और कालेज-फएड को बरावर का महत्व दिया जाय, दोनों के लिए एक साथ अपील की जाया करें।"

रमशान मूमि में की गई यह सुलह रमशान-वराग्य ही सावित हुई। ऊपर से सुलह हो जाने पर भी भीवर के दिल साफ़ नहीं हुए थे। उन में सन्देह, श्रविश्वास और मनोमालिन्य वरावर वना हुआ था। इस सुलह के वाद भी यह भय वना हुआ था कि कहीं कोई एक दूसरे को हड़प न जाय और कुचल न डाले। १६ फाल्गुन सम्वत् १६ ४४ को एक करनाल-निवासी और २३ फाल्गुन को एक जानकार के इस सुलह के टूटने के सम्बन्ध में बहुत विस्तार के साथ लिखे हुए दो लेख 'प्रचारक' में प्रकाशित हुए थे, जिन में उस के कारगों पर विशेष प्रकाश डाला गया था। उन लेखों से यही पता लगता है कि मनों के भीतर का मैल दूर नहीं हुआ था। लाहीर-समाज का प्रधान-पद् ईसराज जी को सौंप देने पर भी कालेज वालों ने अपनी प्रादेशिक-सभा भंग नहीं की थी, श्रपना पुस्तकालय तथा कागज़ पत आदि सब अलग ही रखे हुए थे। लेखराम-मेमोरियल-फराड के काम में उन्होंने सहायता तो क्या करनी थी, उस में विघ्न उपस्थित किए । परोपकारिया सभा से प्रति-निधि सभा ने 'सत्यार्थप्रकाश' के उर्दूं में अनुवाद करने का जो एकाधिकार प्राप्त किया था उसको रह करवाया गया श्रीर उस के इपवाने में भी वाधा पैदा की गई थी। प्रतिनिधि-सभा की श्रोर से छपने वाली ऋषि दयानन्द की जीवनी के सम्बन्ध में श्रम फैज़ाया था। श्रन्तरंग सभा की स्वीकृति मिल जाने पर भी मन्दिर की रजिस्ट्री प्रतिनिधि-सभा के नाम नहीं होने दी थी, कालेज की मैनेजिंग कमेटी में महात्मा-दल वालों की नहीं लिया था श्रीर एक रिक्त स्थान के लिये मुन्शीराम जी का नाम पेश किये जाने पर भी उस का समर्थन नहीं किया था श्रीर 'श्रार्य मैसेखर' तथा 'श्रार्थ-गजुट' में प्रतिनिधि-सभा को बदनाम किया जाता था। ऐसे वहुत से आरोप कालेज-दल पर लगाये गए थे श्रीर ऐसी ही कुछ शिकायतें भी उनके प्रति की गई थीं। परिगाम यह हुआ कि सुलह टूट गई। कुछ समय के लिए फिर पारस्परिक विरोध, श्रानेप, श्रालोचना श्रादि का वाज़ार गरम हो गया । श्रनारकली श्रौर वच्छोवाली में एक-दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान होने लगे । समाचार-पत्नों में गंदगी भरे हुए श्रसभ्य तथा श्रश्लील लेख निकलने लगे । श्रार्थपथिक के विलदान

से पहले दोनों दलों की जो स्थिति थी वह स्थिर हो गई। दोनों सुलह की श्राशा छोड़ सदा के लिए एक दूसरे से श्रालग हो अपने श्रपने काम में लग गए।

# प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का दायित्व

श्रार्यसमाज के लिये सन् १८६२ की संकटापन स्थिति श्रीर उसी समय पैदा हुए जड़ाई मताड़ों की श्रीर संकेत करते हुए मुन्शीराम जी ने लिखा है—"पञ्जाव के समस्त प्रार्थ-समाजों की प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाव था, जिस में मुक्ते उक्त सभा का प्रधान वनाया गया। उस समय से मेरा जीवन निजी नहीं रहा । वह सार्वजनिक जीवन हो गया।" वैसे तो उस समय के वाद से मृत्यु-पर्यन्त उन का जीवन सार्वजिनक ही रहा श्रीर श्रायु के साथ-साथ वह उत्तरोत्तर श्रिधिक ही श्रिधिक सार्वजनिक होता चला गया, किन्तु इंस सार्वजनिक जीवन की श्रवधि नौ वर्ष की थी श्रौर ये नौ वर्ष पूरी तरह आर्यसमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे। वकालत भी साथ साथ चलती थी, किन्तु वकालत के लिए श्रार्यसमाज की सेवा कीं कभी भी उपेता नहीं की गई। आर्यसमाज के लिए वकालत की उपेक्ता अवश्य होती रहती थी श्रीर अन्त में ऐसी उपेक्ता हुई कि श्रदालत में जाना विलक्कल बन्द हो गया।

सङ्गठन श्रार्थसमाज का जीवन है श्रीर प्रचार है उस जीवन का भोजन । प्रजासत्तात्मक प्रतिनिधि-शासन के सब सदुगुगा श्रार्यसमाज के संगठन में विद्यमान हैं। प्रत्येक श्रार्य सभासद् उस संगठन की इकाई है और भूमगडल के समस्त आयों को एक माला में पिरोना उसका श्रादर्श है। उस समय तक स्थानीय श्रायेसमाजों के वाद केवल प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभाश्रों का ही संगठन हुआ था। प्रांत के आर्यसमाजियों के पास प्रांत की आर्य-प्रतिनिधि-सभा का प्रधान पद ही सबसे ऊँचा पद था, जिसे किसी विश्वासपात्र श्रोर कर्तव्यपरायगा श्रायं को सौंप कर उसके प्रति श्रद्धा-भक्ति का परिचय देते हुए वे उसकी प्रतिष्टा कर सकते थे। सन् १८६२ की सङ्कटापन्न स्थिति में मुन्शीराम जी को पञ्जाव के आर्य पुरुपों ने यह प्रतिष्ठा का पद देकर आपका गौरव किया था। ऐसे गौरव की रहा। करने श्रीर श्रपने प्रति प्रगट किये गये जनता के विश्वास में पूरा उतरने के लिये सचाई के साथ यत्न करना शुरू से ही श्रापका कुछ स्वभाव-सा हो गया था। श्रपने को जालन्धर-समाज के प्रधान-पद के योग्य वनाने का जिस प्रकार आपने यत्न किया था, उसी प्रकार श्रव श्राप श्रपने ऊपर आई हुई प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद की जिम्मेवारी को निभाने में लग गये । प्रतिनिधि सभा का आज जो संगठित रूप दीख पड़ता है, उसको बनाने में मुन्शीराम जी का वहुत अधिक हिस्सा है। सव से पहिला काम आपने यह किया कि प्रतिनिधि-सभा की

श्राधीनता में 'वेदप्रचार-निधि' की स्थापना की। लाहौर-श्रार्थ-समाज के सम्वत् १६५१ (सन् १८६३) के सत्रहवें उत्सव से प्रत्येक उत्सव पर 'वेदप्रचार' के लिये अपील होने लगी। प्रतिनिधि-सभा से सम्बद्ध समाज भी अपने उत्सवों पर वेदप्रचार के लिये श्रपील श्रीर चन्दा इकट्रा करने लगे । सत्नहर्वे उत्सव की वेदप्रचार के लिये की गई पहिली श्रपील पर दो हजार से श्राधिक चन्दा इकट्ठा हुश्रा। लाहीर-श्रार्थसमाज के उत्सव पर तो मुन्शीराम जी श्रपील करते ही थे, प्रान्त के मुख्य-मुख्य समाजों के उत्सवों पर भी श्रापको जाना पडता था श्रार वेद-प्रचार के लिये अपील करने का काम आपके ही सुपुर्द किया जाता था। पहिली श्रपील में उक्त निधि द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य ये वताये गये थे—'उपदेशक रखना, पुस्तक-प्रकाशन, उप-देशक तय्यार करना, पुस्तकालय की स्थापना श्रीर लाहीर में विद्यार्थी-श्राश्रम खोलना।' उपदेशक रख कर वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार का कार्थ विशेष रूप में संगठित ढंग से होने लगा। पहिले ही वर्ष में प्रतिनिधि-सभा के आधीन सात उपदेशक काम करने लगे। 'श्रार्थ-पितका' को भी प्रतिनिधि सभा का पल बना दिया गया । वह सभा की श्राधीनता में प्रकाशित होने लगा । लाहौर-श्रार्थसमाज के १८६३ के उत्सव पर होने वाले प्रतिनिधि-सभा के वार्षिक श्रधिवेशन में फिर भी मुन्शीराम जी ही प्रधान निर्वा-चित हुए। उस अधिवेशन में प्रचार के कार्य को और अधिक

व्यवस्थित किया गया। प्रचार के लिये प्रथक्-प्रथक् विभाग वना दिये गये श्रीर प्रत्येक विभाग के श्रिधिष्टाता भी नियत कर दिये गये। सोलह उपदेशकों की नियुक्ति करने का निश्चय किया गया। २४ दिसम्बर १८६४ को प्रतिनिधि सभा की रजिस्ट्री भी हो गई। इस प्रकार सभा को सुसंगठित करके प्रचार का भी उचित प्रवन्य कर दिया गया। सम्वत् १६५३, सन् १८६६, के 'प्रचारक' के नये वर्ष के पहिले श्रंक में पिछले चार वर्षी के प्रतिनिधि-सभा के कार्य पर एक दृष्टि डाली गई है। उस में बताया गया ई कि पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के प्राप्त-कर्गा में दूसरे प्रांतों की प्रतिनिधि-सभात्रों की श्रोर से भी 'देट्प्रचार-निधि' की स्थापना की गई । पञ्जाव में इन चार वर्षों में वरप्रचार-निधि में दस हजार रुपया खर्च हुआ श्रीर उपदेशकों ने चार हजार स्थानों पर प्रचार किया। इस कार्य का स्वाभा-विक परिगाम यह हुआ कि देवासुर-संपान में प्रतिनिधि-सभा को विजय प्राप्त हुई। प्रान्त के अधिकांश समाजों की सहानुभृति सभा के साथ रही श्रीर उन्होंने उसके साथ मिल कर श्रथवा उसकी आधीनता में रह कार्य करना स्वीकार किया। पंजाव के बाहर नेपाल, हैदराबाद श्रीर मद्रास तक से उपदेशकों की मांग स्त्राने लगी। मुनशीराम जी को पंजाब के बाहर भी धर्मोपदेशों श्रीर व्याख्यानों के लिये जाने को वाधित होना पड़ा ।

श्रार्यसमाज में प्रवेश करने के समय मुन्शीराम जी ने कहा था कि 'भाड़े के टट्ट्यों से धर्म-प्रचार नहीं हो सकता' श्रीर 'प्रचारक' में भी वे स्वेच्छा-भाव से अवैतनिक रूप में प्रचार का कार्य करने के लिये आर्य भाइयों से प्रायः अपील किया करते थे। बैसे जालन्धर-आर्यसमाज की ओर से प्रचार-कार्य में अपने को लगा कर उन्होंने इस सचाई का परिचय भी दिया था, किन्तु श्रव बड़े पैमाने पर उस सचाई की परी हा का श्रवसर उपस्थित हुआ । मुन्शीराम जी उसी लगन श्रीर धुन के साथ प्रचार के विस्तृत त्तेत्र में कृर पड़े, जिसके साथ वे स्त्राज तक श्रपने प्रदेश दुश्रावा में लगे हुए थे। श्रहोरात उनको समाज की ही चिन्ता रहने लगी। तीस दिन में चीस-चीस दिन झौर कभी तीस के तीस ही दिन धर्म-प्रचार के लिये समाजों में लगने वाले दौरों के श्रर्पण होने लगे। वचा हुआ समय 'प्रचारक' के सम्पादन श्रौर श्रार्य पुरुपों के साथ श्रार्यसमाज-सम्बन्धी होने वाले पत-च्यवहार में लगने लगा। इन दौरों में आपके मुख्य साथी परिडत लेखराम जी होते थे। उनको भी प्रचार की धुन थी श्रीर वे लाहीर से राजपूताना, राजपूताना से पेशावर, पेशा-वर से कलकत्ता, कलकत्ता से हरिद्वार तक की लम्बी दौड़ लगाया करते थे। इसी से आर्य जनता उनको उनके नाम की अपेता 'श्रार्यमुसाफ़िर' श्रथवा 'श्रार्यपथिक' के नाम से अधिक जानती है। मुन्शीराम जी के इन दौरों का यह क्रम संन्यास-

श्राश्रम में प्रवेश करने के वाद भी जारी रहा। इस प्रसंग में सन् १८६६ तक के दौरों की श्रोर ही संकेत करना श्रभीए है। मुन्शीराम जी इन दाँरों को 'धर्म-यात्रा' कहा करते थे श्रीर इन यात्राओं में केवल न्याख्यान ही नहीं देते थे, श्रपित पूरे श्रयौं में प्रचार का कार्य किया करते थे। सन् १८६४ की कोटा की धर्मयात्रा की 'प्रचारक' में जो रिपोर्ट दी गई है, उससे पता चलता है कि इन याताओं में श्राप श्रायंसमानों की स्थित का वहुत गहरा अध्ययन करते थे, अधिवेशनों की कार्यवाही की पूरी द्वानवीन कर उनकी कमियों को दूर करते थे, आर्थ पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन के सुधार तथा सामुदायिक जीवन की उन्नति के लिये परामरी दिया करते थे। उनको श्रपनी कमज़ोरियों को दूर फरने के उपाय बताते थे, विदिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पैदा होने वाली शङ्काओं का समाधान करते थे और सार्वजनिक संस्थाओं का समालोचनात्मक वर्णन करते हुए सामाजिक वरा-इयों की चर्चा विशेष रूप में करते थे। इसी वर्ष गर्मी की हुट्टियों में ३१ श्रगस्त को मुन्शीराम जी जालन्धर से लाहीर जाते हैं। वहां दो दिन प्रतिनिधि-सभा का काम करते हैं। ३ सितम्बर को सियालकोट में व्याख्यान देते हैं। ४ को लाहौर श्रा जाते हैं। ५ को लुधियाना, ६ को फ़िलौर, ७ को श्रम्वाला ह्यावनी, ८ को अस्वाला शहर, ६ को करनाल-पानीपत और १० को देहली में ज्याख्यान देते हैं। उसके बाद अगले वर्ष की.

मुहर्रम की छुट्टियों में फिर दौरे पर जाते हैं। ,२२ जून को जालन्धर से चल कर २३ को वज़ीराबाद, २६ को गुजरात, २७ को गुजरांवाला, २८ को रावलिपग्रडी, ३० को खुशहाल-गढ़, १ जुलाई को कोहाट, २ को बन्तू, ६ को डेराइस्माइलखां श्रीर ६ को मुलतान में व्याख्यान देकर जालन्धर लौट श्राते हैं । सन् १८६ में राजपूताना की धर्म-याता की, जिसमें अजमेर श्रौर शाहपुरा श्रादि में व्याख्यान दिये। शाहपुराधीश से भी मुलाकात की। इस दौरे का एक उद्देश्य परोपकारियी सभा को जगाना भी था, जिसके लिये 'प्रचारक' में भी निरन्तर ब्रान्दोलन किया जा रहा था । सन १८६८-६६ की उस महत्वपूर्ण धर्म-यात्रा का वर्णन आगे दिया जायगा, जो गुरुकुल की स्थाप-ना के लिए तीस हज़ार रुपया इकट्ठा करने के संकल्प से की गई थी। इन धर्मयात्राश्चों में होने वाले धर्म-प्रचार के श्रलावा पञ्जाब प्रांत श्रीर बाहिर के कुछ समाजों के उत्सवों पर भी श्राप को जाना पड़ता था। श्रार्थपथिक पंडित लेखराम जी ने मृत्युशय्या पर पड़े हुए अन्तिम शब्द ये कहे थे कि "आर्य-समाज में लेख का काम बन्द नहीं होना चाहिये।" मुन्शीराम जी ने इन शब्दों को सुना था श्रीर उन के सन्देश को पूरा करने के लिए अपने पास से पैसा लगा कर उनके और अपने लिखे हुये कुछ ग्रन्थों को छपवाया भी था। श्रक्तूबर सन् १८६८ से 'आर्यमुसाफ़िर' के नाम से उर्दू का पत्र अलग ही निकालना

......

शुक्त कर दिया था। श्राप ही उस के सम्पादक थे श्रीर श्री वज़ीरचन्द्र जी विद्यार्थी सहायक-सम्पादक ।

इस प्रकार वाग्री और लेखनी द्वारा श्रहोरात्र निरन्तर प्रचार का कार्य करते रहने का श्रवश्यम्भावी परिगाम यह हुश्रा कि शरीर गिरने लगा। चीमारी ने उसको श्रपना घर बना लिया । सन् १८६६ में श्रापको उन्निद्र-रोग हो गया । सोलह दिन तक विल्कुल नींद नहीं आई। पर्वत पर जाकर कुछ विश्राम किया तो शरीर सम्हला, किन्तु प्रचार द्वारा उस पर होने वाला श्रत्यांचार तो निरन्तर ही जारी रहा । उससे उसको कभी छुट्टी नहीं मिली।

इन दिनों 'प्रचारक' द्वारा किये जाने वाले प्रचार के सम्बन्ध में यहां कुछ लिखना इस लिये आवश्यंक है, क्योंकि उससे प्ता चलता है कि मुंशीरामजी ने 'प्रचारक' के अपना होते हुए भी उसे सभा का ही मुख-पत्र वना दिया था। सन् १८६ में 'प्रचारक' के वर्षारम्भ के मुख्य लेख में श्रापने लिखा था कि "समाचार-पत्र हर एक धनी पुरुष द्वाप सकता और चला सकता है, किन्त जनता का प्रेम-पात होना उसके लिये सुगम नहीं है। इस पत्र का सम्बन्ध आर्यसमाज के आन्दोलन के साथ है, इस लिये उसकी उन्नित में इसकी उन्नित, उसकी कमज़ोरी में इसकी कमज़ोरी, उसकी बीमारी में इसकी बीमारी ख्रौर उसकी सेहत में इसकी सेहत है।" इन शब्दों से स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने ग्रपने ही समान प्रपने पत्न को भी श्रार्थसमाज के प्रचार के साथ

तन्मय कर दिया था । आर्य पुरुषों से वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार आवरण करने की विशेष ज़ोरदार अपीलों के साथ-साथ 'प्रचारक' में उनकी व्यक्तिगत कमज़ोरियों की कड़ी से कड़ी श्रालोचना की जाती थी । श्रपने पिता की मृत्यु पर डा॰ परमानन्द के दाढ़ी-मूंद्र मुंडवाने का सख्त प्रतिवाद किया गया। फच्ची-पक्की का मतगड़ा मिटा कर जात-पांत के दायरे को तोड़ने का आर्य-पुरुपों से आग्रह किया गया। आर्य विराद्री के निर्माण की श्रावरयकता वताते हुए विवाहों की समस्या हल करने के लिये रजिस्टर खोलने का प्रस्ताव किया गया । स्त्री-शिका के मार्ग की सबसे बड़ी वाधा वाल-विवाह को दूर करने पर ज़ोर दिया गया । विवाह श्रादि के खर्च घटाने श्रीर विधवाश्रों के वैघव्य-दुःख की श्रोर भी ध्यान श्राकर्षित किया गया । जात-विराद्री की पंचायतों श्रीर घर की खियों के भय के नाम से मृतक-श्राद्ध श्रादि श्रवैदिक प्रथाश्रों में फंसे हुए श्रार्थसमाजियों से कहा गया कि आर्यसमाज और वुज़िद्ली का कोई जोड़ नहीं है। श्रार्यसमाजियों को बताया गया कि सिद्धान्त तो निर्जीव हैं, बनमें प्राया-प्रतिष्ठा तो तब ही होगी, जब कि आये पुरुष उनके अनुकूल श्राचरण करेंगे। श्रायंसमाल के उत्सव और उसका संगठन केवल पैसा जमा करने के लिये नहीं हैं। वे श्रार्थसमाजियों के जीवन को उन्नत बनाने के साधन हैं। प्रत्येक आर्थ सभासद को वर्ष में एक नया आर्य सभासद बना कर अपनी विराद्री को

बढ़ाने का यत्ने करना चाहिये। समाज का मुख्य कार्य खराडन नहीं, मराडन है। खराडन उदेश्य नहीं, केबल साधन है। उपदेशकों को चाहिये कि खएडन की अपेचा अपनी सचाई पर अधिक प्रकाश डाला करें। 'प्रचारक' द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रचार से यह स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने अपनी शक्ति, साधन तथा समय का सदुपयोग उन दिनों समाज के मगडनात्मक श्रथवा रचनात्मक कार्य के लिये ही किया था और इस प्रकार प्रधान-पद के गौरवपूर्य दायित्व को सचाई तथा ईमानदारी के साथ निभाया था। सबसे बड़ी श्रौर प्रशंसनीय बात यह थी कि प्रतिनिधि-सभा के प्रधान की हैसियत से उसका वर्षों तक इस प्रकार कार्य करते हुए भी आपने अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य अथवा धर्मयात्रा का ख़र्च सभा से कभी नहीं लिया। इससे पहिले भी समाज पर अपना किसी तरह का कोई खर्च नहीं डाला। 'आर्य-पलिका' ने प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन में सिम्मिलित होने के लिये आने वाले सभासदों को प्रतिनिधि-सभा से मार्ग-व्यय देने का जब प्रश्न उठाया, तब 'प्रचारक' ने उसका विरोध किया। सन १८६४ या ६५ में श्रापको श्रायंसमाज की श्रोर से विदेशों में प्रचार के लिये भेजने का प्रस्ताव 'आर्य पविका' ने किया । उसके लिये विशेष चन्दा भी इंकट्टा होना शुरू हो गया। पर, आपने स्पष्ट ही लिख दिया कि मुम्त में इतनी योग्यता नहीं, मेरे पास समय भी नहीं श्रीर श्रमी श्रपने ही देश में कार्य पूरा नहीं हुआ हैं।

उस के बाद भी यह प्रश्न उठा, किन्तु श्राप सदा उस से उदा-सीन रहे।

प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद के दायित्व को इस कर्त्तन्य-परायण्ता के साथ पूरा करने का ही यह परिणाम था कि सन १८६२ से चार वपों तक बराबर श्राप ही उस के प्रधान निर्वा-चित होते रहे श्रोर श्रार्थ-पथिक की हत्या के बाद जब समाज के लिए श्रसाधारण संकट का समय श्राया तब फिर श्राप को ही प्रधान चुना गया। स्वास्थ्य श्रीर श्रन्थ कारणों से श्राप बीच-बीच में इस पद से श्रलग होते रहे, किन्तु इन श्राठ-नी वषों में लगभग सात-श्राठ बार श्राप ही उस के प्रधान निर्वाचित हुए। प्रतिनिधि-सभा के वर्त्तमान रूप का ढांचा श्राप का हीं तच्यार किया हुश्रा है श्रीर उस में प्राण-प्रतिष्ठा भी श्रापके द्वारा ही की गई थी।

## पिडत गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और मुक्रदमा

कालेज-दल के लोगों ने अपनी सब शक्ति और समय कालेज को ही उन्नत बनाने में लगा दिया। प्रचार का सब काम महात्मा-दल पर आ पड़ा। मत-मतान्तरों और अन्य सम्प्रदायों की समीना तथा खगडन का सब काम भी उस को ही करना पड़ा। इसका परिगाम यह हुआ कि विरोधियों के सब आक्रमण उस पर ही होने लगे। इसलिये दूसरों की दृष्टि में महात्मा-दल का श्रप्रिय होना स्वामाविक था। कालेज-दल वाले दूसरों की दृष्टि में अप्रिय होने के इस कठिन मार्ग से यथा-सम्भव वचने की भी चेष्टा करते थे। संवर्ष के सब श्रवसरों को वे यत्मपूर्वक टालते थे। सिखों का प्रेम सम्पादन करने के लिये 'सत्यार्थप्रकाश' में से सिखों को चिड़ाने वाले प्रकरण को निकाल देने का प्रस्ताव भी एक वार उनकी श्रोर से किया गया था। डी० ए० वी० स्कूल श्रथवा कालेज द्वारा शिला के उस क्रम में विरोध अथवा संघर्ष का अवसर ही कहां था, जिसमें न तो संस्कृत की शिचा ही श्रानिवार्य थी श्रीर न खान-पान तथा श्राचार-विचार का ही ऐसा कोई प्रतिधन्ध था। कालेज वालों ने पानी की वहती हुई धारा के साथ वहना शुरू किया। उलटी दिशा में तरने का यत्न करने वाले महात्मा-दल को पुराग्य-मत-वादी हिन्दुश्रों, मुसलमानों, ईसाइयों, थियोसोफिस्टों, देव-समाजियों आदि सभी के साथ जोहा लेना पड़ा । कुछ स्वार्थ-साधकों ने संघर्ष श्रीर विवाद के ऐसे श्रवसर से खूव लाभ उठाया । सनातनधर्मावलम्बी जनता की मृद्-भावना ऋौर श्रान्ध-श्रद्धा को धन पैदा करने का साधन बना लिया। श्रार्थ-समाजियों को गाली देना, शास्त्रार्थ के लिये चेलेंज देना ऋौर उनके प्रतिकृत दो-चार व्याख्यान देने पर रोटी का सवाल इल

कर लेना कुछ कठिन नहीं था। कुछ जिखने श्रीर समाचार-पल निकालने का हुनर आने पर अपना उल्लू सीधा करना वाये हाथ का खेल था। परिवटत गोपीनाथ कुछ ऐसा ही चलता पूर्जी श्रादमी था। श्रपने को वह उच घराने का काश्मीरी परिडत वताता था। सनातनी लोगों में वह नेता माना जाता था। सनातनधर्म-सभा का मन्ती, 'सनातनधर्म-गज्रट' का सम्पादक श्रीर 'श्रखबार-ए-श्राम' का वह संचालक था। उस ने ये सव बड्प्पन आर्यसमाजियों को गालियां देकर, उन के प्रति विप फैला कर और उन के साथ शास्त्रार्थों के मुठे मोर्चे लेकर ही ् पैदा किया था। उस के पत्न की भाषा इतनी श्रश्हील, गन्दी श्रौर वाहियात रहती थी कि कुछ लोग श्रार्थसमाज की श्रोर से उस पर मुक्दमा चलाने की भी कई बार चर्चा किया करते थे। पर, मुन्शीराम जी धर्मकार्यों में क़ानून की सहायता लेने के प्रायः विरुद्ध रहते थे और ऐसा करना वे कमीनापन सम-मते थे। वे बहुत समय तक चुप रहे। श्रन्त में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी को ही ललकारा श्रीर गन्दगी से भरे हुए लेख द्वारा उन को शास्त्रार्थ के लिये चेलेंज दिया। मुनशीराम जी ऐसे अवसर की प्रतीका में ही थे। आप ने चैलेंज स्वीकार करते हुए जिला—'लाहौर, जालन्धर, रोपड् श्रथवा करतारपुर में जहां कहीं भी श्राप चाहें शास्त्रार्थ कर सकते हैं।' रोपड़ श्रीर करतारपुर का उल्लेख इसलिये किया गया था कि उसने अपने

चैलेंज में इन स्थानों पर श्रार्थसमाजियों को हराने का उल्लेख किया था। कुद्ध पत्रव्यवहार होने के बाद लाहीर में शास्त्रार्थ होना तय हुआ। २६ श्रीर २७, २६ श्रीर ३० नवम्बर सन १८६८, सम्बत् १६५५, को गोपीनाथ के साथ मुन्शीराम जी के ज़ाहीर आर्यसमाज के उत्सव पर पहिले वच्छोवाजी-समाज-मन्दिर में 'वेद किन प्रन्थों का नाम है' विषय पर, फिर हिन्दू होटल में 'मूर्त्तिपूजा' पर वे सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुए, जिनका श्रार्थसमाज के धार्मिक इतिहास में विशेष स्थान है । इन शास्त्रार्थी में द्वः से दस हज़ार तक की उपस्थिति होती थी। जालन्धर-श्रार्थसमाज के उत्सव पर भी तारीख ३० श्रीर ३१ दिसम्बर को फिर मुन्शीराम जी के गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ हुए। इस प्रकार गन्दगी फैलाकर बढ़ने वाला मनुष्य सदा ही फल-फूल नहीं सकता, एक न-एक दिन उसका पतन अवस्य होता है। गोपीनाथ के भी पतन के दिन शुरू होचुके थे। सम्वत् १६५६, सन् १८६६, की होली पर उसने श्रपने पत्र में श्रार्थसमाज पर रंग क्रिड्कते हुए 'होली के चुटकलों' में कुछ गन्दगी उंडेली थी। सरकार की स्रोर से उसके लिये उस पर १५३ स्र, २०२ स्रौर ५०५ धाराश्रों के श्रनुसार मुक़द्मे चलाये गये। दोष स्वीकार करते हुए श्रदालत से उसने माफ़ी मांगी श्रीर सरकारी वकील ने भी सज़ा न देकर जुर्माना और नेकचलनी के लिये दो मुचलके ले लेने की सिफ़ारिश की, किन्तु लाहीर के डिपुटी कमिश्रर ने

डन लेखों को सनातिनयों तथा आर्यसमािनयों में वैमनस्य पैदा करने वाला और सनातिनयों को फ़ोश तरीक़े से भड़काने वाला ठहरा कर तीन महीने और एक महीने की सख्त केंद्र की सज़ा दे ही दी। अपील करने पर यह सज़ा जुर्माने में परिण्यत हो गई थी।

गोपीनाथ को इस मुक़द्मे में इतना नीचा देखना पड़ा कि वह श्रार्यसमाज श्रौर मुन्शीराम जी से वदला लेने की ताक में बरावर रहने लगा। उसको भड़काने वाली ऐसी ही एक घटना श्रीर हो गई। रोपड़ में सनातनधर्मानिम्बलयों ने श्रार्य पुरुषों के सामाजिक वहिष्कार की घोषणा की श्रौर समाचार-पत्नों में उसके सम्बन्ध में लेख भी लिखे। सीताराम जैनी का लेख 'जैनधर्म श्रावक' में ऋौर स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री श्लौर उप-मन्त्री के लेख गोपीनाथ के 'सनातनधर्म गज़ट' में निकले थे। रोपड़ के आर्य पुरुषों की ओर से श्री सोमनाथ और श्री इन्द्रचन्द्र ने सीताराम जैनी, स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री तथा उपमन्त्री श्रौर गोपीनाथ के विरुद्ध मानहानि के मुक़द्मे दायर कर दिये। सीताराम जैनी ने पहिली ही पेशी पर माफ़ी मांग ली ख्रौर कह दिया कि में आयों को विरादरी से खारिज़ नहीं सममता। दूसरी पेशी पर धर्म-सभा के मन्त्री, उपमन्त्री झौर गोपीनाथ को साफ़ी मांगने के लिये विवश होना पड़ा। साथ में १०० रुपया हरजाना भी देना पड़ा। ४ सितम्बर सन् १६०१ को यह

मामला इस तरह निबट गया। गोपीनाथ के जले पर नमक छिड़का गया। लोगों में फैलाया गया कि इस मुक़द्मे में श्रमली हाथ मुन्शीराम जी का था। पर, वस्तुस्थिति यह थी कि रोपड़ के आर्यसमाजियों को इस बुरी तरह सताया गया था कि उनको विधर्मियों श्रौर श्रक्कृतों से भी गया-बीता ठहरा कर उनका पानी बन्द कर दिया गया था; नाई, घोबी हज्जाम, कहारतक रोक दिये गये थे; उनके यहां काम करने वाले कहारों तक को अपनी बिराद्री से खारिज करा दिया गया था : गरमी में बचे बीमारी में तड़फते रहते थे और पानी का एक घड़ा भी किसी कुएं से भरना नहीं मिलता था। इस विकट परिस्थिति में आर्थ पुरुष श्रीर क्या करते ? श्रस्तु, इस प्रकार दो बार नीचा देखने के बाद फरवरी सन् १६०१ में 'प्रचारक' के १, ८ श्रीर १४ फरवरी १६०१ के कुछ लेखों के आधार पर लाहीर के फर्स्ट क्वास मिक्स्ट्रेट मि० हेर्बर्ट की श्रदालत में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी पर 'प्रचारक' के सम्पादक के नाते, वज़ीरचन्द जी विद्यार्थी पर सहायक सम्पादक के नाते श्रीर बस्तीराम जी पर मैनेजर के नाते मानहानि का दावा दायर कर दिया। २६ अप्रैल १६०१ को मुक़द्मे की पहली पेशी हुई। रोपड़ का और यह मुक़द्मा-दोनों ऊपर के शास्त्रार्थों से भी कहीं श्रिधिक महत्वपूर्य सिद्ध हुए । इस लिये सनातनियों और आयों में इसकी धूम मच गई। गोपीनाथ ने श्रपने बयान में श्रपनी पारिवारिक, सामाजिक तथा सार्व-

जनिक प्रतिष्ठा का बहुत बढ़िया चित्र श्रंकित किया श्रोर वैसे ही गवाह भी भुगता दिये। 'सिविल मिलिटरी गज़ट' और 'कोहनूर' से माफ़ी मँगवाने के श्रभिमान में वह चूर था। कभी-कभी तो ऐसा ही मालूम होता था कि मुन्शीराम जी मुक़दमा हार जायंगे। पर, डुबोने वाले से तारने वाला वलवान् होता है। एक दिन शाम को सफ़ाई पेश करने की तय्यारी की गहरी चिन्ता में मम मुन्शीराम जी कोठी के बरामदे में टहल रहे थे कि एक श्रजनवी आदमी आया और चिट्ठियों का एक वग्डल उनके हाथ में देकर चला गया। सनातन-धर्माभिमानी गोपीनाथ के जीवन का वह कचा चिट्ठा था। 'पिटलक वर्क्स डिपार्टमेग्ट' के हिसाब की जांच-पड़ताल करने वाले आफ़िस के मुन्शी करीमबख्श की **उन चिट्ठियों के श्राधार पर सफ़ाई की** श्रोर से गवाह पेश किया गया। उसके विस्तृत बयान का श्राशय यह था—'मैं होटी अव-स्था से गोपीनाथ को जानता हूं। इम दोनों लँगोटिये दोस्त हैं। स्कूल में भी साथ-साथ पढ़े हैं। गोपीनाथ बहुत-सी वेश्याएं रखता है, जिनमें कुछ के नाम हैं बरकतजान, मुन्नीजान, नाज, मोतीजान । मोतीजान पर गोपीनाथ मुग्ध था । श्रनारकाली की एक यहूदिन के साथ भी उसका बुरा सम्बन्ध था। इन वेश्याश्रों के पास उसके श्रीर उसके पास उनके पत्र, जिनमें से कुछ श्रदालत में भी पेश किये गये थे, मेरी मार्फ़त श्रांते जाते थे। गोपीनाथ ने मुसको बताया कि उसको काश्मीर से पन्द्रह हज़ार रुपया मिला था। इज़ार-दो इज़ार की मत की घड़ी महाराजा पूंछ से मिली थी। गोपीनाथ मुम्म से कहा करता था कि रुपया मकारी से ही पैदा होता है। 'राम-राम जपना पराया माल अपना' की वह प्रायः मिसाल दिया करता था। सभाश्रों पर जाता हुआ भी औरतें साथ ले जाया करता था। गोपीनाथ को जिही, वदमारा और चालाक कहा जा सकता है। उसने मेरे साथ श्रोर मेरे सामने 'वीफ़', गाय का मांस, कई बार खाया है। उसकी रखी हुई सब वेश्योंय मुसलमान थीं। उनके साथ वह एक ही रकेवी में खाया करता था। शराव भी पिया करता था।"

हाः मास मुक़द्मा चलने के वाद दो सितम्बर सन् १६०१ को मिजिप्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए बस्तीराम जी को तो एकदम ही बरी कर दिया। मुन्शीराम जी श्रौर वजीरचन्द्र जी को वरी करते हुए मिजिप्ट्रेट ने जो लम्बा फैसला लिखा उस में गोपीनाथ की सब क़र्लाई खुल गई। मिजिप्ट्रेट ने फैसले में लिखा—''गोपीनाथ गई ब्राह्मण तो क्या, काश्मीरी भी है कि नहीं, इस में भी सन्देह है। उस के पिता ने श्रपने खानदान की ऐसे पास के सम्बन्ध की खी से विवाह किया, जिस को हिन्दू बुरा मानते हैं। 'श्रखवार-ए-श्राम' में गोकुशी पर लिखे हुए लेख उसके ही हैं श्रौर ये उस के श्रपने दिमाग की शरारत की उपज हैं, जो मुसंलंमानों को ख़ुश करने के लिये लिखे गये हैं। वह एक धोलेबाज़ श्रादमी है, जो श्रपने नफ़े के लिये हिन्दू जनता को धोखा देता रहा है। वह हर एक सार्वजनिक काम स्वार्थ या पसे के लिये ही करता मालूम होता है। पैसा जमा करने का कोई श्रवसर उसने खाली नहीं जाने दिया। विना प्रयोजन श्रपीलें करके उसने जनता से पैसा वटोरा है श्रौर रियासतों से भी रुपया हासिल किया है। इसमें श्राम जनता का फायदा है कि गोपीनाथ सरीले लोगों का चाल-चलन खोल कर सब के सामने रखा जाय। सनातनधर्म-सभा श्रौर सनातनधर्म को इस मुक़दमे से यदि कोई चोट लगी है तो उसकी ज़िम्मेवारी गोपीनाथ पर है, क्योंकि उसने उनको इस मुक़दमे में घसीटा है श्रौर श्राज तफ वह श्रपने को उनका दोस्त कहता रहा है।"

इस मुक्दमे की यह सफलता मुन्शीराम जी की एक असाधारण विजय थी। हज़ारों की संख्या में जनता ने अदालत में जमा हो कर इस विजय पर आपको वधाई दी और आपका अभिनन्दन किया। गोपीनाध को लेने के देने पड़ गये। उसके पापी जीवन पर पड़ा हुआ परदा उठ गया। उस की असिलयत लोगों पर प्रगट हो गई। इस मुक्दमे से पता लगता है कि आर्थ पुरुषों के लिये वह समय कितना विकट था और मुन्शीराम जी को उस विकट परिस्थिति में किस असाधारण साहस के साथ काम करना पड़ता था ? 'वंगवासी' और 'वेंकटेश्वर-समाचार' आदि सनातनी पत्नों में होने वाली टीका-टिप्पग्री

का जवाव भी 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीराम जी को ही देना पड़ता था।

इन दिनों में ही सुमित्रादेवी का विवाह डा० गुरुदत्त जी के साथ जाति-वन्धन तोड़कर श्रापकी ही प्रेरणा से किया गया था। उस पर श्रार्थसमाजी-पत्नों तक ने श्राप पर टीका-टिप्पणी की थी। कुछ सिद्धांतवादी श्राप पर इस लिये खङ्गहस्त हुए थे कि आप ने श्रपनी वड़ी पुली वेदकुमारी का विवाह जातिवन्धन तोड़ कर नहीं किया था। संयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा का मुख-पत्र 'त्रार्थिमत्र' तो श्राप पर इसीलिये रुष्ट था कि श्राप जात-पात तोडु कर गुगा कर्म स्वभाव से वर्गा-व्यवस्था कायम करने पर ज़ोर देते थे। सिद्धांत की श्राड में श्राप पर रोप प्रकट करने वालों के तब मुंह वन्द हो गए, जब श्रापने सन् १६०१ के नवम्बर मास में श्रपनी दूसरी कन्या श्रमृतकला का विवाह डा० सुखदेव जी के साथ उन की आर्थिक अवस्था के वहुत साधारण होते हए भी जनमगत जात पात का वन्धन तोड कर. घर वालों के पूरा विरोध रहते हुए भी, कर दिया। इस की श्रच्छी चर्ची हुई, क्योंकि श्रार्थसमाज में जातिवन्धन तोड़ कर किये गये विवाहों में यह दूसरा ही विवाह था। उस समय श्रार्यसमाज मं सिद्धांतवादियों ने एक 'श्रार्य-श्रात्-सभा' का संगठन किया था. जिसके सदस्यों ने पहली कन्या के विवाह को लेकर मुन्शीराम जी पर श्रालोचना की वौद्घार कर दी थी। उस सभा के सिद्धांतवादी आर्थ वीर नेता अवतक भी जन्मगत जात-पात के दलदल में धंसे हुए हैं। इसी से मुनशीराम जी के उस चरित्रवल का पता लगता है, जिस का परिचय आपने सन् १६०१ में दिया था। सिद्धांत का प्रश्न उपस्थित होने पर आपने सदा इसी प्रकार उत्कृष्ट चरित्र-वल का परिचय दिया और आर्थसमाज के नेतृत्व को कभी दाग नहीं लगने दिया।

## १०. गुरुकुल का स्वप्न

गुरुकुल मुन्शीराम जी के जीवन का वहुत पुराना स्वप्न था। एक जगह आपने लिखा था—"उस समय में द्यानन्द एंग्लो-वैदिक-कालेज को ही पुत्तों के लिये गुरुकुल समम्मता था। इसिलये कन्या गुरुकुल को स्थापित करने के लिए फिरोज़पुर की पुती-पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताव मैंने किया था।" इन शब्दों से द्यानन्द-एंग्लो-वैदिक-कालेज के सम्बन्ध में गुरू शुरू में लोगों की जो धारणायें थीं, उन का भी पता लगता है। मुन्शीराम जी ने भी ऐसी धारणा से ही कालेज की स्थापना का समर्थन और 'प्रचारक' द्वारा उस के लिये आंदोलन किया था। समस्त आर्यजनता के साथ-साथ मुन्शीराम जी को भी कालेज से निराश होना पड़ा। न केवल कालेज की, किन्तु वर्त्तमान शिका प्रणाली में ब्रह्मचर्याश्रम की पद्धित का अभाव आप को बहुत खटका करता था। कालेज के लिये स्थिर स्थान नियत करने का प्रश्न उठने पर 'प्रचारक' में आपने जिला था कि सरकारी कालेजों पर तो हमारा श्रधिकार नहीं, किन्तु श्रपने कालेज पर इतना अधिकार हो सकता है कि उसके लिये शहर से दूर जगह ली जाय श्रीर कालेज का स्थिर-भन्न शहर में न वना कर शहर से दूर वनाया जाय। वर्गाश्रम-पद्धति के पुनर्जी-वित करने का प्रश्न उठने पर श्राप प्राय: 'प्रचारक' में लिखा करते थे कि 'श्राश्रमञ्यवस्था के बिना वर्णाञ्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आश्रमों पर ही वर्ण निर्भर हैं। जब गुरुकुल नहीं हैं, तव श्राश्रम-पद्धति का उद्धार कैसे हो ?' गुरुकुल के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा तो 'प्रचारक' में प्रायः शुरू के श्रंकों से पढ़ने को मिलती है, किन्तु उसके लिये स्पष्ट प्रस्ताव ८ श्राषाढ़ सम्बत् १९५३ के श्रङ्क में किया हुआ मिलता है। उस श्रङ्क से 'सन्तान को आर्य क्यों कर बना सकते हो ?' के शीर्षक से एक लेखमाला शुरू की गई थी। शहर के वातावरण के बुरे प्रभाव से पदा होने वाली व्रराइयों का उद्घेख करने के वाद श्रापने एक स्पष्ट योजना गुरुकुज के सम्बन्ध में पेश की थी। उसका श्राशय यह था कि २० श्रार्य पुरुष ऐसे चाहियें जो श्रपनी सन्तान के लिये १५ रु० प्रति-मास खर्च कर सकें। श्रमृतसर के पास नदी के किनारे ऐसा प्राकृतिक सौन्द्र्य है, जहां परीच्या के लिये गुरुकुल खोला जाय। श्रपने दो वालकों को उसमें भेजने का निश्चय प्रगट करके आपने अठारह और ऐसे

आर्य पुरुषों के लिये अपील करते हुए उस लेखमाला को समाप्त किया। इसरे लेख में बताया गया था कि इस प्रकार गुरुकुल खुलने में २००रु० महीना की श्रामदनी होगी। १२०रु० महीना संस्कृत के पंडित और दूसरे विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों पर व्यय होगा। ६ रु० प्रति साह प्रति विद्यार्थी के हिसाव से १२०) भोजन-खर्च होगा। वाकी ६०) में १० विद्यार्थी निःशुल्क शिका प्राप्त कर सकेंगे। 'श्रार्य पहिका' ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और लिखा कि अच्छा हो यदि आर्य-सार्वभौम-प्रतिनिधि सभा का संगठन करके उसके आधीन गुरुकुक खोला जाय-तव तक आर्य सार्वदेशिक सभा की स्थापना नहीं हुई थी। आर्थ-समाजी पत्नों में इस प्रस्ताव पर श्रच्छी चर्चा हुई। पन्त-विपन्त में ख़ुव जिला जाने जगा। कालेज-रल के जोग तो इस प्रस्ताव का उपहास ही करते थे और वे कुछ द्वेषभाव से उसके विरुद्ध आन्दोलन भी करते थे, किन्तु महात्मा-दल के भी ऐसे लोग कुछ कम नहीं थे, जिनको ऐसा गुरुकुक खोलने में भारी श्रापत्ति थी। मुन्शीराम जी का प्रारम्भ से ही यह मत था कि आर्थ-प्रतिनिधि-सभा की श्रोर से उसकी श्राधीनता में गुरुकुल खोला जाय, किन्तु कुछ लोगों को भय या कि प्रतिनिधि-सभा पर गुरुकुल का भार डालने से प्रचार-कार्य में वाधा पहुंचेगी। **उसकी परिमित राक्ति इतना वड़ा भार सहन नहीं कर सकेगी।** कुछ लोगों का यह भी खयाल या कि जङ्गल के एकान्त में रह

कर केवल संस्कृत पढ़ने वाले वालक नहीं मिलेंगे श्रीर वर्तमान शिता के साथ संस्कृत का पढ़ाना सम्भव नहीं होगा। वालकों के चरित्न-निर्माण के सम्बन्ध में पूछा जाता था कि मां-वाप की श्रपेता श्रध्यापक इस सम्बन्ध में क्या श्रधिक काम कर सर्केंगे ? जालन्धर में वैदिक-श्राश्रम श्रौर दुश्रावा-हाईस्कूल खोला गया था। कुळ लोग संस्कृत की पढ़ाई की श्रावश्यकता उनके ही द्वारा पूरी कर लेने की वात भी कहते थे। नूरमहल के श्री जगनाथ जी श्रार्य गुरुकुल के उक्त प्रस्ताव के पहले समर्थकों में से थे। उन्होंने प्रत्येक श्रार्थसमाजी से एक-एक रुपया गुरुकुल के मकान श्रादि वनाने के लिये देने की श्रपील की थी श्रीर २५ रु० मुन्शीराम जी के पास भेज भी दिये थे। इससे मुन्शीराम जी को इतना उत्साह मिला कि श्राप गुरुकुल की स्कीम तय्यार करने में लग गये। श्चार्यसमाज-गोविन्दपुर के उपप्रधान श्री विशनदास जी ने जिला गुरुदासपुर में गुरुकुल या उसकी शाखा खुलने पर उसके लिये जमीन और एक हज़ार रु० एकसाथ देने का वायदा किया। लाला सोहनलाल जी ने श्रपने गांव में दो घमाऊं ज़मीन श्रीर ४० रू० वार्षिक देने की घोषणा की । दोनों श्रार्थ पुरुषों ने श्रपने एक-एक वालक को भी गुरुकुल में मेजना स्वीकार कर लिया। बरार प्रान्त के श्रकोला ज़िले के पातृर-निवासी श्री शिवरत्नसिंह जी वर्मा ने श्रपने चचेरे भाई श्री गोविन्दसिंह जी वर्मा मन्सफदार की श्रोर से सुचित किया कि यदि श्रार्थसमाज प्राचीन पद्धति

पर गुरुकुल कायम करे तो वे इस लोकहितकारी काम में दस हुज़ार रुपया देने का वायदा करते हैं। साथ वे श्रपने प्रिय पुल धर्मसिंह को भी वहां मेर्जेंगे। ३ श्राधिन सम्वत् १६५४ के 'प्रचारक' में ''श्राश्रम-व्यवस्था श्रोर उसकी वुनियाद'' शीर्पक से इस सम्बन्ध में जो लेख निकला था, उसका श्रंश यहां दिया जाता है। इससे 'प्रचारक' की श्रपनी उस विशेष भाषा का भी पता चल जायगा जो उसकी एक विशेषता थी। उस लेख में लिखा गया था—"यह मुवारक तहरीक परिडत गुरुदत्त जी की जीवनी में ही शुरू हो गई थी। की मृत्यु के वाद कुछ समय की खामोशी के वाद फिर इस मज़मून पर तहरीरी काम शुरू हो गया था। सन् १८६४ के दौरे में इमने श्रकसर जगहों में धार्मिक श्रार्थ भाइयों से वातचीत की। श्रकसर उन्होंने श्रपनी सन्तान को गुरुकुल में भेजना स्वीकार किया। बहुत से सज्जन आर्थिक सहायता करने को भी तैयार हैं। लेकिन दूसरे कार्यों का वोम इतना रहा कि उस समय कोई तरीका वरामद न हुन्ना । पर, सुलगी हुई धर्म की यह श्रग्नि वुमी नहीं। चुनांचे लाला जगन्नायजी वजाज नूरमहल ने श्रपने कारखाने में कुछ हिस्सा गुरुकुल का कायम किया और एक साथ २५ रु० पेशगी उसमें से मेज भी दिये । इसके वाद पं० लेखरामजी आर्यमुसाफ़िर के धर्म पर विलदान होते ही अन्य कामों के वोम ने श्रा दवाया। फिर भी हम इस

सवाल पर वरावर विचार करते रहे । इसमें शक नहीं, कि हम भी सुस्त हो चले थे, लेकिन निराशा को पाप सममते हुए हमने श्राशा नहीं छोड़ी थी श्रीर कुछ समय तक इस सम्बन्ध में श्रिधिक विचार करने का निश्चय कर लिया था। इसी वीच में श्रीगोविन्दपुर के श्रार्य भाइयों ने श्रजीब धार्मिक जोश दिखाया श्रीर उसके वाद ही बाबू शिवंरत्नजी वर्मा ने कुमार गोविन्दिसह जी मन्सफदार का साहसपूर्ण निश्चय ज़ाहिर किया । ये दोनों निश्चय यदि पूरे हो जायं तो गुरुकुल का खुलना कुछ भी मुश्किल नहीं है। त्रालवत्ता श्रीगोविन्दपुरी भाइयों की शर्त ठीक नहीं है। मगर, हमको यकीन है कि जाला विशनदास श्रीर जाला मोहन-जाजजी आदि भाई कभी भी अपनी इस शतं पर हठ नहीं करेंगे और हर एक फ़ैसले को श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा पंजाव पर छोड़ देंगे। त्र्यार्थ-प्रतिनिधि-सभा का नाम सुन कर हमारे पाठक आश्चर्य करेंगे। पर, उनको मालुम हो कि जो श्रपील वेद-प्रचार-फ़राड के लिये सभा के प्रधान श्रीर मन्त्री की श्रोर से प्रकाशित हुई थी उसमें गुरुकुल खोलने की श्रोर इशारा मौजूद है। इस समय जब कि आर्यप्रतिनिधि-सभा की अन्तरङ्ग-सभाने आर्य-विद्यार्थी-आश्रम लाहौर को ग्रैर-ज़रूरी ठहरा दिया है, तव पूरी श्राशा वंध जाती है कि सभा गुरुकुल को श्रपनी श्राधीनता में खोलने को तैयार हो जायगी। हमने इरादा कर लिया है कि श्रीगोविन्दपुर श्रार्यसमाज के जलसे में, जो कि ३ श्रीर ४

श्रक्तुबर सन् १८६७ को होगा, शामिल होंगे श्रौर उस समयं श्रंपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे श्रपना दान नक्द देवें, जिससे उन सज्जनों के दिलों को ढारस मिले, जो कि गुरुकुलं कें लिये मुद्दत से व्याकुल हो रहे हैं।" लेख के अन्त में आर्य भाइयों से तन, मन, धन से इस पवित काम में सहायता करने की ज़ोरदार अपील करते हुए लिखा गया था—"इस तंहरीक से इंमदर्दी रखने वाले आर्थ-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में शरीक हों श्रीर जो कुछ भी इस यहा में प्रारम्भिक भेट करना चाहते हैं, सांथ में जावे। अगर न आ सकें तो अपनी हमद्दीं और मदद के वांयदे की सुचना पत्न से दें। जिन सन्जनों के पुत्र १२ वर्ष से कंम आयु के हैं वे अंपने 'पुत्री' को धर्म के अर्पण करने की प्रतिज्ञा करें, ताकि उनके कियें हुए हौसले से उत्साहित होकर श्रीगोविन्दपुर से ही श्रार्य-प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक निश्चित निवेदन-पत्र भेजा जा सके। पढ़ाई के काम के लिये हमने दो धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है । पाठ-विधि महर्षि द्यानन्द स्वयं तैयार कर गये हैं। हमें सिर्फ़ उंन विषयों का सिलसिला वांधना होगा और अन्य भाषाओं विशेषतः व्यावहारिक विद्यास्रों का उन में समावेश करना होगा, जो श्रार्थसमाज के विद्वान धार्मिक सभासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा तय्यार कर सकेगी।" इतने लम्बे उद्धरण को यहाँ इसिलिये दियां गया है कि पाठकों को पतां लग सके कि

मुन्शीरामजी के जीवन के सबसे श्रिधिकं महत्वपूर्ण कार्य का वीजारोपरा किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गर्या था श्रीर उसके लिये श्रार्य जनता का कितना विश्वास, प्रेमं, सहदयता तथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट ई कि श्रपने द्वारा फिये जाने वाले इस महान कार्य के सम्पन्न करने का सब भेय वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे । उनके लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि दस-पांच प्रभावशाली पुरुपों की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोल लेते। गुरुकुल तो खुल जाता, किन्तु वैसा करना त्रार्यसमाज के संगठन के प्रतिकृष होता। श्रपने को संगठन के श्राधीन कर देना श्रीर उसके सामने अपने व्यक्तित्व को भुला देना मुन्शीरामजी के जीवन का एक बहुतं वड़ा सद्गुया है। इसिलये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते हुए उनका सव ज़ोर इस वात पर था कि आर्य-प्रतिनिधि-सभा उसके खोलने का निश्चय करे और उसकी ही आधीनता में उसका संचालन हो।

श्रीगोविन्दपुर श्रार्थसमाज के उत्सव पर ता० ३ श्रक्तूवर सन् १८६७ की रात को ६ वजे श्रार्थ भाइयों की सभा हुई, जिस में बहुत से वाहिर से श्राये हुए श्रार्थ भाई भी संस्मिलित हुए। गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई। सर्वश्री मुन्शीराम जी, रामभजदत्त जी चौधरी, सीताराम जी लाहीर-निवासी, केसरीमल जी दीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी श्रीगोविंदपुरी

श्रादि ने वहस में भाग लिया। सर्वसम्मति से निश्चय हुश्रा कि "श्रार्य पुरुषों की यह कान्फ्रेन्स श्रीमती श्रार्य-प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव की सेवा में यह निवेदन करना श्रात्यन्त श्रावश्यक सममती है कि गुरुकुल शीघ्र ही खोला जाय।" इस प्रस्ताव को सभा के पास भेजने का श्रिधकार मुंशीराम जी को दिया गया। इस के वाद समाचारपत्नों में इस विपय की विशेष चर्ची होने लगी। प्रतिनिधि-सभा के उस समय के उत्साही मन्त्री श्री जयचन्द्र जी ने यह विचार उपियत किया कि गुरुकुल खोलने का प्रांदोलन करने के लिये १५-२० आर्थ पुरुषों की एक कमेटी वनाई जाय, समाचार-पत्नों में गुरुकुल खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में ज़ोरदार लेख निकला करें, डेपुटेशन द्वारा २०-२५ हज़ार रुपया जमा किया जाय । श्रार्थसमाज मुकेरियां के श्रद्धा-सम्पन्न मन्त्री श्री मुंशीराम जी ने श्रपील करते हुए लिखा कि प्रत्येक प्रतिनिधि-सभा को अपने-अपने प्रांत में गुरुकुल खोलना चाहिये श्रौर पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा के श्राधीन प्रत्येक समाज को कम से कम सौ-सौ रुपया इकट्ठा करके सभा के पास मेजना चाहिये। श्रापने बताया कि १७५ आर्यसमाजें इस प्रकार पौने दो लाख रुपया सहज में इकट्ठा कर सकती हैं। इस प्रकार गुरुकुल के सम्बन्ध में उत्साहजनक चर्चा होने लगी। आर्थ पुरुपों की इस तय्यारी श्रीर उत्साह के वाद प्रतिनिधि-सभा चुप कैसे रह सकती थी ?

ता० २६ नवम्बर सन् १८६८ के स्मरगीय ऋघिवेशन में प्रतिनिधि-सभा ने गुरुकुल खोलने और श्रृषि दयानन्द के अधूरे वेद-भाष्य को पूरा करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत किये श्रौर निश्चय किया कि दोनों कार्यों के लिये श्राठ-श्राठ हज़ार रुपया जमा हो जाने पर ये काम शुरू किये जायेंगे। गुरुकुल की योजना तय्यार करने का काम ग्रुशीराम जी के सिपुर्द किया गया। श्रापने शीघ्र ही योजना सभा को सौंप दी। सभा की श्रोर से उस को प्रचार के लिये क्रपवाया गया। यह सब होने के बाद भी काम में ढील होते देख कर मुशीराम जी से नहीं रहा गया। उन्होंने आषाढ़ सम्वत् १६५६, श्रगस्त १८६८, के 'प्रचारक' में यह घोषगा कर दी कि जब तक गुरुकुल के लिये ३० हज़ार रुपया इकट्ठा न कर लेंगे, घर में पैर नहीं रक्लेंगे। आर्य पुरुषों में उत्साह तो पूरा था, किंतु देश की अवस्था अनुकूल नहीं थी । चारों ओर दुर्भिच फेला हुआ था । समाचार-पत्र पढ़ने वालों के घ्रालावा गुरुकुल का नाम भी किसी ने नहीं सुना था और गुरुकुल की स्पष्ट कल्पना तो बहुत ही कम लोगों के सामने थी। ऐसी विपरीत और कठिन अवस्था में ऐसी प्रतिज्ञा कर के उसको पूरा करना आप का ही काम था।

इन नौ मास के लम्बे दौरों की कथा बहुत चड़ी, रोचक श्रौर शिलाप्रद है। उस सब को विस्तार के साथ यहां देना सम्भव नहीं है। २५ भाद्रपद सम्बत् १८५६, २६ श्रगस्त सन

१८६८ को जालन्धर से इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये निकलते ही पहला कटु श्रनुभव यह हुआ कि पिछले चार-पांच वपों से गुरुकुल के लिये जो लोग लम्बी-लम्बी वार्ते बनायां करते थे, वे सव ढीले दीख पड़े। पंडित रामभजदत्त चीधरी ने पूरा साथ देने का विश्वास दिलाया और साथ दिया भी । पं० पूर्णचन्द्र जी श्रीर मास्टर श्रात्माराम जी श्रमृतसरी भी श्रन्हे सहायक सिद्ध हुए। नवीवख़्रा वैरागी श्रौर पं० शिवनाथ जी जालन्धर से ही साथ हुए श्रीर श्रन्त तक साथ रहे। सभी जगह स्थानीय श्रार्य पुरुषों ने पूरे उत्साह का परिचय दिया, यथाशक्ति स्वयं सहायता की श्रीर दूसरों से भी कराई। दौरे के पहले हिस्ते का कुछ विस्तृत विवरण देने से सारे दौरे का विशद चित्र पाठकों के सामने स्वयं श्रंकित हो जायगा। ता० २६ श्रगस्त को जालन्धर से विदा होकर उसी दिन शाम को ६ वजे गुरुकुल-भिन्ना-मगडली गुजरानवाला पहुंची । वहां मुन्शीराम जी के ता० २६ श्रीर २७ को दो व्याख्यान हुए श्रीर ४६२ रु० जमा हुए। २८ को लालामृसा से ३६ रु० ८ श्रा० मिले। २६ को खुनमियांनी पहुँचे, जहां ३० को लाला ज्वाला-प्रसाद जी की वह ज़मीन देखी, जो उन्होंने गुरुकुल के लिये देने का वायदा किया था। वहां से रावलिंपेडी होते हुए ३१ को पेशावर गये। वहां से आर्य पुरुषों ने आभी न आने के लिये तार दिया था, किंतु वह तार मुन्शीराम जी को मिला न था।

एक तो मद्रास-प्रचार के लिये उसी समय वहां १००० रू० इकट्ठा हो चुका था, दूसरे वहां दुर्भित की भी शिकायत थी। इस पर भी वहां १६४४ रु० इकट्टे हुए। पांच सौ से कुछ श्रिधिक स्कूल के लिये जमा किया गया था। वह इसी फ़राड में दे दिया गयां। ५ सितम्बर को रावलपिंडी श्राचे। यहां के श्री ख़ुशीरामजी ने पांचं हज़ार देने का वायदा किया था, किंतु यहां पहुँचने से पहिले ही उनका आकस्मिक देहावसान होगया था। ६ को कोह-मरी श्रौर ८ को फिर रावलिपंडी में मुक़ाम हुश्रा। दोनों स्थानों से १८५० रु० की प्राप्ति हुई। १० को गुजरात से ८४२ रु० प्राप्त हुए। ११ को लालामुसा और १४ को वज़ीरावाद होते हुए १६ को सियालकोट पहुँचे, जहां से ६५० रु० की भित्ता प्राप्त हुई। इसी वीचं में जम्मू से रामंभजदत्त जी २५३ रु० कर लाये थे। १८ को वज़ीराबाद से ५०० रु० हुआ । १८ से २२ तक लायलपुर, सांगला, श्रकालगढ़, रामनगर श्रादि में कार्य किया गया । २२ को लाहीर होते हुए २३ को भित्ता-मगडली जालन्धर श्रागई। इन दौरों में जालन्घर श्राने पर मुन्शीराम जी दुश्रावा-हाई-स्कृष या समाज-मन्दिर में ही ठहरा करते थे। एक दिन जालन्धर में विश्राम लेकर २४ सितम्बर को शिमला जाने का विचार था, किंतु वहां जाना स्थिगित करके श्रम्बाला श्रीर संहारनपुर होते हुए २४ की रात को श्राप श्रकेले ही हरिद्वार गये। हरिद्वार जाने का उद्देश्य गुरुकुल के लिये कोई उपयुक्त स्थान

ढ़ंढना था। इसी उद्देश्य से धाप ने हरिद्वार के श्रास-पास विशेष कर गंगा के ऊपर भृषिकेश की तरफ़ बहुत-सी ज़मीन देखी। पर, श्राप को गङ्गा के पार चराडी पहाड़ के नीचे की ही जगह श्रिधिक पसन्द श्राई। उस जगह में हरिद्वार से मिलने वाले सव लाभ तो प्राप्त थे, किंतु उससे होने वाली हानियों से वह जगह सुरितत थी। हरिद्वार श्राने वाले तीर्थ-यानियों को गुरुकुल की श्रोर श्राकर्पित करने का ध्यान मुन्शीराम जी को उस समय से ही था। दूसरे दिन रामभजदत्त जी भी हरिद्वार पहुँच गये। उनको एक दिन के लिये वहां छोड़ कर श्राप देहली चल दिये। २६ सितम्बर की रात को यहां पहुंचे। पहुंचते ही श्रार्थ-पुरुपों ने निराशा का चित्न खींचना शुरू कर दिया । पर, मुन्शीराम जी इस प्रकार निराश होने वाले नहीं थे। दूसरे दिन ग्वालियर से पं० पृर्यानिन्द जी, पं० गंगादत्त जी, पं० सुरजप्रसाद जी श्रीर हरिद्वार से पं० रामभजदत्त जी भी आ गये। यहां टाउनहाल में भी व्याख्यान हुए। स्थानीय श्रार्थ पुरुषों की निराशा में भी ७७८ र० नकृद इकट्ठा होगया और ८०० र० के लगभग के वायदे हो गये। यहां ५ श्रक्तूवर तक काम हुआ। लगभग ५ सप्ताह की इस यात्रा में ८ हज़ार रुपया मिलने की सूचना 'प्रचारक' में दी गई थी । इस यात्रा में एक-दो श्रच्छी मनोरखक घटनायें हुईं। रावलपिंडी जाने के लिये टांगा किराये पर किया गया। टांगे के श्रहु वाले ने टांगे के किराये की रसीद 'गुरुकुल' के नाम से

काटी । उसे ठीक करने के लिये जब उससे कहा गया तब भी उसके लिये श्रापनी भूल का मालूम करना कठिन था । मुन्शीराम जी को वह गुरुकुल के ही नाम से जानता था । सममाने पर उसको मालूम हुआ कि मुन्शीराम जी और गुरुकुल में क्या भेद है ? रावलिपंडी में आर्य भाई तक कहने लगे कि लोग तो गुरुकुल का नाम तक नहीं जानते, वे उसके लिये पैसा क्या देंगे ?

दूसरी यात्रा का आरम्भ लाहौर से १६ अक्तू-बर को हुआ। इस यात्वा में लायलपुर, मुलतान, डेराइस्मा-इलखां, मुजफ़फ़रफगढ़, सांगला, उसके आसपास के बहुत से स्थानों और अमृतसर में काम हुआ। मुलतान में कालेज-रल वालों ने पर्याप्त विघ्न डाले और गुरुकुल के सम्बन्ध में तरह-तरह के अम भी फैलाये। फिर भी वहां से १४०० नक़द और ६०० द० के वायदे हुए। अमृतसर में अच्छा काम हुआ। वायदों के साथ २००० द० का चन्दा हुआ। लाहौर-आर्यसमाज का उत्सव आ जाने से अमृतसर का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। उत्सव पर व्याख्यानों द्वारा गुरुकुल के सम्बन्ध में अच्छा प्रचार हुआ।

इस यात्रा में यह अनुभव हुआ कि गुरुकुल के सम्बन्ध में किस प्रकार का अम फैलाया जाता है। सब से बड़ा अम यह था कि गुरुकुल के लिये जड़के कहां से आर्वेगे ? अपने लड़कों को गुरुकुल भेजने का वायदा केवल पिताश्रों ने किया है,
माताश्रों ने नहीं। २५ वर्ष की श्रायु तक लड़कों को व्रद्मचारी
नहीं रखा जा सकता। माना कि लड़कों का मन, श्रात्मा
श्रोर शरीर हढ़ होगा, किंतु वे गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त करने
के बाद करेंगे क्या १ श्रपना राज्य हुए विना गुरुकुल की स्कीम
सफल नहीं हो सकती। जब द्यानन्द-गृंग्लो-वंदिक-फालेज के
लोगों ने चन्दा जमा करके समाजों को धत्ता बता दिया है तब
इसका क्या प्रमागा है कि गुरुकुल वाले भी ऐसा नहीं करेंगे १
ये तो कुछ ऐसे श्रम थे जिनमें सभ्यता की सीमा का श्रतिक्रमण
नहीं किया गया था, किन्तु ऐसे वेहदा श्रीर निराधार श्रम भी
फैलाये जाते थे जो केवल उपहास की सामग्री होते थे। इस
श्रमपूर्ण श्रीर विरोधी वातावरण में मुन्शीराम जी कभी निरुत्साहित
नहीं हुए। श्रद्धाई मास में ११ हज़ार नकृद जमा हुश्रा। वायदों
की रक़म मिलाकर २० हजार से ऊपर हुश्रा होगा।

तीसरी यात्रा भी पञ्जाव में ही हुई। चौथी याता में हैदरा-वाद दिन्तिया और कांग्रेस के अवसर पर जखनऊ भी जाना हुआ। हैदराबाद-दिन्तिया में वीमार हो जाने से कुछ अधिक काम नहीं हुआ, किन्तु जखनऊ कांग्रेस पर प्रचार वहुत अच्छा हुआ। जाहीर के वैरिस्टर श्री रोशनजाल जी, जो उस समय आर्थ-प्रतिनिधि सभा पंजाब के सन्त्री थे, और श्री जीवनदास जी की सजाह से जखनऊ कांग्रेस, सन् १८६८, पर गुरुकुल के प्रचार की दृष्टि से ही मुन्शीराम जी ने जाने का निश्चय किया श्रीर उनके साथ श्राप २२ दिसम्बर को जालन्धर से चल हिये। श्री गंगा-प्रसाद जी वर्मा श्रीर श्री विशननारायण जी दर के उद्योग से ता० २६ दिसम्बर को कांग्रेस-पगडाल में, कांग्रेस समाप्त होते ही लखनऊ के रईस श्री श्यामनारायण जी के सभापतित्व में गुरुकुल के सम्बन्ध में मुंशीराम जी का व्याख्यान हुआ । उपस्थिति वारह सो से ऊपर थी। गुरुकुल की योजना की छपी हुई १५०० प्रतियां वांटी गईं। सोशियल-कान्फ्रेंस में भी श्राप सम्मिलित हुए। वहां भी गुरुकुल के सम्बन्ध में श्रच्छी चर्चा हुई। गुरुकुल की स्कीम की प्रतियां समाप्त हो गईं थीं। मांग श्रभी वहुत थी। स्टेशन पर मिलने वाले लोगों ने भी श्राप से उस की मांग की। इस चर्ची से वड़ा लाभ हुआ। भारत के दूर दूर प्रांतों से आये हुए लोगों तक श्रीर उनके द्वारा उनके प्रांतों तक गुरुकुल-शिला-पद्धति का सन्देश पहुंच गया। जखनऊ में चन्दे के लिये श्रपील जान वृक्त कर नहीं की गई थी, क्योंकि संयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभा भी गुरुकुल खोलने का विचार कर रही थी।

इन याताओं का विवरण 'प्रचारक' तथा दूसरे समाचार-पत्नों में भी वरावर निकला करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूर-दूर से गुरुकुल के जिये पैसा श्राने लगा। श्रफ्रीका-प्रवासी भाइयों ने विशेष उत्साह का परिचय दिया। उनके पास से ५००, १००० श्रीर १६०० रु० तक की रक्तें प्राप्त हुईं। लखनऊ जाने से पहिले २० हज़ार रुपया जमा हो चुका था। गुजरानवाला के वैदिक-श्राश्रम में उन लड़कों को लेना गुरू कर दिया गया था, जो गुरुकुज खुजने के समय तक वहां ही रह कर गुरुकुज में भरती होने की तय्यारो करते थे। सन् १८६८ के दिसम्बर गुरू में मुन्शीराम जी ने श्रपने दोनों पुत्रों—हिरस्नन्द्र श्रीर इन्द्रचन्द्र—को भी श्राश्रम में भेज दिया था। ११ दिसम्बर को पंडित गंगाद्त जी श्राश्रम के श्राचार्य हुए, उनकी देख-रेख में ३४ विद्यार्थियों ने ब्रह्मचर्य की पद्धांत के श्रमुसार जीवन वितात हुए गुरुकुज के लिये तय्यारी करनी शुरू कर दी थी।

द्रश्रेलसन्१६०० को मुन्शीराम जी की भीष्म-प्रतिज्ञा पूरी
होगई श्रोर ३० हज़ार से भी श्रधिक, लगभग ४० हज़ार, रुपया
नक़द जमा होगया। लाहार-श्राय-समाज में इस संकल्प की पृति
के उपलक्ष में विशेष उत्सव मनाया गया। मुन्शीराम जी का
जल्स निकाला गया श्रोर समाज-मन्दिर में श्रापका श्रभिनन्दन
किया गया। उस दिन श्रायं भाइयों की प्रसन्नता की कोई सीमा
नहीं थी। जिस प्रिय वस्तु का स्वप्न देख कर वे मुग्य हुआ करते
थे, उसका मूर्त रूप श्रव उनकी श्रांखों के सामने नाचने लगा।
गुरुकुल की स्थापना को पागलपन कहने वालों को भी पता लग
गया कि जिसको वे पागलपन समम रहे थे, वह एक सचाई थी
श्रीर उस सचाई के पीछे श्रद्धा, लगन तथा तपत्या की भावना

काम कर रही थी। इस प्रकार घर के सब काम-काज का त्याग कर, फलती-फूलती हुई वकालत को लात मार कर, संसार की मोह-माया से ऊपर उठ कर केवल गुरुकुल की स्थापना के स्वप्न के पीछे गांव-गांव घूमने वाले मुन्शीराम जी को समाज ने 'महात्मा' पद से विभूषित किया। एक साध के पीछे सर्वस्व न्योद्धावर करने वाले महापुरुष ही वस्तुतः 'महात्मा' हैं। संन्या-साश्रम में प्रवेश करने के समय तक 'मुन्शीराम जी' की श्रपेता 'महात्मा जी' के नाम से ही लोग आपको अधिक जानते रहे। लिखने-बोलने में आपके लिये इस नाम का ही अधिक उपयोग होता था। महात्मा मुन्शीराम जी की इस तपस्या ने दूसरे प्रान्तों की प्रतिनिधि-सभाओं में भी हलवल पेदा कर दी। उनका ध्यान भी गुरुकुल-शिता-प्रणाली की ओर आकर्षित हुआ। संयुक्तप्रान्तीय-प्रतिनिधि सभा ने भी २० हजार रुपया जमा करके गुरुकुल खोलने का निश्चय किया।



# तीसरा भाग

### वानप्रस्थ

क.

## गुरुकुल

१. सर्वमेध-यज्ञ, २. कांगड़ी में गुरुकुल, ३. विस्तार, ४. गुरू-शिष्य-सम्बन्ध, ४. लोकप्रियता, ६. अम और विरोध, ७. गुरुकुल और प्रकाश-पार्टी, ८. सरकार की तिरद्वी नज़र, ६. आकर्षण और विशेषतायें, १०. गुरू-कुल में महात्मा गांधी, ११. असिद्ध स्वप्न, १२. गुरुकुल से जुदाई।



श्राचार्य **मुन्शीराम जी** ( गुरुकुल-निधविद्यालय के श्राचार्य के वेश में )

#### १. सर्वमेध-यज्ञ

गुरुकुल की स्थापना के सम्बन्ध में 'जो बोले सो कुगडां खोले' की कहावत महात्मा मुन्शीराम जी पर अवरशः चरितार्थ होती है। आर्थसमाज के संस्थापक अमृषि दयानन्द ने शिका की जिस पुरातन आर्थ पद्धित को पुनर्जीवित करने पर अपने प्रन्थों में जोर दिया है, उस के लिये महात्मा जी के हृदय में कुद्ध ऐसी स्कृत्ति पैदा हुई कि वे उस के पीछे मिखारी बन गये। गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव आपने ही आर्थ जनता के सम्मुख उपस्थित किया था। उस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिये आप को ही गांव गांव घूम कर गले में भिन्ना की मोली

٠

डाल कर चालीस हज़ार रुपया जमा करना पड़ा श्रीर घर-बार **लाग कर स्वयं भी गुरुकुल में श्राकर बसेरा डालना पड़ा । उस**ी के श्राचार्य श्रीर मुख्याधिष्ठाता होकर उस को पालने-पोसने श्रीर श्रादरी शिक्तगालय वनाने का सव काम भी श्राप को ही करना पड़ा। हृदय के दो टुकड़े—दोनों पुत्र—शुरू में ही गुरुकुल के श्रर्पेग कर दिये गये थे। फलती-फूलनी हुई वकालत का हरा पौधा भी गुरुकुल के ही पीछे मुरम्ता गया था। पहले ही वर्ष, सम्वत् १६५६ में, आपने अपना सव पुस्तकालय गुरुकुल को भेंट किया। सम्वत् १६६४ में लाहौर-प्रार्थसमाज के तोसर्वे डत्सव पर 'सद्धर्म-प्रचारक' प्रेस भी, जिस की कीमत श्राठ हज़ार से कम नहीं थी, गुरुकुल के चरणों पर चढ़ा दिया। तीस हज़ार से अधिक लगा कर खड़ी की गई जालन्धर की केवल एकं कोठी बाक़ी थी। उस को भी सम्वत् १६६८ प में गुरुंकुल के दसवें वार्षिकोत्सव पर गुरुकुल पर न्यों छावर कर दिया । समा ने उस को बीस हज़ार में वेच कर वह रक़म गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा की। यह सब उस हालत में किया गया थां जब कि सिर पर हज़ारों का ऋगा था और गुरु-कुल से निर्वोहार्थ भी आप कुछ नहीं लेते थे । कोठी धान करते हुए सभा के प्रधान के नाम लिखे एक पत्र में आपने लिखा थां--"मुमे इस समय ३६०० रु० ऋगा मद्धे देना है, वह में अपने लेख आंदि की आय से चुका दूंगा। इस मकान

से उस भूगा का कोई सम्बन्ध नहीं है।" इस पर भी छिद्रान्वेषी लोगों के ये आद्तेप थे कि आप अपने पुत्रों के लिये कुछ भी न ह्योड्कर पीछे उन पर कुई का भार लाद जार्येगे। सुनशीराम जी ने वह सब ऋगा उतार कर और सन्तान को गुरुकुल की सर्वीच शिचा से श्रलंकृत करके ऐसे सब लोगों के मुंह वन्द कर दिये थे। इस प्रकार तन, मन, धन सर्वस्त्र श्रापने गुरुकुल को श्रपेगा कर दिया। ऋध्यापकों एवं कर्मचारियों पर भी इस का इतना श्रसर पड़ा कि प्रायः सब ने अपने वेतन में कमी कराई श्रौर एक-एक मास का वेतन गुरुकुल को दान में दिया। अन्त में आप ने श्रपना स्वास्थ्य भी गुरुकुल के पीछे मिट्टी कर दिया। सम्वत् १६६४ में त्र्याप को लाहीर में 'हरनिया' का ध्रापरेशन तक कराना पड़ा। पर, वह कष्ट सदा के लिये ही बना रहा। पेटी बांधने पर भी वह कप्ट कभी-कभी उत्र रूप धारण कर लेंता था। कई वार पांच-पांच, क्र:-क्र: मास के लिए डाक्टर वाधित करके आप को क्वेटा, कसीली आदि पहाड़ी स्थानों पर मेजते थे, पर श्राप को दो-एक महीने में ही गुरुकुल की चिन्ता वहां से वापिस लौटा जाती थी। गुरुकुल के जिये चन्दा इकट्टा करने कं लिये जो दौरे श्रापको करने पड़ते थे, उनसे स्वास्थ्य को वहत घका लगता था। सम्वत् १६६७, ६८ ग्रीर ६६ में गुरुकुल से विद्यार्थियों का शुल्क हटा दिया गया था। उन वर्षी में श्रापको वजट की पूर्ति के लिए जो कठोर परिश्रम करनाःपडा, उस का , स्वास्थ्य पर वहुत बुरा इयसर पड़ा। सम्वत् १६७१ में आपने गुरुकुरू के लिये १५ साल की स्थिर निधि जमा करने को कठिन परिश्रम शुरू किया ही था कि स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया । मानो, श्रपने स्वास्थ्य की ही श्रापने उस सर्वमेय-यज्ञ में अन्तिम आहुति दी थी, जिसका अलौकिक अनुष्टान आपने अपने जीवन रूपी यहाकुएड में किया था। श्राप ने श्रपने को गुरुकुल के साथ इस प्रकार तन्मय कर दिया था कि आप के ज्यक्तित्व श्रीर गुरुकुल के श्रस्तित्व को एक दूसरे से श्रलग करने वाली किसी स्पष्ट रेखा का श्रंकित करना सम्भव नहीं था। वैसे मुन्शीराम जी के हृद्य में इस सर्वमेय-यज्ञ के अनुष्ठान की भावना वहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी। सम्वन् १६४७, सन् १८६१, की पंजिका के ४ गीप, १२ जनवरी, के पृष्ठ में लिखा हुआ ई-- "मारुभृमि के पुनरुद्वार के लिये बड़े तप-युक्त श्रात्मसमर्पेण की श्रावश्यकता है। वार-रूम में वकील भाइयों के साथ इस पेरो के धर्माधर्म विषय में वातचीत हुई। मैं वार बार श्रयने आत्मा से प्रश्न कर रहा हूं कि वैदिक धर्म की सेवा का त्रत धारण करते हुए क्या में वकील रह सकता हूं ? मार्ग क्या है ? कौन वरुलाएगा ? ब्रापने स्वामी परम पिता से ही कल्याग्य-मार्ग पृद्धना चाहिये। यह संशयात्मकता ठीक नहीं। श्रपने देश तथा धर्भ की सेवा के लिये पूरा झात्म-समर्पण करना चाहिये। परन्तु परिवार भी एक वड़ी रुकावट है। सन्दिग्ध अवस्था में हूं । कुछ निरचय शीघ्र होना चाहिये । कृष्ण भगवान् ने कहा है-'संशयात्मा विनरयति'। पिता! तुम ही.पथ-प्रदर्शक हो।" यही नहीं, एक वर्ष पहिले सम्वत् १६४६ के १५ माघ की पंजिका में भी लिखा हुआ है—"गृहस्थ मुक्ते श्रन्तरात्मा की श्रावाज सुनने से रोकता है, नहीं तो बहुत काम हो सकता। फिर भी जो कुछ कर सकता हूं, उसके लिये परमात्मा को धन्य-वाद है।" ऐसे उद्धरण श्रीर भी दिये जा सकते हैं श्रीर उनकी समर्थक कुद्ध घटनायें भी, किन्तु इतने ही से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुन्शीराम जी, गृहस्य श्रीर वकालत दोनों के वन्धन काट कर, देश श्रीर धर्म की वेदी पर पृरे श्रात्म-समर्पेण श्रथवा सर्वमेघ-यज्ञ के अनुष्ठान की तय्यारी वहुत पहिले ही से कर रहे थे। इसी लिये पतित्रता पत्नी के श्रासामयिक देहावसान के वाद पंतीस-छत्तीस वर्ष की साधारण आयु, छोटे-छोटे वचों के लालन-पालन की विकट समस्या श्रीर मिलों व सम्वन्धियों का सांसारिक प्रजोभनों से भरा हुआ श्रत्यन्त आग्रह होने पर भी मुन्शीराम जी फिर से गृहस्य में फँसने का विचार तक नहीं कर सकते थे। निवृत्ति के मार्ग की श्रोर मुंह किये हुए महात्मा के लिये प्रवृत्ति के मार्ग का श्रवलम्बन करना सम्भव नहीं था। इसी से गुरकुत की सेवा में आतम-समर्पण करने का अवसर उपस्थित होने पर फलती-फूलती वकालत भी रुकावट नहीं वन सकी । राज-भवन की मोह-माया और ममता के सब वन्धन एक साथ तोड़

कर घोर तपस्या के लिये जङ्गल का रास्ता पकड़ने वाले बुद्ध के समान मुन्शीराम जी ने भी, वेद की इस वागी को हृदयङ्गम करते हुए कि 'उपवहरे गिरीगां संगमे च नदीनां धिया विप्रोऽजायत' चगडी पहाड़ की तराई में हरिद्वार की गंगा के उस पार विकट जंगलों का रास्ता पकड़ा। कहते ईं, त्यागी दयानन्द ने भी सन् १८२४ के कुम्भ के बाद सर्वत्यागी हो कर फेवल लँगोटी रख तपस्या को पूर्गाता तक पहुंचाने के लिये इन्हीं जंगलों का रास्ता पकड़ा था। गुरुकुल की वह भृमि, मुन्शीराम जी कं सर्वमेध यज्ञ के श्रानुष्ठान की यज्ञभूमि होने से, प्राचीन ऋषि-मुनियों की द्रगडकारगय की भृमि के समान ही छाप के लिए 'तपोभूमि' वन गई। उठती हुई स्त्रायु के वंभव-सम्पन्न होने के जीवन के सर्वश्रेष्ठ भाग को उस वीहड़ जंगल में गुरुकुल के रूप में पूर्या-स्वतन्त-उपनिवेश वसाने में लगा देने के कार या **उस भूमि को श्रापकी 'कर्मभूमि' कहना चाहिये। गंगा की घारा** के प्राकृतिक कोप के प्रतिकृल एक नयी सृष्टि की रचना करने वाले महातमा मुन्शीराम जी ही उस भूमि के ब्रह्मा थे। उस भृमि का छोटं से छोटा परिवर्तन भी श्रापकी श्रांखों के सामने हुआ था। गुरुकुल की वाटिका में लगाये गये एक एक पीदे श्रोर उसमें वखेरे गये एक-एक वीज को श्रापका श्राशीर्वाद प्राप्त था। उस भूमि में खड़े किये गये मकानों की नींव तक में मरी हुई एक-एक रोड़ी श्रीर उस रोड़ी पर जमाई गई एक-एक

ईट में आपके त्याग की भावना कुछ ऐसी समाई हुई थी, जैसे आप ने अपने हाथों से ही उन को चुना था। घूमने की सड़कें, खेलने के मेंदान और आश्रम तथा विद्यालय के दालान, सारांश यह कि गुरुकुल की सब की सब रचना श्रापके महान् व्यक्तित्व की जीती-जागती निशानी थी। ब्रह्मचारी श्रीर कर्मचारी ही नहीं, उस भूमि के पशु, पत्ती, वनस्पति श्रीर जंगम सृष्टि तक में श्रापके सर्वस्व श्रपंग की स्पष्ट द्वाया दीख पड़ती थी। मुनशी-राम जी के लिये यह सर्वस्व-श्रपंग श्रथवा सर्वमेध-यज्ञ का श्रनु-ष्टान 'एक विस्तृत गृहस्थ का बोम्म' था। श्रापके सार्वज्ञितक जीवन के जिस माग को इस जीवनी में 'वानप्रस्थ' का नाम दिया जा रहा है, उसके लिये श्राप कहा करते थे—'में श्रधिकतर गृहस्थ में फेंस गया हूं।' आपका यही विस्तृत गृहस्थ 'गुरुकुल कांगड़ी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

#### . २. कांगड़ी में गुरुकुवा

महात्मा मुनशीराम जी के सर्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान के लिये यजमान भी आपको आपके ही सरीखे एक उदाराशय महानुभाव सहज में मिल गये। उन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने में कोई बात उठा नहीं रखी। हरिद्वार के पार चयडी पर्वत की तराई का स्थान मुनशीराम जी को कुद्ध ऐसा जैंच गया था कि पंजाब में कई स्थानों पर मुक्त मिलने वाली भूमि भी उसकी तुलना में ध्राप को नहीं जँचती थी। श्राप के ही श्राप्रह को मानते हुए २६ जुलाई सन् १६०० को आर्थ-प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग-सभा ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि इरिद्वार के पास गुरुकुल के लिये ज़मीन ख़रीद कर मकान श्रादि वनाये जायें। प्रथम श्रिधिष्ठाता मुन्शीराम जी नियुक्त किये गये श्रीर ज़मीन खरीदने, मकान वनवाने तथा श्रध्यापकों श्रादि की नियुक्ति का सब काम भी श्राप पर ही छोड़ा गया। पर, यहां वैसी श्रनुकूल भूमि का मिलना इतना सहज नहीं था। जो भूमि पसन्द की जाती थी, उसकी कीमत इतनी चढ़ा-वढ़ा कर मांगी जाती थी कि उसका सौदा पटना कठिन हो जाता था। नजीवाबाद के रईस स्वनामधन्य चौधरी मुन्शी श्रमनसिंह जी के मन में कुद्ध ऐसी पवित्र भावना पैदा हुई कि उन्होंने लगभग उसी स्थान पर, जो मुन्शीराम जी के मन में बैठ चुका था, श्रपना कांगड़ी-गांव श्रीर उस के श्रास-पास की सव १२०० वीघा भूमि उस पवित्र कार्य के लिये अर्पण करने का सङ्कल्प कर लिया। पहिले जब यह समा-चार मुन्शीराम जी तक पहुँचाया गया, तव आपने सममा कि पड़ी हुई जंगली ज़मीन के पैसे खड़े करने को ही यह प्रस्ताव किया गया है। फिर चौधरी जी ने नजीवावाद-भ्रार्यसमाज के मार्फ़त श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा-पंजाव को श्रपने शुभ-सङ्कल्प की सूचना दी। इस पर २२ अक्तूबर सन् १६०१ को सभा में यह



स्वर्गीय श्री मुन्शी अपनसिंह जी

त्रापने भी गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगड़ी के लिये श्रपना गांव श्रोर सर्वस्व श्रपेण कर दिया था अन्तिम निश्चय किया गया कि चौधरी जी की उदारता के लिये उनको धन्यवाद दिया जाय श्रीर उनकी दी हुई भूमि में मकान आदि वनाकर आगामी होली की छुट्टियों में २१, २२, २३ श्रीर २४ मार्च सन् १६०२ को गुरुकुक्त का उद्घाटनोत्सव किया जाय। २० नवम्बर को मुन्शीराम जी ने कनखल पहुँच कर नजीवाबाद वालों की कोठी में हेरा जमा लिया। हिंसक तथा भयानक जानवरों से घिरे हुए, दिन में भी मनुष्यों के लिये दुर्गम, जंगल को साफ़ करा-कर फूंस की कची मोपड़ियां खड़ी की जाने लगीं और उद्घाटनोत्सव की तय्यारियां बड़े उत्साह के साथ होने जगीं। ऐसा श्रनुमान किया गया कि उत्सव पर कम से कम एक हज़ार यात्री अवश्य पहुँचेंगे। इसिलये उत्सव के खर्च के लिये दो इज़ार रुपए की अपील की गई। रुपया आना शुरू होगया और वर्षों की आशा को मूर्त रूप में देखने की उत्सकता से प्रेरित आर्थ-पुरुष होली की हुट्टियों के दिन अंगुलियों पर गिनने लगे। 'श्रेयांसि बहुविष्नानि' के श्रनुसार इस उत्सव पर भी एक वड़ा विष्न आ उपस्थित हुआ । हरिद्वार में प्लेग फैल गया। १६ जनवरी सन् १६०२ को अन्तरङ्ग-सभा को विवश होकर यह निर्णय करना पड़ा कि उद्घाटन का उत्सव सार्वजनिक रूप में न करके निजी तौर पर किया जाय; उत्सव के लिये श्राया हुआ रुपया दाताश्रों को लीटा दिया जाय श्रीर यदि वे स्वीकार करें तो ब्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी

जाने का खर्च उस रूपये से पूरा किया जाय। अन्तरक्र-सभा के इसी श्रिधवेशन में ब्रह्मचारियों को गुजरांवाले से कांगड़ी जाने का भी निश्चय किया गया। समाचारपतों में यह स्त्रचना दे दी गई कि किसी को भी निजी तौर पर निमन्त्रया नहीं दिया जायगा श्रीर किसी के ठहरने का प्रवन्य भी नहीं किया जा सकेगा। जो कोई भी श्रावे, अपने कष्ट का ध्यान रख कर आवे श्रीर श्रच्छा हो यदि स्त्रियों तथा वच्चों को साथ में न जाया जाय।

गुरुकुल के चौद्हें वार्षिक-उत्सव पर श्रपील करते हुए
महात्मा मुन्शीराम जी ने उस दृश्य का उत्साहप्रद वर्ग्यन किया
था, जब कि ३४ वालकों के साथ उन्होंने हिंस्र पशुश्रों से धिरे
हुए इस सघन वन में पहिली बार प्रवेश किया था। उस दृश्य
की कल्पना ही कितनी मधुर, सुन्दर श्रीर उत्साहप्रद है ? जिन
को उस देवी दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा, वे सचमुच
धन्य हैं । गुजरांवाले से रेल के रिज़र्व डच्चे में सब ब्रह्मचारी
श्राचार्य पंडित गंगाप्रसाद जी के साथ विदा होकर फाल्गुन बदी
१० सम्वत् १६६८, २ मार्च सन् १६०२, को मध्यान्ह के बाद
लगभग शाम को ४ वजे हरिद्वार स्टेशन पहुँचे। मुन्शीराम जी
श्रीर उनके उन दिनों के श्रन्यतम साथी, गुरुकुल में 'भगडारी'
के नाम से प्रसिद्धि पाये हुए, श्री शालिश्राम जी जालन्धर से
मगडली के साथ होगये थे। श्रागे श्रागे श्रापि दयानन्द का बडा

चित्र और 'श्रोरेम्' का मगुडा था। ब्रह्मचारी पंक्ति बांघे हुए वेद मन्त्रों का पाठ करते हुए इरिद्वार के कुछ भाग श्रीर कनस्रल के मुख्य वाज़ारों में से होते हुए निक्ले। लोगों ने सममा कि द्यानिन्द्यों का भी यहीं कहीं कोई श्रखाड़ा खुलने नाला है, गुरुकुल की उनको कुद्ध भी कल्पना नहीं थी। सब वालकों स्त्रीर उनके साथ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। चार मील चलने के वाद भी किसी ने थोड़ी सी भी थकान श्रमुभव नहीं की । गुरुकुल-भूमि पहुँच कर सव ने गंगा में स्नान किया श्रीर वंडे आनंद के साथ भोजन किया। वस्तुतः इसी दिन गुरुकुल की स्थापना हुई थी। उस समय वहां केवल थोड़ी-सी मोपड़ियां थीं, जो किसी प्राचीन भृषि-श्राश्रम की याद दिलाती थीं। श्रांधी श्रीर वर्षा का इतना प्रकोप था कि कोई भी दिन शांति से नहीं वीतता था। जंगल भी ऐसा भयानक था कि गुरुकुल से जिस कांगड़ी गाँव को पहुँचने में अव केवल पांच मिनट जगते हैं, उस समय डेढ़ घंटा से कम न लगता था। गंगा के उस पिवत्र तट पर, जिस पर पीछे दिन-रात ब्रह्मचारी खेला श्रीर घुमा करते थे, शाम की श्रंधियारी के बाद श्रकेले जाना उस समय एक बडा साहसपूर्य कार्य था।

इस प्रकार स्थापना हो जाने पर भी उद्घाटन का उत्सव होली की छुट्टियों में २१, २२, २३ और २४ मार्च को हुआ। विलक्कल निजी तौर पर किये जाने और किसी भी सज्जन को

निमन्त्यण-पत्र न भेजने पर भी उत्सव पर पांच सी आर्थ स्त्री-पुरुष पहुँच हो गये थे। पहिले तीनों दिन सवेरे होम श्रीर मध्यान्होत्तर सत्संग होता रहा। चौथे दिन फाल्गुन पूर्यामासी को ४५ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ-संस्कार हुआ छोर चेत वदी प्रतिपदा को नियमपूर्वक पढ़ाई शुरू होगई। चारों दिन के होम में एक सौ रुपया खर्च हुआ श्रीर वेदारम्भ संस्कार के वाद ६०० रुपया भिला में प्राप्त हुआ। आर्थ-प्रतिनिधि-सभा के उस समय के प्रधान श्री रामभजद्त चौधरी, स्वामी दर्शनानन्द, वज़ीरचन्द जी विद्यार्थी आदि के न्याख्यान और प्रवीणसिंह जी तथा वृजलाल जी के भजन हुए । धर्मवीर स्वर्गीय पंडित लेखराम जी की बीर पत्नी ने दो हज़ार रुपये दान में दिये। इस रक्तम के श्रक्षावा चारंसी श्रीर भी जमा हुआ। जो संस्था श्राज विश्व-विद्यालय के रूप में देश की स्वतन्त्र शिक्षण्-संस्थाओं में प्रमुख मानी जा रही है, जिस ने शिका के चेल में एक क्रांतिकारी परीक्ता को सफल कर दिखाया है, जिस ने शिक्षा-कला के विशेषज्ञ लोगों के विचार तथा आदर्श को भी वदल दिया है श्रौर जो श्रमर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के हृद्य की सन्तान होते से-'हृद्याद्धिजायसे'-उनका एकमात वंशधर-सारक है, इसके प्रारम्भ, स्थापना प्रथवा उद्घाटन की कहानी इतनी-सी ही है। संसार में सभी शुभ कार्यों का प्रारम्भ प्रायः वहुत छोटे से होता है। गुरुकुल इस समय जितना विशाल अथवा महान दीख

पड़ता है उसका प्रारम्भ उतना ही श्रल्प श्रथवा छोटा था। हज़ारों को श्रपनी शीतल छाया का स्वर्गीय सुख पहुँचाने वाले वट दृच का वीज कितना छोटा होता है ? श्राज वटदृच से भी श्रथिक फैले हुए गुरुकुल का वीज उसके वीज से भी छोटा था।

वाद में मुन्शी श्रमनसिंह जी ने भी गुरुकुल के लिये सर्वमेध. यहां का श्रनुष्टान कर डाला श्रीर श्रपनी जमा की हुई सब रकम भी गुरुकुल की भेंट कर दी। वह रकम ग्यारह हजार रुपया थी।

#### ३. विस्तार

गुरुकुल के विस्तार की कहानी वहुत रोचक, विस्तृत, शिलाप्रद श्रीर महत्वपूर्ण है। गुरुकुल का विस्तार श्रीर उस का इस
समय का रूप स्वतः ही एक अन्य हैं। उस अन्य को इस
जीवनी के कुछ पृष्ठों में देना सागर को गागर में भरने के समान
दुःसाहस-मात्र है। इन पृष्ठों में उसका केवल परिचय दिया जा
सकता है। उस नवजात शिशु के समान गुरुकुल बड़ी शीव्रता
के साथ बढ़ता चला गया, जिस का लालन-पालन माता-पिता
द्वारा बड़ी सावधानी श्रीर तत्परता के साथ किया जाता है।
किसान श्रपनी खेती श्रीर माली श्रपने वगीचे के लिये जितनी
कड़ी मेहनत करता है, उससे कहीं श्रिधिक कड़ी मेहनत गुरुकुल
के लिये उस के संचालकों ने की थी। पहिले ही वर्ष में भोंपड़ियों के साथ-साथ कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिये गए थे।

जो स्थान बाद में दुमंज़िला गकान वनने पर 'लाल किले' के नाम से मशहूर हुआ था, उसी स्थान पर गुस्कुल का मुख्य द्वार वना कर उसके उत्तर की श्रोर मुख्याधिष्ठाता, डाक्टर, सन्ध्या-हवन, पानी, श्रोषधालय, श्राश्रम श्रादि के लिए कमरे वनाए गए थे श्रीर दूसरी श्रोर पढ़ाई के कमरे, स्टोर-रूम, भोजन-भगडार, रसोई आदि के बनाने का विचार किया गया। शुरू-शुरू में इन इमारतों पर ७५०० रु० लगाया गया था। वाद में वीचो-वीच यज्ञशाला बनाई गई। स्थापना के समय की भोंपड़ियों के बाद गुरुकुल की पहिली इमारतों का इतना ही घेरा था। ब्रह्मचारियों की संख्या श्रीर आवश्यकताश्रों की वृद्धि के साथ-साथ इमारतें भी बढ़ती चली गई। सात-आठ वर्पों में ही यह घेरा केवल भाश्रम के लिये छोड़ दिया गया श्रीर विद्यालय (पढ़ाई) के लिये दूसरी इमारतें खड़ी की गईं। विकमी सम्वत् १६ ६ भें महा-विद्यालय की स्थापना होने पर उसकी वढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महाविद्यालय के विशाल भवनों का निर्माग किया गया। महाविद्यालय का आश्रम भी श्रलग वनाया गया। आचार्य जी का वँगला, परिवार-गृह, वढ़ईखाना, गोशाला, उत्सव के लिये टिन-शेंड, न्यायामशाला, बगीचा, बगीचे में स्नानगृह श्रादि की क्रमशः ऐसी वृद्धि होती गई कि 'गुरुकुल' की श्रपने में पूर्या, स्वायत्त श्रीर स्वतन्त्र उपनिवेश-सरीखी एक नयी ही वस्ती वस गई। महात्मा जी के एक मित्र-मजिस्ट्रेट मि०

हावर्ट चिट्ठी के पते पर आपको 'गवर्नर आफ गुरुकुल-कालोनी' लिखा करते थे।

सम्बत् १६६४ में श्रधिकारी-परीता का सुलपात हो कर १६६४ में गुरुकुल में महाविद्यालय-विभाग की स्थापना हुई। गुरुकुल की परी लाओं में अधिकारी परी ला ही सब से अधिक कठिन समभी जाती है। सम्वत् १६६८में गुरुकुलने विश्वविद्यालय का रूप धारण किया, जब कि दो स्नातकों को 'विद्यालंकार' की पद्वी से विभृषित कर उनको प्रमागापत्र दिया गया । गुरुकुल का दीक्षान्त-संस्कार भी गुरुकुल की एक विशेषता है। जब श्राचार्य स्नातकों को विदाई का सन्देश देता है, तब उत्सव के निमित्त पधारे हए वहां उपस्थित दस-पन्द्रह पजार स्त्री-पुरुषों की श्रांखों से श्रश्रधारा वह निकलती है। पहले दीजान्त-संस्कार पर दिये गये महात्मा जी के भाषया की कुछ पंक्तियां यहां दी जाती हैं। इन पंक्तियों से पाठकों को ब्रह्मचारियों के प्रति आचार्य की ममत्व की भावना श्रीर गुस्कुल के सम्बन्ध की उच श्राकांचा का भी परिचय मिलेगा । उस भाषया में आचार्य जी ने कहा था-"यज्ञरूप परमात्मा धन्य है, जिसकी श्रपार कृपा से श्रार्थ-समाज के रचे हुए इस ब्रह्मचर्य-श्राश्रम-रूपी महान्-यज्ञ का पहिला चर्या स्राज समाप्त होता है । श्रार्य जाति का कौन ऐसा सभासद है, जिसे सहस्रों वर्णों से लुप्त हुए इस दृश्य का श्राज पुनः प्रदर्शन कर प्रसन्नता न हो रही हो । गुरुकुल के स्नातको !

तुम गुरुकुल रूपी वृत्त के पहले फल हो। सारे सभ्य संसार की आंखें तुम पर लगी हुई हैं। परमात्मा आशीर्वाद करें कि तुम संसार में धर्म श्रीर शान्ति फेलाने के साधन वन कर श्रपने कुल के यश को सारे संसार में फैलाओं । तुम्हारा कर्तव्य इस कारण भी श्रधिक है कि पीछे श्राने वाले स्नातक तुम्हारा श्रनुकरण करेंगे। उनके लिये केवल तुम ही आदर्श होगे। मैं जानता हूं कि तुम को बड़ी कठिनाई होगी, जब कि तुम्हारे लिये इस समय कोई जीवन श्रादरी नहीं है। परन्तु मुभे पूर्या श्राशा है कि तुम्हारे आचार्य और उन के दूसरे सहकारियों ने जो जो प्रयत तुम्हारी शिला को पूर्यातया फलदायक वनाने के लिये किये हैं, वे श्रवश्य श्रत्युत्तम फल लावेंगे श्रीर तुम पीहे श्राने वाले स्नातकों के लिये एक अलुच्च ग्रादरी वनोगे। मैं ग्राज त्रार्थसमाज को भाग्य-शाली सममता हुं, जिसके लगातार यत्नों को सफलता प्राप्त हुई है। श्रार्यसमाज के जिन सभासदों श्रीर सेवकों ने कठित से किंत श्रांधियों का भी सामना करते हुए श्रपने विश्वास को दृढ़ रखा, उन्हें श्राज श्रपना सिर परमात्मा के सामने धन्यवाद के साथ भुका देना चाहिये। इस यज्ञमण्डप में उपस्थित देवियों श्रीर सभ्य पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि वे सब एक तित होकर इन स्नातकों को आशीर्वाद दें, जिस से वे श्रपने धर्म और श्रपने देश के यश को देश-देशांतरों में पहुंचाने में ऋतकार्य हों। हे करुणामय दयालु पिता! तुम वीर्य भ्रौर ज्योति के भगडार

हो। हम सब को वल दो कि हम वीर्यवान होकर उस तेज को धारण करें जिस के दृश्य-मात्र से सब दुख हम से दृश हो जांय।" कितने मार्मिक, हृद्यस्पर्शी श्रीर भावपूर्ण शब्द हैं! जिस दीनांत-संस्कार पर महात्मा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, उस के हृद्यप्राही दृश्य की कल्पना करना कुछ, कठिन नहीं है।

सम्वत् १६६७ में कांगड़ी-गांव का गुरुकुल का वह स्थान चढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये इतना अपर्याप्त जंचने लग गया था कि कुछ श्रेणियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये दूसरे स्थान की खोज की जाने लगी थी, किन्तु शाखा-गुरुकुलों के खुलने का उपक्रम शुरू हो जाने से वह प्रश्न बिना किसी कठिनाई के हल हो गया।

#### ४. गुरु-शिष्य-सम्बन्ध

गुरुकुल का प्रवन्ध शुरू से ही पद्धाव की आर्थ-प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग-सभा के आधीन है। पर आंतरिक प्रवन्ध की सब जिम्मेवारी मुख्याधिष्ठाता पर है और शिक्ता का प्रवन्ध आचार्य के आधीन है। सम्वत् १६६६ में अध्यापक-सभा और उपाध्याय-सभा की स्थापना की गई। इन समाओं से न केवल प्रवन्ध और पढ़ाई की ज्यवस्था में ही सहायता मिलती थी, किन्तु गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा करने के काम में भी समय-समय पर श्रच्छी सहायता मिलती रहती थी। छोटे से छोटे श्रध्यापक ही नहीं, साधारण से साधारण कर्मचारी से लेकर उपर तक सब के सब एक ही भावना से प्रेरित होकर अपने कर्त्तन्य-पालन में लगे रहते थे। एक बड़े परिवार की तरह गुरुकुल का काम चलता था। मशीन के पुरज़ों की तरह सब अपने श्रपने कर्त्तन्य-पालन में दत्तचित्त रहते थे। माड़ लगाने वाला मेहतर श्रोर चपरासी भी गुरुकुल को श्रपना समसता था। बात यह थी कि महात्मा जी की श्रांतरिक भावना का सब पर ऐसा ही श्रसर पड़ता था, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से श्रन्य सब नत्तन्त्र प्रकाशित होते हैं। सत्तरह वर्ष तक महात्मा जी ही गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता श्रोर श्राचार्य रहे। श्राप की तपस्या, त्याग, सेवा श्रोर कर्त्तन्य-पालन की भावना छोटे से छोटे कर्मचारी में भी समाई हुई थी।

मुख्याधिष्टाता के नीचे प्रत्येक श्रेगी पर दिन-रात चौवीस घरटों के लिये एक श्रिधिष्ठाता रहता है, जो कि थोड़ा-बहुत पढ़ाई का काम भी करता ही है। यह श्रिधिष्ठाता मुख्याधिष्ठाता का ऐसा प्रतिनिधि होता है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी श्रपने को मुख्याधिष्ठाता के ही श्राधीन सममता है। सात-श्राठ वर्ष की ध्यायु में माता-पिता को छोड़ कर शहरों से दूर उस जङ्गल में जाकर रहना, दो-चार दिन में ही माता-पिता श्रादि सब को भूल जाना श्रीर उनके श्रभाव को कभी स्वप्न में भी श्रमुभव न करना उस पितृ-प्रेम का ही परिणाम समम्तना चाहिये, जो उनको गुरु-कुल में मुख्याधिष्ठाता के प्रतिनिधि श्रिधिष्ठाताश्रों से मिलता है। श्रिधिष्ठाताश्रों का श्रपने शिष्यों के प्रति स्नेह, ममता श्रीर श्रपनापन गुरुकुल-शिवा-प्रयाली की श्रन्तरात्मा है। महात्मा मुन्शीराय जी तो उस प्रेम, ममता और श्रवनेपन की साचात् प्रतिमा थे। छोटे-छोटे वालकों के साथ वे वालकों की तरह ही मिलते श्रीर उनमें जाकर श्रपने को भी भूल जाते थे। बढे ब्रह्मचारियों के साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी गेंद, कवड़ी, कोटला छपाकी श्रादि खेलना श्रापको श्रपने बडप्पन के प्रतिकृत नहीं मालुम होता था। गुरुकुल के जत्सव पर प्रायः सभी ब्रह्मचारियों के संरत्तक-सम्बन्धी उनसे मिलने के लिये गुरुकुल श्राते हैं। सातवीं श्रेगी का ब्रह्मचारी ब्रह्मस्त श्रपने किसी भी संरक्षक के न आने से एक बार बड़ा उदास हो गया। महात्मा जी ने यह समाचारं मालुम होते ही उसको अपने पास बँगले पर मिलने के लिये वुलाया। ब्रह्मचारी वहुत हँसता हुआ लीट कर आया श्रीर श्राकर श्रपने साथियों से बोला—'हम भी श्रपने पिता जी से मिल श्राये।' ऐसी श्रनेक घटनाएं प्रायः घटती रहती थीं। इस पितृ-प्रेम का ही यह परिगाम हुआ कि स्नातक होने के बाद भी ब्रह्मचारी श्रापको 'पिता जी' के नाते से ही पत्न लिखते थे श्रीर श्रपने को 'श्रापका पुत्त' लिखने तथा कहने में विशेष गर्व श्रनुभव करते थे। हवन-सन्ध्या, भोजन, स्नान, खेल

श्रादि नहाचारियों के सब दैनिक व्यवहार का वे स्वयं ही निरी-क्षण किया करते थे। विशेष प्रमसरों पर होने वाले खेलों का निरीक्षण श्रीर संचालन तक स्वयं करते थे। विजयदशमी पर होने वाले तीन-चार दिन के सब खेलों में श्राप बराबर उपस्थित होते थे। बाहिर से किसी टीम के गुरुकुल श्राने पर श्रयवा गुरुकुल की टीम के कहीं वाहर जाने पर श्रापका हृद्य ब्रह्म-चारियों की जीत का समाचार जानने के लिये बराबर उद्यलता रहता था। श्रपने खिलाड़ियों की हिम्मत का श्रापको यह सचा गर्व था कि वे कहीं हार नहीं सकते।

श्राधीरात को उठ कर भी सब श्राश्रम का एक चक्कर श्राप श्रावश्य लगाया करते थे। ब्रह्मचारियों को श्रापने हाथ से भोजन कराने श्रोर भोजन के समय बराबर उपस्थित रहने में विशेष श्रानन्द श्रमुभव करते थे। गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुल से भी श्रीधक जिम्मेवारी का है। महात्मा जी इस जिम्मेवारी को जिस तत्परता के साथ निभाते थे, उसी का यह परिग्राम होता था कि श्रीधष्ठाताश्रों तथा श्रध्यापकों को भी उसके निभाने में सदा तत्पर रहना पड़ता था। एक बहुत पुराने श्रीधष्ठाता कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी केवल इस लिये गुरुकुल से श्रक्णा किये गये कि वे ब्रह्मचारियों को बेजा पीटते थे श्रीर बार-बार कहने पर भी उन्होंने श्रपने इस स्वभाव को नहीं बदला। एक दूसरे श्रिध-ष्ठाता को ब्रह्मचारियों के मोजन पर श्रनावश्यक प्रतिबन्ध लगा

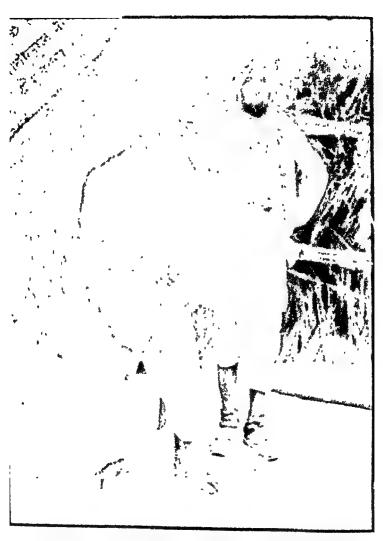

गुरुवर पं० काशीनाथ जी ऋार पं० भीमसेन जी ( उग्तुल-कांगड़ी में सन् १६०४ में लिया हुआ नित्र )

कर कठोर व्यवहार करने के कारण पृथक् किया गया था। प्रतिनिधि-सभा में उनके पृथक करने का प्रश्नं उपस्थित होने पर महात्मा जी ने इन कारणों को प्रगट करने में संकोच नहीं किया।

एक निजी पत्र में श्राप ने श्रपनी गुरुकुल की दिनचर्यों के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा था—"मुक्ते एक पल का भी श्रव-काश नहीं है। प्रातः ४॥ वजे लिखना श्रारम्भ करता हूं। ११॥ वजे तक लिखने, डाक देखने श्रीर उत्तर लिखनाने में लगा रहता हूं। इसी वीच में दो घगटे पढ़ाता हूं। भोजन करके श्राध घगटा श्राराम करके फिर ६ वजे तक वही मेज पर बैठ कर काम। ६ वजे से फिर मिस्तरी-खाना, इमारत, बाटिका, खेलों इत्यादि का निरीच्या करता हूं। रात के ६ बजे तक यही सिलसिला रहता है। यह एक बार लिखता हूं। इसलिये नहीं कि शिकायत है, प्रत्युत इसलिये कि निच्च पत्र न लिखने के कारण समम में श्राजावें।" सच कहा जाय तो गुरुकुल में महात्मा जी का निच्च जीवन कुछ था ही नहीं। कई वार रात को उठ कर घगटों गुरुकुल के सम्बन्ध में विचार करते रहते थे श्रीर कभी श्राप की श्रांखों से श्रांख तक बहने लग जाते थे।

किसी ब्रह्मचारी को कभी कोई कड़ी सज़ा देने का अवसर नहीं श्राता था। कभी एक-आध-बार ऐसा कोई अवसर आया भी तो श्राप को उसके लिये मर्मान्तक वेदना होती थी। ब्रह्म- चारी को सज़ा क्या देते थे, साथ में अपने को भी सज़ा दे लेते थे। सत्र से वड़ी सज़ा .यह होती थी कि ब्रह्मचारी श्रमुमन करे कि उसने श्रपराध किया है श्रीर भविष्य में वैसा श्रपराध न करने का वह संकल्प करे।

किसी ब्रह्मचारी के बीमार पड़ने पर महात्मा जी के लिये रात को सोना भी दूभर हो जाता था। उसके पीछे रात-दिन एक कर देते थे। सम्वत् १६६५ में गुरुकुल में टाइफ़ाइड की वीमारी फैली। ब्रह्मचारी नवीनचन्द्र का उसी वीमारी में देहांत भी होगया। घ्रन्य कई ब्रह्मचारियों की श्रवस्था भी चिन्ताजनक होगई थी। ४ भाद्रपद सम्बत् १६६५ के 'प्रचारक' में गुरुकुल-समाचार के शीर्पक में ब्रह्मचारी नवीन की मृत्यु का जो दुःख-पूर्ण समाचार लिखा गया था, उसकी कुद्ध पंक्तियों से पता चलता है कि ऐसी बीमारी के दिनों में महात्मा जी कितने चिन्तित रहते थे। वे म्त्रयं लिखते ईं—"१३ अगस्त के दिन को उसे, ब्रह्मचारी भीष्म को, दस्त लगे। मैं पहिली रात का जगा हुआ अभी दो घंटे ही सोया था कि फिर युत्ताया गया। रात भर फिर जागते न्यतीत हुए। एक और ब्रह्मचारी को दस्त थे श्रीर दर्द कभी इधर कभी उधर। डाक्टर सुखदेव जी, जो ८० रातों के जागे हुए थे, वड़े ही कष्ट में रहे।"

एक बार ब्रह्मचारी परमानन्द पहाड़ी पर जंगल में बृत्त से गिर पड़ा। उसकी श्रवस्था इतनी श्रिधिक चिन्ताजनक होगई कि उसके बचने की आशा नहीं रही। उसके लिये आप ने कितनी ही रातें जाग कर विताई। इसी प्रकार चीते के शिकार में ब्रह्मचारी महेन्द्र घायल होगया। उसकी अवस्था भी बहुत चिन्ताजनक होगई। उसको औषधोपचार के लिये लाहौर भी मेजना पड़ा। उसके लिये आप ने न मालुम कितने दिन एक सरीखी चिन्ता में विताये थे शाहौर से उसके सर्वथा निरोग होने का समाचार आने पर गुरुकुल में उत्सव मनाया गया था। वह उत्सव महात्मा जी के महीनों वाद चिन्तामुक्त होने की निशानी था।

तीन सौ ब्रह्मचारियों में श्राप प्रत्येक का नाम तो जानते ही थे, उनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य श्रीर उसकी पढ़ाई की सब रिपोर्ट भी श्रापकी जिन्हा पर उपस्थित रहती थी। ब्रह्मचारियों से इतना श्राधिक परिचित रहते थे कि उनके संरक्षकों के गुरुकुल श्राने पर उनकी चाल श्रथवा स्र्रत से ही उनको पहचान लेते थे श्रीर परिचय देने से पहिले ही पृद्ध लेते थे कि क्या श्राप श्रमुक ब्रह्मचारी से मिलने श्राय हैं ?

ब्रह्मचारियों को खतरों से खेलने का श्रादी बना कर साहसी बनाने का श्राप विशेप घ्यान रखते थे। श्रास-पास की दुर्गम पहाड़ियों की एक-एक चट्टान से ब्रह्मचारी परिचित थे। चारों श्रोर के घने जंगलों का एक-एक पत्ता ब्रह्मचारियों ने द्वाना हुश्रा था। गंगा की धारा-उपधाराश्रों की चप्पा-चप्पा गहराई-चौड़ाई ब्रह्मचारियों ने नापी हुई थी। जंगलों श्रीर पहाड़ों में घूमते हुए कितनी ही बार ब्रह्मचारियों का सामना शेर-हाथी आदि से हुआ। पर, वह घुमना कभी वन्द नहीं किया गया। वरसाती वाढ़ की गंगा की तेज धारा में तैरते हुए कई वार ब्रह्मचारी डूवते-डूवते वचे । कभी-कभी मगरमच्छों से भी मुकाबला हुआ। पर, वह तैरना वरावर जारी रहा। मह्यलियों के समान तरना ब्रह्मचारियों के लिये स्वाभाविक था। उसकी सिखाने के लिये न कोई प्रवन्ध था और न कोई यल ही करना पडता था। दसवीं श्रेणी का ब्रह्मचारी सत्यपाल वाढ़ के दिनों में बढ़ती हुई धारा के पार तो हो गया, पर लीट न सका। रात को नौ वजे सोने के समय विस्तर खाली देख कर उस की खोज की गई। पता चला कि ब्रह्मचारी पार ही रह गया है। महाविद्यालयं के कुछ तैराक ब्रह्मचारी उसी समय पार गये श्रीर सत्यपाल को खोज जाये। इधर किनारे पर श्राते ही महात्माजी ने ब्रह्मचारीके सत्सा-इस के लिये उसकी पीठ ठोकी। चयडी पहाड़ के ऊपर से शहतीरों के वेड़े वना कर तैरते हुए आने का ब्रह्मचारियों को विशेष शौक़ था । कभी-कभी दिन भर ब्रह्मचारी पानी में ही तैरते रहते थे। कई बार वाढ़ का भय इतना वढ़ जाता था कि गुरुकुल का जीवन संकटापन्न हो जाता था। न्रह्मचारी मिट्टी की टोकरियां श्रौर फावड़े लिये हुए रातों जाग कर पानी का सामना करते थे । गुरुकुल के श्रास-पास के गांव फूंस के बने होने से उन में प्रायः आग लग जाती थी। कभी-कभी आधी रात को भी ऐसी

दुर्घटना हो जाती, तो ब्रह्मचारी 'एलार्भ वैल' के बजते ही इकट्टे हो कर उस गांव में जा पहुंचते थे। गुरुकुल में भी ऐसी दुर्घटनाएं कई बार हुई। ऐसे श्रवसरों पर ब्रह्मचारी जान पर खेल कर भीषण श्रिप्तिकाएड का दमन बड़े साहस के साथ करते थे। एक समय नजीवाबाद के जंगलों में डाकुओं ने श्रड्डा श्रा जमाया । चारों श्रोर 'त्राहि-त्राहि' मच गई। गुरुकुल के पास से ही हो कर वे हरिद्वार श्रौर कनखल पर भी हाथ साफ़ कर श्राया करते थे। गुरुकुल श्राने का उन्हें कभी साहस नहीं हुश्रा। एक बार सुनने में आया कि कांगड़ी-गांव डाकुओं ने लुटना शुरू कर दिया है। बात की बात में महात्मा जी ब्रह्मचारियों का एक दल साथ लेकर वहां जा पहुंचे। संकट के ऐसे किसी भी समय में ब्रह्म-चारियों को कमरों में बन्द करके सुरिचत रखने का आपने विचार तक नहीं किया, श्रपितु ऐसे श्रवसरों को संकट का सामना करते हुए ब्रह्मचारियों में सत्साहस पैदा करने का साधन बनाते रहे। सांप-विच्छू तो गुरुकुल के कोने-कोने में विखरे हुए थे। विच्छू इसने की दुर्घटनायें प्रायः होती रहती थीं। जहरीले से जहरीले महा भयानक काले फर्गी नाग कितने ही ब्रह्मचारी पकड़ते और मारते थे, कई बार श्रजगर भी पकड़े श्रीर मारे गये, पर गुरुकुल के समस्त जीवन में कभी एक भी दुर्घटना सांप के डसने की नहीं हुई। न कोई कभी पानी में हुवा, न जङ्गल में किसी हिस्र पशु के आक्रमण का कभी कोई शिकार हुआ और न कभी ऐसी कोई

दूसरी ही दुर्घटना हुई । सब कुल-वासी इसको महात्माजी की तपस्या का पुगय-प्रताप सममते थे । निःस्सन्देह, महात्माजी के व्यक्तित्व, आत्म-विश्वास और श्रद्धा का ऐसा ही कुछ अनहोना प्रभाव था कि गुरुकुल ऐसे सब सङ्घटों से बराबर बचा रहा । श्रठारह वर्ष में तीन सौ ब्रह्मचारियों में केवल दो मृत्य हुई । एक ब्रह्मचारी नवीन की, टाइफाइड़ की बीमारी से और दूसरी ब्रह्मचारी भीम की, टिहरी की याता में पहाड़ पर से फिसल कर २५० फीट नीचे आ गिरने से । संकटों से घिरी हुई ऐसी जगह में ऐसा निरापद जीवन विताने का अभिमान सिवा गुरुकुल के और किस संस्था को है ?

#### ५ लोकप्रियता

गुरुकुल के वार्षिक उत्सव गुरुकुल की वढ़ती हुई लोकप्रियता की साली हैं। सन् १६०३ में १० मार्च से १३ मार्च तक गुरुकुल का पहिला उत्सव हुआ था। उस में चार इज़ार स्त्री-पुरुष उपस्थित हुए थे, २० इज़ार चन्दा हुआ था और १६ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ संस्कार। दूसरा उत्सव २८ फरवरी से २ मार्च तक सन् १६०४ में हुआ था, जिस में पचास इजार की उपस्थित थी, २१ इज़ार चन्दा और २१ नये ब्रह्मचारी भरती हुए थे। इठे उत्सव पर पचास हज़ार की उपस्थिति और ५४६०० रुपये का चन्दा हुआ था। सातवें पर साठ हज़ार याती श्राचे श्रीर ३ लाख २८ हज़ार रुपया जना हुआ था। प्रत्येक उत्सव पर इस उपस्थित तथा चन्दे में साधारणतया वृद्धि ही होती रही श्रीर वैसे भी दानी-मानी सज्जन गुरुकुल की श्रावश्यकताश्रों की निरन्तर पूर्ति करते रहे। इन उत्सवों की भी कुछ पिशेपतायें हैं जिन का सम्बन्ध गुरुकुल के ही साथ है। इन उत्सवों का प्रवन्ध भारत के स्वराज्य का छोटा सा चित्र है। ५०-५० हज़ार की भीड़ का प्रवन्ध पुलिस की सहायता के विना ऐसा सुन्दर श्रीर सन्तोपजनक होता है कि किसी की सुई तक चोरी नहीं जाती । ऋस्तेय-भाव इस उत्सव के श्रवसर पर लोगों में कुद्ध ऐसा जागृत होता है कि सोने-चांदी के श्राभूषण, बहुए आदि गिरं हुए या कहीं छूटे हुए भी किसी को मिलते तो वह कार्कालय में पहुंचा देता। एक बार एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उस का ५०० रूपये का एक नोट, दस गिन्नी श्रीर पांच-पांच के दो नोट कहीं गिर गये हैं। थोडे समय वाद दूसरा आया श्रीर वह सब रक्म कार्यालय में जमा करा गया। सत्युग की साची देने वाली ऐसी कितनी ही घटनायें प्रति वर्ष उत्सव के श्रवसर पर प्रायः देखने श्रीर सुनने में श्राती थीं। पुस्तकों श्रीर खाद्य पदार्थी के अलावा कोई दूसरी चीज उत्सव पर नहीं विक सकती। पुस्तकों के लिये भी कुछ नियम हैं। श्राश्लील, भ्रष्ट श्रीर गन्दा साहित्य गुरुकुल की सीमा में श्राना वर्जित है। खाद्य पदार्थों में विदेशी चीनी के सामान की दुकान नहीं श्रा सकती

श्रौर सब सामान का निर्द्धनामा भी गुरुकुल की श्रोर से नियत किया जाता है। गुरुकुल के उत्सव इस की स्पष्ट साची हैं कि गुरुकुल का उत्सव श्रायंसमाज के लिये कुम्भ का पर्व है श्रौर गुरुकुल श्रायंसमाज की विद्या एवं बुद्धि का केन्द्र है।

गुरुकुल के उत्सव के ऐसे प्रवन्ध की प्रशंसा महात्मा गांधी ने सन् १६२४ में वेलगांव-कांग्रेस के सभापित के अनितम भाषणा में करते हुए उस को कांग्रेस के लिए आदर्श वताया था। आपने कहा था—"मेरी राय में प्रतिनिधियों के खाने और रहने के खर्च के वारे में स्वामी श्रद्धानन्द जी से नसीहत लेनी चाहिये। मुक्ते याद है कि उन्होंने अपने गुरुकुल के सन् १६१६ के उत्सव पर आने वाले मिहमानों के लिये जिस तरह के फूस के छूपर उत्तवाये थे, उस में दो हज़ार से अधिक खर्च नहीं हुआ था। भोजन के लिये दुकानें थीं। रहने के लिये किसी से कुछ भी खर्च नहीं लिया था। इस तरह कोई ४० हज़ार लोग गुरुकुल के मैदान में विना दिक्कत और प्रायः विना किसी खर्च के रह सके थे। चाहे कांग्रेस उसकी हरफ़ बे-हरफ़ नकल न करे, किन्तु उस को ही सामने रख कर बेहतर और ज्यादह सस्ता इन्तज़ाम करना निहायत ज़रूरी है।"

डत्सवों से तो गुरुकुल के प्रति आर्य-जगत् के वढ़ते हुए प्रेम श्रीर श्राकर्षण का सामुदायिक परिचय मिलता है, किंतु ऐसी घटनायें भी कुछ कम नहीं हैं जिनसे लोगों के व्यक्तिगत प्रेम श्रीर श्राकर्पण की साची मिलती है। सम्बंत १६६८ के वैशाख मास में महात्मा जी को मुरादाबाद से महाशय अदमीनारायण जी का पत्र श्राया कि—"मुम्त वृद्धे को यहां श्राकर दर्शन दीजिये श्रीर साथ ही कुछ भेंट भी ले जाइये।" महात्मा जी वहां पहुंचे तो यृद्ध महाशय ने तीन हज़ार का चैक उनके चरणों में गुरुकुल की भेंट चढ़ा दिया। इसी वर्ष २ न्येष्ठ को श्रागरा के पेशनर डिपुटी कलेक्टर ईश्वरीप्रशाद जी गुरुकुल पघारे । गुरुकुल का निरीक्ताया करने के वाद महात्मा जी से कहा- 'मुक्ते क़ुद्ध दान करना धा। भारतवर्ष के सब विद्यालयों की रिपोर्ट आदि देखीं, किंतु कहीं भी वेदों की पढ़ाई का प्रवन्ध देखने में नहीं श्राया। यहां मेरा सन्तोप हो गया। वतलाइये किस काम में थोड़ा सा दान दृं, जो वेद पढ़ने वाले छात्रों के काम आवे ?" थोड़ी वातचीत फं वाद ही आप ने महातमा जी के सामने ५१०० रुपए के पाउगड, नोट आदि का ढेर लगा दिया। ऐसे श्रद्धासम्पन्न सात्विक दानों की कितनी ही साचियां यहां दी जा सकती हैं। कितनी ही विधवा देवियों ने श्रपने भरगा-पोपगा की कुछ भी परवा न कर गुरुकुल को हजारों रुपया एक समय एक हाथ से दिया है। वाद में लाख-लाख की रकम देने वाले और अपने अनुपम दान से गुरुकुल की एक-एक शाखा खुलवाने वाले भी कितने ही दानी पंदा होगये, पर फिर भी गुरुकुल श्राम जनता की संस्था है। सर्व-साधारण के भरोसे पर चलने नाली इतनी बड़ी कोई

दूसरी संस्था भारत में नहीं है। वढ़ते-चढ़ते गुरुकुल का खर्च प्रति वर्ष लाख-सवा लाख तक पहुँच गया, किंतु उस सब की पूर्ति के लिये श्राम जनता की उदारता का ही सहारा रहा है। गुरुकुल को श्रान्य संस्थाश्रों के समान न सरकारी कोप से कभी फोई सहायता प्राप्त हुई, न किसी नरेश को 'राजिंप' का मान देकर गुरुकुल ने उससे लाखों की याचना की श्रीर न किसी लखपित अथवा करोड़पित की येली का मुँह ही गुस्कुल के लिये खुला। सर्व-साधारण पर निर्भर करते हुए लाखीं के खर्च को पूरा करना गुरुकुल की ऐसी विशेषता है, जो उसको घ्रान्य सव संस्थाश्रों से ऊपर उठाये हुए है। यही विशेपता उसकी लोक-प्रियता का सब से बड़ा प्रमागा है। इस लोकप्रियता की श्रीर भी श्रिधिक उरकृष्ट साची यह है कि गुरुकुल के लिये जव भी कभी किसी सामान की ज़रूरत होती थी, 'प्रचारक' में सूचना देने पर वह सामान गुरुकुल पहुँच जाता था। थाली, जोटे, कटोरे श्रीर कपड़े तक की श्रावश्यकता की स्चनाय 'प्रचारक' में प्रायः पढ़ने में आती है। गुरुकुल सर्वसाधारण का है, इसीलिये उसको सर्वसाधारण के सामने श्रपनी छोटी से छोटी श्रावश्यकता को भी उपस्थित करने में कभी संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार आवश्यकता-पृति होने का एक दृष्टांत वहुत मनोरंजक है। सम्वत् १६५८ में, गुरुकुल की स्थापना के पहिले ही वर्ष में, गुरुकुल के लिये योग्य डाक्टर की श्रावश्यकता थी। 'प्रचारक'

में किसी ने लिख दिया कि यदि कोई डाक्टर श्रापनी सेवायें स्वेच्छाभाव से श्रापंया नहीं कर सकता तो श्रायं डाक्टरों को श्रापनी श्रामदनी में से डाक्टर का वेतन पूरा करना चाहिये। वस, पच्चीस-पच्चीस रूपये प्रति वर्ष देने के किये कई डाक्टर तय्यार होगये।

गुरुकुल की शाखाओं से भी उसकी लोकप्रियता का पता लगता है। सब से पहिले मुलतान में वहां के रईस चौधरी रामकृष्ण जी की उदारता के फल-स्वरूप १३ फ़रवरी सन् १६०६ को गुरुकुल की पहली शाखा की स्थापना महात्मा मुन्शीराम जी के कर-कमलों द्वारा की गई। चौधरी जो ने ५० हज़ार की ज़मीन, २५ हज़ार का बाग, ५ हज़ार की कोठी और ३ हज़ार नक़द इस शाखा के लिये दिया था। इसलिये उनके गांव के नाम पर इस का नाम 'शाखा-गुरुकुल-देवबन्धु' रखा गया था। दो-तीन वर्ष बाद चौधरी जी का मन बदल गया। इसलिये शहर से तीन मील की दूरी पर ताराकुंड के समीप हं भी बीघा भूमि लेकर शाखा का प्रबन्ध किया गया। पहिले दसवीं श्रेगी तक की पढ़ाई का वहां प्रबन्ध था। श्रव केवल श्राठवीं श्रेगी तक है।

दूसरी शाखा कुरुवेत में सम्वत् १६ ६६ की पहिली वैशाखको स्थापित हुई, इसकी आधारशिला की स्थापना भी महात्मा मुनशी-रामजी ने ही की थी। यह थानेसर के रईस स्वर्गीय ज्योतिप्रसाद की शुभ कामना का सुफल था। उन्होंने इस कार्य के लिये दस हज़ार नक़द श्रोर १०४ में बीघा भूमि देने की उदारता की थी। एक वर्ष वाद ही उनका देहांत होगया। वे श्रपने लगाये हुए पौदे को वढ़ता श्रोर फलता-फूलता हुआ नहीं देख सके। यह गुरुकुल भी श्राठ श्रेगियों तक का ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां का जलवायु अत्युत्तम है। संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद दिल्ली रहते हुए जब भी कभी विश्राम की श्रावश्यकता श्रानुभव होती थी, तब महात्मा जी यहां ही चले आते थे। उनको इस शाखा से कुछ विशेष प्रेम था। 'आदिम-सत्यार्थप्रकाश' श्रीर 'श्रार्थसमाज का हितहास' लिखने का उपक्रम यहां ही बांधा गया था। एक यूरो-पियन महिला ने श्राप को सौ रुपये यह कह कर दिये थे कि श्राप वह रक़म श्रपनी किसी प्रिय संस्था को दे दें। श्राप ने वे सौ रुपये इसी शाखा-गुरुकुल को दिये थे।

तीसरी खाखा गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ के नाम से सम्वत् १६७० में देहली से वारह मील की दूरी पर स्थापित की गई थी। स्वर्गीय दानवीर सेठ रम्बूमल जी ने अपने भाई की स्मृति में एक जाख की रक़म प्रदान कर इसकी स्थापना महात्मा जी के ही हाथों से करवाई थी। यह शाखा एक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा सुन्दर विशाल हवादार एकान्त आश्रम सम्भवतः किसी और शिलाग्य-संस्था के पास नहीं है। ११०० बीघा गुरुकुल की अपनी भूमि है। इस शाखा को देहली-निवासी आर्थ पुरुषों का गुरुकुल

फहा जाता है। यहां केवल मध्यम-विभाग, श्रर्थात् छठी से दसवीं श्रेणी तक, की पढ़ाई होती है।

चौथी शाखा गुरुकुल-मिट्यह के नाम से हिरयाया-प्रदेश के रोहतक ज़िले में मिट्यह गांव के पास जमुना नहर की एक शाखा के किनारे अत्यन्त रमगीक और एकान्त स्थान में स्थित है। इसकी आधार-शिला की स्थापना सम्वत् १६७२ में महात्मा जी ने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद रखी थी। यह संस्था स्वर्गीय चौधरी पीरूसिंह के दान, वहां के आर्थ पुरुषों के उत्साह और गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री निरञ्जनदेव जी विद्यालंकार के सतत-परिश्रम का शुभ परिग्राम है। यहां शिला निरशुल्क दी जाती है। संरचकों से किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लिया जाता। अपने हंग की यह निराली संस्था है।

पांचनीं शाखा गुरुकुल-रायकोट लुधियाना ज़िले में है। श्राधिन बदी द्वादशी सम्बत् १६७६ को संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद महात्मा जी ने ही इसकी श्राधार-शिला रखी थी। यह स्वामी गङ्गागिरी जी महाराज के श्रध्यवसाय का सुफल है। यहां केवल चार श्रेशियों की पढ़ाई का प्रवन्ध है। साथ में उपदेशक-विद्यालय भी है।

गुजरात-प्रान्त में स्थित गुरुकुल-विद्यामन्दिर-सूपा गुरुकुल की बढ़ती हुई जोकप्रियता का सब से श्रधिक उज्ज्वल श्रीर

स्पष्ट सान्ती है। साथ शुक्रा त्रयोदशी सम्बत् १६८० तद्तुसार १८ फरवरी १६२४ को महर्षि द्यानन्द की जन्मशताब्दि की स्पृति में, गुजरात की प्रसिद्ध सरिता पृश्वी के तीर पर, सूपा नामक प्राम के समीप, महात्मा जी ने ही संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद इसकी स्थापना की थी। यहां दशवीं श्रेशी तक की पढ़ाई का प्रबन्ध है। गुजरात के उत्साही प्रार्थ पुरुपों विशेपतः श्री द्यालजी लल्लुमाई, श्री मीग्यामाई देवाभाई श्रीर गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक डा० ईश्वरदत्त जी विद्यालंकार के श्रनथक परि-श्रम श्रीर उत्साह की सान्ती यह संस्था है।

इसके प्रालावा भटिगडा, मान्मर (रोहतक), कमालिया (मिगटगुमरी) प्रादि में भी गुरुकुल की शाखार्ये खुल चुकी हैं।

इस समय देहरादून में स्थित कन्या-गुरुकुल भी गुरुकुल की शाखा है। उसकी स्थापना दानवीर स्वर्गीय सेठ रम्घूमल जी के एक साथ एक लाख श्रीर प्रति मास पांच सौ देने का संकल्प करने पर २३ कार्तिक सम्वत् १६८० तद्नुसार ८ नवन्वर १६२३ को दीवाली के शुभ दिन देहली में दरयागंज में एक कोठी किराये पर लेकर महात्मा जी द्वारा ही की गई थी। संस्था के दुर्भाग्य से सेठ जी का शीघ ही देहान्त हो गया श्रीर उन द्वारा उनके संकल्प के अनुसार संस्था को सहायता प्राप्त नहीं हुई। अब तक भी संस्था को आवश्यक स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकी है। फिर भी उक्त संस्था द्वारा आदर्श कार्य हो रहा है

श्रीर स्त्री-शित्ता के चेत्र में काम करने वाली श्रपने ढंग की यह श्रकेली ही संस्था है।

इस प्रकार गुरुकुल-शिका-पद्धति परीक्तग की सीमा पार कर सफलता प्राप्त कर चुकी है। स्वतन्त्र रूप में भी देश में दर्जनों गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुल के परीक्तगा की इस सफ-लता और विस्तार का अथ से इति तक का सब अथ महात्मा जी के अनथक अम, अपूर्व साहस और अट्टट धेर्य को ही है।

सन्तत् १६८० में गुरुकुल की पच्चीसवीं वर्ष-गांठ मनाई गई थी। उस समय तक २० लाख ७५ हज़ार रुपया गुरुकुल के लियं व्यय हो चुका था। ३४ ब्रह्मचारियों से शुरु होने वाले गुरुकुल में उस समय शाखाओं सिहत कोई एक हज़ार वालक और वालिकायें शिला प्रहणा कर रहीं थीं। इस समय तक २२५ से अधिक स्नातक गुरुकुल से निकल चुके हैं, जिनमें से अधिकांश देश-सेवा के ही काम में लगे हुए हैं और उन्होंने धर्म-प्रचार, समाज-सुधार, राजनीतिक-प्रगति, शिला के विस्तार, साहित्य की उन्नति और पतों के सम्पादन आदि के चेनों में यश सम्पादन कर गुरुकुल के नाम को गौरवान्वित किया है। गुरुकुल के सम्बन्ध में तो महात्मा जी का स्वप्न पूरा नहीं हो सका था, किंतु यह विना संकोच के कहा जा सकता है कि स्नातकों ने देश, धर्म और समाज की सेवा करते हुए अपने त्यागमय उच्च चरित्र से महात्मा गुनशीराम जी श्रथवा स्वामी श्रद्धानन्द

जी को श्रापने सम्बन्ध में निराश नहीं किया। श्राधिकतर कुलपुत्रों के लिये उन को इतना गौरव श्रौर श्रीसमान था, जितना कि किसी भी पिता को श्रपने पुल के सफल जीवन के लिये हो सकता है।

## ६ भ्रम श्रीर विरोध

श्रलप रूप में श्रारम्भ किये गये इस महान् कार्य को सफलता तक पहुँचाने के लिये महात्मा जी को श्रादि से श्रन्त तक वरावर विरोधी परिस्थितिमें से ही होकर गुज़रना पड़ा था। एक तो गुरुकुल को काले ज-दल वालों ने श्रपने मुक़ा-वले में खड़ी की गई संस्था समभा कर उसके सम्बन्ध में भ्रम फैलाने श्रौर उसका विरोध करने में कोई वात उठा नहीं रखी। गुरुक़ल की स्थापना होने के वाद पहिले ही वर्ष में पंजाब में कुछ इस प्रकार की निराधार बातें फैलाई गई थीं कि गुरुकुल में भोजन का ठीक प्रवन्ध नहीं है, मकानों में नमी वहत अधिक है, बीमारों की देखरेख का कोई प्रवन्ध नहीं है, सब ब्रह्मचारियों के पेट फूल आये हैं, दस ब्रह्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है स्रौर ७४ सैंकड़ा इस वर्ष में काल के प्राप्त हो जायेंगे। ऐसी निराधार बातों का निराकरण 'प्रचारक' द्वारा निरन्तर किया जाता रहा। उनसे हानि तो श्रवश्य हुई, किंतु ऐसी हानि नहीं हुई जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी।

विरोधी दुल वालों की अपेद्मा अपने ही दुल के लोगों द्वारा विरोध निस्सन्देह ऐसा था, जो गुरुकुल की उन्नति श्रीर उसके विकास के लिये वास्तव में बाधक साबित हुआ। छुद्ध लोग तो सभी स्थानों में ऐसे होते हैं, जिनको भले कार्यों का विरोध किये बिना सन्तोष नहीं होता। सम्भवतः ऐसे ही कुछ लोगों ने गुरुकुल की स्थापना होते ही उसके मार्ग में कार्ट बखेरने शुरू कर दिये थे। महातमा जी पर ग्रवन श्रीर कई रक्में बेजा खर्च करने का भी दोष लगाया गया था। सन् १६०५ तक के प्रतिनिधि-सभा श्रौर गुरुकुल के श्राय-व्यय को लेकर सन्देह, भ्रम तथा विरोध का इतना बड़ा तुफ़ान खड़ा किया गया कि २७ मई १६०४ की प्रतिनिधि-सभा में सभा के प्रधान होते हुए भी उनके प्रितकूल इस श्राशय के प्रस्ताव उप-स्थित किये गये कि—"सात प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई निम्निलिखित बातों के लिये जांच-कमेटी नियुक्त की जाय-(१) लाला मुन्शीराम इस योग्य नहीं हैं कि उन पर सार्वजनिक कामों के लिये दान में दिये जाने वाले रुपये के सम्बन्ध में विश्वास किया जा सके, क्योंकि उन्होंने आर्य-प्रतिनिध-सभा के १४ हज़ार रुपये का गुबन किया है; श्रीर (२) न जाला मुन्शीराम किसी धार्मिक-संस्था के जिस्मेवार और विश्वसनीय पद के अधिकारी बनाये जाने के योग्य हैं, क्योंकि श्रपने विरोधी सजनों पर सुठे दोष लगाने तथा उनको गढ़मे की उनकी श्रादत है, जिससे सर्व-

साधारण में उनके विरोधियों की कुछ प्रतिष्ठा न रहे।" पर प्रतिनिधि सभा में विरोधियों की दाल नहीं गली। ४४ के विरुद्ध १७ सम्मतियों से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके वाद विरोधियों ने समाचार-पत्नों में गन्दगी फैलाना और पैम्फलेट छाप कर वंटवाना शुरू किया। विरोधियों की हरकतें जब श्रित पर पहुंच गई, तब महाश्मा जी ने 'दुखी दिल की पुरद्दं दास्तान' के नाम से कोई छः सौ पृष्ठ की पुस्तक लिख कर उस विरोध के तृफ़ान को शान्त किया। इन विश्व-सन्तोपी लोगों का दल वाद में धवन-पार्टी की तियुत्ति के नाम से मशहूर हुआ, जो 'आर्थ-पितका' द्वारा समय-समय पर गुरुकुल पर प्रायः धावा बोलता रहा।

विरोध और भ्रम पैदा करने वालों में ऐसे लोग भी कुछ कम नहीं थे, जो गुरुकुल से किसी कारणवश पृथक् किये गये थे। ऐसे श्रलग किये हुए कई श्रध्यापकों तथा श्रिष्ठाताओं ने कन-खल-हरिद्वार में महीनों हेरा जमा कर गुरुकुल की जड़ों को उखाड़ने का यत्न किया। पर, वे भी श्रपने यत्नों में सफल नहीं हो सके। महीनों महात्मा जी की गोद में बच्चों की तरह पलने वाले, श्रार्थसमाज की शरण में श्राकर मियां से आर्थ वनने वाले श्रब्दुलगफूर उर्फ 'धर्मपाल' ने भी गुरुकुल के विरुद्ध कुछ कम उपद्रव नहीं सचाया। श्रार्थसमाज में उसने जो गन्दगी फैलाई थी, उसमें कमीनेपन की हह कर दी गई थी। गन्दगी भीर कमीनेपन का वैसा उदाहरण कहीं ढ़ंढने पर भी मिलना सम्भव नहीं। गुरुकुल से ग्रवन के अपराध में निकाले गये गोविन्दराम, अपनी ही करत्तों से मौकूफ़ हुए नारायणदास भीर सरदार गुरुवर्ख्यसिंह आदि को शिख्यडी बना कर धर्मपाल ने अपने पत 'इन्द्र' 'पतीन्द्र' और 'अर्जुन' द्वारा गुरुकुल पर काले वादलों का घटाटोप पैदा करने में कोई कसर नहीं रखी, किन्तु महात्मा जी ने वरसने से पहिले ही इस घटाटोप को खिन्न-भिन्न कर दिया था।

इस प्रकार किये जाने वाले श्राधिकांश श्राचिप मनोरंजन की ही सामग्री होते थे, किन्तु उनके भी निराकरण के िकये महात्मा जी को 'प्रचारक' के कई पृष्ठ काले करने पड़ते थे। सम्वत् १६६५ में ऐसे श्राचिप किये जाते थे कि गुरुकुल के ब्रह्म-चारी मुद्ध-दाढ़ी गुंडवाते श्रीर बाल सँवारते हैं, उनको घोड़ों की सवारी सिखाई जाती है, वे साबुन लगाते हैं, उनको श्रंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, वे श्रंग्रेज़ी ढंग के खेल खेलते हैं, उनको इतिहास तथा भूगोल पढ़ाया जाता है, साइन्स की पढ़ाई पर श्राधिक खर्च किया जाता है, श्रध्यापक ही परीचा लेते हैं श्रीर शिचा ग्रुफ़्त नहीं दी जाती। इन श्राचेपों के उत्तर में महात्मा जी को सम्वत् १९६५ के प्रशावण के 'प्रचारक' में कोई ६ पृष्ठ का लेख लिखना पड़ा था। वैसे भी प्रत्येक वर्ष में एक वार तो उनको विरोधियों के प्रतिकृत्व खड़ाहस्त होना ही पड़ता था।

जिस लेख की श्रोर ऊपर संकेत किया गया है, उस के श्रारम्भ में महात्मा जी ने लिखा था—"श्रार्थसमाज के श्रन्दर ही ऐसे विश्वासघाती पुरुष विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने आप को गुरुकुल का हितैपी प्रसिद्ध करते हुए उस को जड़ से उखाड़ने का वीड़ा उठा लिया है। स्वार्थ ने ऐसे पुरुषों को श्रन्धा कर दिया है।" सम्वत् १६६७ के माघ मास में 'प्रचारक' में १५ पृष्ठ का लेख ऐसे ही श्राचेपों के निराकरण के लिये लिखा गया था, जिस का शीर्पक था—"वड़ से बड़े जत्यों के आक्रमण से भी परमात्मा ने गुरुकुल की रत्ना की है", श्रौर उसका श्रारम्भ किया गया था 'मन्युरसि मन्युं मयि घेहि' की वैदिक प्रार्थना से, जिस से पता लगता है कि उस समय ये श्राचेप सभ्यता की मर्यादा का भी श्रातिक्रमण कर गये थे। उस लेख की प्रारम्भिक पंक्तियां ये थीं—"व्रह्मचर्याश्रम के उद्धार के लिये जिस दिन गुरुकुल की पाठविधि तथा उस के प्रवन्य सम्बन्धी नियम हाथ में लेकर सेवकों ने काम करना श्रारम्भ किया था, उसी दिन से गुरुकुल पर वज्र-प्रहार शुरू हो गये थे। श्रपनों श्रौर वेगानों, श्रायों श्रौर श्रनायों—सभी प्रकार के पुरुषों ने उस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये. नाना प्रकार के प्रयत्न किये। किंतु जन गंगा-तट पर पहुंच कर न्रह्म-चारियों के समृह ने इस जंगल को वेदमन्त्रों की ध्वनि से गुंजाना शुरू किया, तब से तो श्राक्रमणों की कुछ गिनती ही

नहीं रही । हर तीसरे महीने गुरुकुल की समाप्ति-स्चक विचित्र भविष्यवाि यां सुनने में श्राती रहीं। जत्थों पर जत्थे इसको गिराने के लिये बने, श्राक्रमणों पर श्राक्रमणा हुए, जिन से न केवल इस के सेवकों के ही बदन चलनी-से बन गये, प्रत्युत उन चोटों के निशान गुरुकुल की संस्था श्रीर उस के प्रवन्ध पर भी श्रव तक लगे हुए हैं।" इन उद्धरणों से पता लगता है कि किस विरोधी परिस्थिति में लङ्का में विभीपण की तरह महात्मा जी को गुरुकुल के संचालन का काम करना पड़ता था। यह उन के ही धेर्य श्रीर हिम्मत का काम था कि ऐसे विरोध में भी वे इतने वर्षों तक श्रपने कर्त्तव्य-पालन में बराबर लगे रहे।

## ७. ग्रुरुकुल और प्रकाश-पार्टी

इस धेर्य और हिन्मत के सामने तब सहसा ही सिर कुक जाता है, जब यह देखने में श्राता है कि गुरुकुल की स्वामिनी प्रतिनिधि-सभा और उस की प्रबन्धकारियी श्रन्तरंग-सभा भी महात्मा जी के लिये उतनी सहायक सिद्ध नहीं हुई, जितनी कि होनी चाहिये थी। गुरुकुल की समर्थक लाहौर की प्रकाश-पार्टी की भी गुरुकुल के प्रति प्राय: टेढ़ी ही दृष्टि रही। गुरुकुल का काम करते हुए यह शिकांयत महत्सा जी को बराबर रही कि प्रतिनिधि-सभा श्रथवा श्रन्तरंग-सभा गुरुकुल को यथेष्ट समय नहीं दे सकतीं। २८ वेशाख सम्वत् १६६८ के 'प्रचारक' में 'गुरुकुल के साथ सच्चे प्रेम का प्रमागा दीजिये' शीर्पक से लिखे गये लेख में आपने लिखा था—"जो माता शरद् मृतु में विद्यौना गीला हो जाने पर बच्चे का रोना सुन उसके मुंह, नाक, कान को कपड़ों से बन्द कर के उस को छाती से जकड़ कर उस का गला घोंट देती है, उसे भी तो वच्चे से आगाध प्रेम होता है; किंतु उस का प्रेम बच्चे में जीवन डालने के स्थान में उसका काम ही तमास कर देता है। ..... अब गुरुकु प्रतिनिधि-सभा की अन्य कार्यवाहियों के साथ एक पुद्धरुका-सा वना हुआ है। प्रतिनिधि की छंतरंग-सभा प्रचारादि घ्रन्य विषयों के विचार में जितना समय लगाती है, उस का चौथाई समय भी गुरकुल सम्बंधी बड़े से बड़े गम्भीर विषय के विचार के ऋर्पगा नहीं कर सकती। सभा के सभासद इस बृटि को जानते हैं किन्तु गुस्कुल के साथ उनका इतना श्रगाध प्रेम है कि वे उस को श्रपने से थोड़े काल के लिये भी जुदा करने को तय्यार नहीं, भले ही इस थोड़े समय की जुदाई से उन के प्यारे गुरकुल को शुद्ध वायु के सेवन से बल मिलने तथा स्वस्थ होने की ही सम्भावना क्यों न हो। प्रतिनिधि की श्रन्तरंग-सभा को वैदिक धर्म के प्रचार, शुद्धि, शास्त्रार्थ आदि विषयों पर बहुत ध्यान देना है, उस को न शिचा सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिये समय हीं मिलता है और न वह उन पर ठीक प्रकार विचार ही कर सकतीं है। .... मेरी सम्मति में सभा के सभासद केवल श्रविद्या के कारण इस समय श्रपने कर्त्तव्य-पालन से गिरे हुए हैं।" इस से भी बड़ी शिकायत महात्मा जी को यह थी कि प्रतिनिधि-समा श्रीर श्रन्तरंग-सभा के सभासद लाख-सवा-लाख का वजट तो पास कर देते हैं, किन्तु उस की पूर्ति के लिये कभी कोई भी सदस्य सचाई श्रौर ईमानदारी से यत्न नहीं करता । इस शिका-यत या कठिनाई को दूर करने के लिये श्रापने सभा में यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि प्रतिनिधि-सभा के ही आधीन गुरुकुल के प्रबन्ध के लिये एक श्रलग प्रवन्धकर्शी-सभा नियत की जाया करे, जो गुरुकल के विषय में सोचा तथा काम फिया करे। उस सभा में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों, संरक्तों, स्नातकों **ब्रौर दानदाताश्रों श्रादि के प्रतिनिधि तथा वैदिक-साहित्य श्रादि** विषयों के मर्भे विद्वान् रखने का श्रापका प्रस्ताव था। वह सभा एक प्रकार से विद्या-श्रार्थ-सभा ही होती, जो गुरुकुल की प्रवन्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ प्रतिनिधि-सभा के ब्राधीन शिला-सम्बन्धी सभी संस्थाओं का प्रबन्ध किया करती । इस प्रस्ताव की उपयोगिता के सम्बन्ध में महात्मा जी ने .कितने ही लेख लिखे थे। दस-वारह वर्पों से भी श्रिधिक लम्बे समय तक यह प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा के विचाराधीन प्रस्तावों की फ़ाइल में पड़ा रहा। ईस्वी सन् १६११ की २७ मई की प्रतिनिधि-समा के वार्षिक-श्रिधवेशन में उस पर केवल एक बार वाद-विवाद ही हुन्चा था, सम्मतियां उस घ्रधिवेशन में भी नहीं ली गईं थीं।

उक्त श्रिधवेशन में हुआ वह विवाद कई दृष्टियों से वड़ा मनोरञ्जक है श्रीर महात्मा जी के मार्ग की कठिनाइयां पर भी उससे श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। श्री पिएडत विश्वम्भरनाथ जी वी० ए० ने, जो महात्मा जी के संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हुए थे, उस विवाद में कहा था-"प्रतिनिधि-सभा का प्रथम उद्देश्य वेद तथा श्रन्य प्राचीन श्रार्ष प्रन्थों के लिये विद्यालय खोलना है। इसमें गुरु-कुल को एक शिवागाशाला ( एजुकेशनल इन्स्टीट्यशन ) कहा गया है, ऐसी किसी भी शिवायाशाला के खोलने का अधिकार इस सभा को नहीं है। "" "यह याद रखना चाहिये कि विद्या का फैलाना प्रनिनिधि सभा का कोई उद्देश्य नहीं है।" महाशय कृष्ण जी बी॰ ए० ने ऊपर की बातों का समर्थन करते हुए कहा था—"गुरुकुल के श्राधिकारी गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, यह वहुत बुरा है और सभा के उद्देश्यों के सर्वथा बाहर है।" लाला काशीराम और महता जैमिनी आदि ने भी ऊपर के विवारों का समर्थन किया था। इन विवारों से यह स्पष्ट है कि अन्तरङ्ग-सभाका एक दल, जिसको इसी विवाद में महाराय कृष्णा जी ने 'प्रकाश पार्टी' का नाम दिया था, गुरुकुल को केवल विद पढ़ाने की छोटी-सी चटशाला बनाये

रखना चाहता था । उसको महाविद्यालय श्रथवा विश्व÷ विद्यालय बनाने के वह विरुद्ध था। महात्मा जी ने इसी विवाद में बहुत साफ़ शब्दों में कह दिया था—"गुरुकुल जिसं मार्ग पर चल रहा है, उससे वह एक विश्वविद्यालय ही बनेगा श्रव तक भी वह वहुत कुछ उसी श्रोर बढ़ा है। वेदों श्रीर वेदांगों की पढ़ाई कें मुख्य रहने पर भी वहां श्रन्य विद्याश्रों की पढ़ाई को स्थान दिया जायगा। कारगा इसका यह है कि सव श्रन्य विद्यार्थे वेदों के समम्मने के लिये साधन-रूप हैं। गुरुकुल में कृषि-विज्ञान, पदार्थ-विज्ञान, रसायन तथा श्रंन्य सब कलायें एवं विज्ञान सिखाये जायेंगे ऋौर सिखाये जाते हैं। यदि प्रति-निधि-सभा इसे अपने उद्देश्यों के प्रतिकृत सममती है, तो उसे इसी समय वर्तमान गुरुकुल को वन्द कर देना चाहिये। जो सज्जन कार्यकर्ताओं पर यह दोष लगाते हैं कि वे भविष्य में गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं. उन्हें समम लेना चाहिये कि इस समय भी गुरुकुल यूनिवर्सिटी ही बन रहा है।"

गुरुकुल को संस्कृत की चटशाला ध्रथवा विविध विषयों के श्रध्ययन के लिये एक आदर्श शिलाणालय बनाने के दृष्टिकोण में भेद बढ़ता चला गया। समाचार-पत्नों में भी उस दृष्टिभेद की चर्चा होने लगी। 'प्रकाश' में गुरुकुल के उद्देश्य के सम्बन्ध में महाशय कृष्ण जी ने कई लेख लिखे। 'प्रचारक' में 'प्रकाश श्रीर

गुरुक्त के शीर्षक सं जिले गये लेखों में उनका उत्तर दिया गया श्रीर महाराय कृष्णा जी के श्रान्दोलन के तरीक़े को 'भयानक प्रकार' वताया गया, किन्तु उनका यह 'भयानक प्रकार' क्रगातार कई वर्षों तक जारी रहा। २२ कार्तिक सम्वत् १६६८ के 'प्रकाश' में गुरुकुल के उद्देश्यों के विषय में कई एक काल्प-निक परिभाषार्ये घड़ कर गुरुकुल के कार्यकर्ताओं पर रोष भी प्रगट किया गया और यह भय भी प्रगट किया गया कि गुरुकुल त्राह्मग्रान पैदा कर के वैश्य पैदा करने में लग रहा है। उसी समय 'प्रचारक' में लिखा गया था-"प्रकाश के सम्पादक महाशय कृष्ण जी गुरुकुल की स्वामिनी श्रीप्रतिनिधि-समा के सभासद् हैं, गुरुकुल की प्रवन्धकारिग्री श्रन्तरंग-सभा के भी वे सदस्य हैं श्रीर इससे भी वढ़ कर श्राप उसके उपमन्ती हैं। यदि गुरुकुल के विषय में आपको कोई शिकायत है और यदि गुरुकुल के वर्तमान कार्यकर्ताओं की किन्हीं चेष्टाश्रों से श्राप रूष्ट हैं तो श्रापके लिये कई रास्ते खुले हैं श्रौर वे कई रास्ते इस वर्तमान रास्ते से बहुत प्रिय, बहुत लाभदायक श्रौर वहुत सुलभ हैं।" पर, प्रकाश-सम्पादक ने प्रिय, लामदायक और सुलम मार्ग का श्रवलम्बन न करके 'प्रकाश' के कालमों का श्रिप्रिय, हानिकारक तथा जिंटल मार्ग ही पकड़े रखा। सम्वत् १९७१ के माध मास में फिर 'प्रकाश' में यह भय प्रगट किया गया कि गुरुकुल वेद की पढ़ाई को अप्रधान बना कर लुहारी-तरखानी

के काम में कहीं न लग जावे । इस भयाबह कल्पना के आधार पर एक भयानक चित्र खींच कर सर्वसाधारण को भ्रम में दालने की निन्दनीय चेष्टा की गई थी। इस पर महात्मा जी ने सम्वत् १६७१ के २ फाल्गुन के 'प्रचारक' में लिखा था— "मुभे आअर्थ है कि यदि महाशय कृष्या जी को गुरुकुल की वर्तमान गति में कुछ सन्देह है तो ख़ासिनी-सभा के मन्त्री होते हुए, उन्होंने उस सभा द्वारा संशोधन कराने के स्थान में समाचार-पत्र की शरण क्यों ली ?" इसके बाद महात्मा जी ने लिखा था—''मैं महाशय कृष्ण तथा आर्य जनता को निश्चय दिलाता हूं कि यदि वैदिक-धर्म के पुनरुजीवन का काम मेरी दृष्टि में गौण वन जायगा तो मैं इस गुरुकुल में एक पल भी ठहरना पाप सममूंगा।" इसी लेख में आपने एक बार फिर आयुर्वेद, कृषि-व्यापार श्रीर लुहारी-तरखानी श्रादि की पढ़ाई का समर्थन करते हुए स्पष्ट शन्दों में घोषणा की थी-"पहिली पाठिविधि के अनुसार, जिसका प्रामाणिक खराडन प्रतिनिधि-सभा ने मेरे ज्ञानमें नहीं किया, कृषि-महाविद्यालय खोलना भी गुरुकुल का कर्तव्य है। मैं दो वर्षों से उसके लिये विशेष परामर्श करता रहा हं श्रीर श्रव समय श्राया है कि कृषि का काम श्रागामी वर्ष के श्रारम्भ से शुरू किया जायगा। उसके साथ 'लुहारी-तरखानी' का कारखाना भी खोला जागया, जिसका कुछ सामान ुतीन वर्षी से श्राया पड़ा है। यदि इसके सम्बन्ध में मन्त्री जी श्रथवा श्रन्य

किन्हीं सभासदों को गुरुकुल श्रपने उद्देश्य से गिरता दिखाई दे तो सभा में इस प्रश्न को रख कर पहले ही इसका निश्चय करा लें।" महात्मा जी के इतने स्पष्ट लेखों के बाद भी 'प्रकाश' के सम्पादक श्रीर उनकी पार्टी की यह शिकायत बराबर रही कि 'उपदेशक नहीं मिलते।' सम्वत् १६७३ के श्रावण मास में 'प्रकाश' ने यहां तक लिखा था कि "न पंजाब में श्रीर न संयुक्तप्रान्त में कोई ऐसी पाठशाला है, जहां उपदेशक तय्यार किये जा रहे हों। ऐसी हालत में सवाल तो काविल-ग़ौर यह है कि उपदेशक कहां से श्रायें ?" पाठक यह समम सकते हैं कि इस लेख में संयुक्त-प्रान्त का उहेल करके गुरुकुल पर चोट की गई थी। इस प्रकार सदा ही 'प्रकाश' श्रीर उसके दल की गुरुकुल पर बक दृष्टि रही, जिसका परिचय फभी-कभी आज-कल भी मिल जाता है। इस प्रकरण को इतना खोल कर इस लिये लिखा गया है कि इसका सम्बन्ध चरित्रनायक की जीवनी के साथ कई जगह श्राता है श्रीर गुरुकुल की उन्नति तथा उसके विस्तार में यदि कोई सब से बड़ी बाधा थो तो यही थी कि उसके संचालकों श्रीर मालिकों की दृष्टि में गुरुकुल के उद्देश्य की पूर्ति के साधनों में पूर्व-पश्चिम का-सा मेद था। इस मेद को लेकर कई वर्षी तक समाचार-पत्नों में जो चर्चा हुई, वह उसके लिये श्रौर भी श्रिधिक बडी बाधा सिद्ध हुई।

## सरकार की तिरछी नज़र

इस सब बाधा-विरोध के रहते हुए एक श्रीर बाधा गुस्कुल के मार्ग में सरकार की सन्देहास्पद दृष्टि थी। गुरुकुल का सरकार से बिलकुल स्वतन्त्र होना ही उसके सन्देह के लिये पर्याप्त था। श्रार्यसमाज पर राजद्रोही होने का जी सन्देह था, उस से भी गुरुकुल के सम्बन्ध में इस सन्देह को विशेष पुष्टि मिली। उस सन्देह की उत्पत्ति के इतिहास में न जाकर यहां एक गुप्त सरकारी लेख की पंक्तियां इसिलये दी जाती हैं, जिस से उस सन्देह का रूप पाठकों के सामने श्रा जाय। उस लेख में लिखा गया था-- "श्रार्थसमाज के संगठन में श्रभी जो महत्व-पूर्ण विकास हुआ है वह वास्तव में सरकार के लिये बहुत बड़े: संकट का स्रोत है। वह विकास है गुरुकुल-शिचा-प्रयाली। इस प्रांत में गुरुकुल की उत्पत्ति के इतिहास का विवेचन अगले श्राध्याय में किया जायगा, किन्तु आर्थसमाज की धर्म के रूप में आलोचना करते हुए भी उस की ओर निर्देश करना आव-श्यक है। इस प्रणाली में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किन्तु भक्तिभाव श्रीर बलिदान की उच भावना से प्रेरित जोशीले. धर्मपरायगा व्यक्तियों का दल तय्यार करने का यह सबसे सुगम श्रीर उपयुक्त साधन है, क्योंकि यहां आठ वरस की ही आयु में वालकों को माता-पिता के प्रभाव से भी विलक्क दूर रखकर

त्याग, तपस्या ऋौर मिक्तमाव के वायुमग्रहत में उन के जीवन को कुछ निश्चित सिद्धांतों के श्रमुसार ढाला जाता है, जिस से उन कें रग-रग में श्रद्धा श्रीर श्रात्मोत्सर्ग की भावना घर कर जाती है। यदि इस प्रकार की शिला का क्रम आर्थसमाज के सुयोग्य श्रीर उत्साही नेताश्रों की सीधी देख-रेख में वालकों की उस सत्रह वर्ष की श्रायु तक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्य के जीवन में सब से अधिक प्रभावप्राही समय है, तो इस पद्धति सें जो युवक तय्यार होंगे, वे सरकार के लिये आयन्त भयानक होंगे। उनमें वह शक्ति होगी, जो इस समय के आर्यसमाजी उपदेशकों में नहीं हैं। उन में पैदा हुन्ना व्यक्तिगत दढ़ विश्वास भौर अपने सिद्धांत के लिये कप्ट-सहन करने की भावना, अपितु समय आने पर प्राणों तक को न्यौद्धावर कर देना, साधारण जनता पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। इससे उन को अनायास हीं ऐसें अनिगनत साथी मिल जायेंगे, जो उन के मार्ग का अवलम्बन करेंगे श्रीर उनसे भी अधिक उत्साह से काम करेंगे। यह याद रखना चाहिये कि उन का उद्देश्य सारे भारत में एक ऐसे जाति-धर्म की स्थापना करना होगा, जिस से सारे हिन्दू एक भ्रात्भाव की शृंखला में वंघ जायेंगे। वे सब द्यानन्द के 'सत्यार्थप्रकाश' के ग्यारहवें समुहास की इस आज्ञा का पासन करेंगे कि श्रद्धा श्रोर प्रेम से श्रपने तन, मन, धन—सर्वस्व को देश हित के लिए अपेया कर दो।"

इस लेख की अगली पंक्तियों का सीधा सम्बन्ध गुरुक्त कांगड़ी के साथ है। वे पंक्तियां ये हैं-"सरकार के जिये सब से अधिक विचारगीय प्रश्न यह है कि इस समय आर्यसंमाज के गुरुकुल में शिला प्राप्त करने वाले उपदेशकों का शिला समाप्त करने के बाद सरकार के प्रति क्या रुख होगा ? इस समय के उपदेशकों की अपेता वे किसी और ही ढांचे में ढले हुए होंगे । जिस धर्म का वे प्रचार करेंगे, उस का आधार व्यक्तिगत विश्वास एवं श्रद्धा होगी, जिस का जनता पर सहज में बहुंत प्रभाव पड़ेगा। उन के प्रचार में मकारी, सन्देह, सममौता श्रीर भय की गन्ध भी न होगी श्रीर सर्वसाधारण के हृद्य पर उसका सीधा श्रसर पड़ेगा।" गुरुकुल के सम्बन्ध में पैदा हुए सन्देह को प्रामाश्विक सिद्ध करने के लिये इस लेख का लेखक कक्षां तक पहुंचा था, इस का पता श्रगली पंक्तियों से लगता है, जिनमें उस दौरे का उल्लेख किया गया है, जिस में महात्सा जी ने गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रुपया जमा किया था। लेखक लिखता है-"पञ्जाब की पुलिस की रिपोर्टी में यह दर्ज है कि सन् १८६६ में जब लाला मुन्शीराम श्रमृतसर के पंडित राममजदत्त के साथ गुजरात, सियालकोट श्रीर गुजरांवाला का दौरा करते हुए धन संग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार की निन्दा शरारत से भरे हुए शब्दों में अन्य बातों के साथ यह कहते हुए की थी कि सिपाही कित्ने मूर्ख हैं जो सलह-अठारह

.....

रुपयों पर भरती होकर श्रपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुल में शिचित होने के वाद ऐसा करने वाले श्रादमी सरकार को नहीं मिलेंगे।" गुरुकुल के जिन उत्सवों का पीछे फुछ वर्णन किया गया है, उन के सम्बन्ध में इस लेख में लिखा गया है—"कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वार्पिकोत्सव पर कोई साठ-सत्तर हज़ार आदमी प्रति वर्ष इकट्टा होते हैं। कई दिनों तक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्यरका आदि का सव प्रवन्ध गुरुकुल के श्रिधिकारी स्वयं करते हैं। वंगाल में मेलों पर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रवन्ध करते हैं, वैसे ही यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सब काम करते हैं। संगठन की दृष्टि से यह काभ विषक्कल श्रुटि-रहित है। उत्सव पर इकड़ा होने वाले लोगों का उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है। वड़ी बड़ी रक़में दान में दी जाती हैं श्रीर श्रच्छी संख्या में उपस्थित होने वाली स्त्रियां आभूषणा तक देती है।" गुरुकुल के उद्देश्य की मीमांसा करते हुए उस के तपस्वी, कठोर, संयमी श्रौर निर्भीक जीवन का रोना रोते हुए फिर लिखा गया है—''विचार-गीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन संन्यासियों का राजनीति के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा ? इस सम्बन्ध में गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई, एक रिपोर्ट की भूमिका बड़ी रोचक है। उस के अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिका सर्वीश में राष्ट्रीय है। आर्यसमाजियों



श्री हरिश्चन्द्र जी विद्यालंकार श्री मुन्शीराम जी के बढ़े पुत

का वाइविल 'सत्यार्थप्रकाश' है, जो देशमक्ति के भावों से श्रोत-प्रोत है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिस से ब्रद्धचारियों में देशभक्ति की भावना उदीप हो। उन में उपदेश श्रीर उदाहरण दोनों से देश के लिये उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है। इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्रपूर्वक ऐसे राजनीतिक संन्यासियों का दल तय्यार किया जा रहा है, जिसका मिशन सरकार के घ्रस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा।" इसी प्रकार एक गुप्तचर ने श्रपनी डायरी में गुरुकुल के सम्बन्ध में ये पंक्तियां लिखी थीं—"गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिन में श्रंगरेज़ी-राज से पहले की भारत की अवस्था और श्रंगरेज़ों के कलकत्ता आने की स्रवस्था दिखाई गई है। सखनऊ के सन् १८१७ के राज-विद्रोह के चित्र भी लगाये गये हैं। विजनौर के डिस्ट्रिक्ट मिन्छेट मि० ऐफ० फोर्ड ने जोन आफ आके का भी वह वडा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह श्रंगरेजों के विरुद्ध सेना का संचालन कर रही है।"

इस प्रकार गुरुकुल की हर एक दीवार के पीछे से सरकारी जोगों को राजद्रोह की गंध आती थी। यज्ञशाला के नीचे उन की दृष्टि में एक तहखाना बना हुआ था, जिस में उन की समफ के अनुसार गोला-वारूद बनाने की ब्रह्मचारियों को शिला दी। जाती थी। सरकारी गुप्तचरों का गुरुकुल में तांता बंधा रहता था। वे संन्यासी, साधु, वावू आदि के वेश में छिपे हुए भेद लेने की सदा कोशिश किया करते थे। जब ब्रह्मचारी सरस्वती-यात्रा पर गुरुकुल से बाहर जाते थे, तब भी गुप्तचरों की एक सेना उन के आगे पीछे चकर काटा करती थी। साधारण गुप्तचरों की बात ही क्या है, बड़े-बड़े सरकारी श्रिधकारी भी लुक-छिप कर गुरुकुल का भेद लेने की बराबर चेष्टा करते रहे। एक डियुटी कलेक्टर सुरुकुल में अपने को वकील बताकर इसी नीयत से आए थे। महात्मा जी को उन के इस प्रकार आने का पहले ही पता लग गया और उन के पीछे गुरुकुल के गुप्तचर छोड़ दिये गये। आधी रात को वे छदावेशी वकील उस घिरे हुए श्रहाते में जा पहुंचे, जहां ब्रह्मचारियों की गतका-फरी श्रादि के खेल सिखाए जाते थे। महात्मा जी भी पता जगते ही उनके पीछे वहां पहुंच गए श्रीर वहां पहुंच कर श्रापने उन से पूछा-'क्या श्राप ने हमारे सब भेदों का पता लगा लिया ?' वेचारे डिपुटी कलेक्टर पानी-पानी हो गये। उन्होंने स्वीकार किया कि गुरूकुल में सन्देह की कोई बात नहीं है। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मिजिट्रेट की कहानी भी बहुत रोचक है। उन्होंने गुस्कुल श्राकर ब्रह्मचारियों के कुरते उतरवा कर द्वाती और भुजाओं के पुट्टों की परीचा की । इस परीचा के बाद उन के चेहरे के भाव देखने ही जायक थे। उन से यह कहे बिना न रहा गया कि "मुक्त को बताया गया था कि आप के ब्रह्मचारी धनुर्विद्या में प्रवीश हैं श्रीर श्राप का मुख्य उद्देश्य उन को पहलवान बनाना है। मुम्म को पता लग गया कि यह सब मूठ है। निस्सन्देह खुली वायु में रहने के कारण उन का हील डील बाहर के स्कूलों के लड़कों की श्रपेता श्रच्छा है। मुम्म को यह भी बताया गया था कि वे बहुत कुशल घुड़सवार हैं श्रीर श्राकाश में ऊंचे उड़ते हुए पत्नी को श्रचूक निशाना मार कर नीचे गिरा देते हैं।"

इंगलेगढ़ के वर्तमान प्रधान-मन्ती श्रीर समस्त संसार के राजनीतिज्ञों के श्राप्रणी समस्ते जाने वाले मि० रेम्जे मेकडा-नल्ड का इस सम्बन्ध का वह लेख बहुत ही सुन्दर है, जो उन्होंने सन्त १६१४ में गुरुकुल देखने के वाद भारत से विलायत लीट कर वहां के 'डेली कानिकल' में लिखा था। लेख को उन्होंने इन पंक्तियों से ही प्रारम्भ किया था—"भारत के राज-द्रोह के सम्बन्ध में जिन्होंने कुछ थोड़ा-सा भी पढ़ा है उन्होंने गुरुकुल नाम श्रवश्य सुना होगा, जहां कि श्रार्थसमाजियों के वालक शिक्ता शहर्या करते हैं। श्रार्थों की भावना श्रीर सिद्धान्तों का यह श्रत्यन्त उत्कृष्ट मूर्त रूप है। इस उन्नतिशील धार्मिक संस्था श्रार्थसमाज के सम्बन्ध में जितने भी सन्देह किये जाते हैं, वे सब इस गुरुकुल पर लाद दिये गये हैं। इसी लिये सरकार की इस पर तिरही नज़र है, पुलिस श्रक्तसरों ने इसके सम्बन्ध में गुप्त रिपोर्ट की हैं श्रीर श्रिष्टकांश एंगलो-इिएडयन लोगों ने

इसकी निन्दा की है।" सरकार की तिरह्यी नज़र के कारणों की मीमांसा करते हुए उस लेख में गुरुकुल का वहुत ही सुन्दर चित्र श्रंकित किया गया है। उसमें लिखा गया है—"सरकारी लोगों के लिये गुरुकुल एक पहेली है। श्रव्यापकों में एक भी श्रंप्रेज़ नहीं है। श्रंप्रेज़ी साहित्य की पढ़ाई श्रौर उच शिवा के लिये पंजाव यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त पुस्तकें भी यहां काम में नहीं लाई जातीं: सरकारी विश्व-विद्यालय की परीचा के लिये यहां से किसी भी विद्यार्थी को नहीं भेजा जाता श्रीर विद्यार्थियों को विद्यालय से श्रपनी ही उपाधियां दी जाती हैं। सचसुच यह सरकार की श्रवज्ञा है। घवराये हुए सरकारी श्रधिकारी के मुंह से इसके लिये पहली वात यही निकलेगी कि यह स्पष्ट राज-द्रोह है। परन्तु गुरुकुल के विषय में यह श्रन्तिम राय नहीं हो सकती । सन् १८३५ के प्रसिद्ध लेख में भारत की शिदा के सम्बन्ध में मैकाले के सम्मति प्रकट करने के बाद भारत के शिक्ता के क्षेत्र में यह पहिला ही प्रशस्त यत्न किया गया है। जस लेख के परियामों से प्रायः सभी भारतवासी श्रसन्तुष्ट हैं, किन्तु जहां तक मुम्मको मालूम है गुरुकुल के संस्थापकों के सिवा किसी श्रौर ने उस श्रसन्तोषको कार्य में परिशात करते हुए शिका के चेत में नया परीचरण नहीं किया है।" लेख के अन्त में उन्होंने लिखा था—"मैं स्वप्न में किसी को यह कहते हुए सुन रहा हूं - हम केवल यह चाहते हैं कि शान्ति से हम को ईश्वर का भजन करने दो । क्या यही राजद्रोह है ?" मि॰ मेकडानल्ड का यह लेख सम्भवतः गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखे गये लेखों में सर्वोत्तम है।

ः इङ्गलैंड के सुप्रसिद्ध पत्र 'दि न्यू स्टेट्समैन' के २० ज्वन सन् १६१४ के श्रङ्क में श्रार्यसमाज के सम्बन्ध में लिखे गये लेख में गुरुक्क के लिये लिखा गया था-"दयानन्द-ऐंगलो-वैदिक कालेज से भी श्रधिक प्रसिद्ध हरिद्वार का गुरुकुल सम्भवतः समस्त संसार में शिका के जेव में सब से श्रिधिक मनोरंजक परीचाग्रा है। गंगा के मनोहर दृश्यों के बीच, हिमालय की हिमान्छादित चोटियों के नीचे, सांसारिक वाता-वरण से बहुत दूर एक आश्रम बना हुआ है। केवल जीवन-निर्वाह पर श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर सव श्रध्यापक काम करते हुए स्वेच्छा से ग्ररीवी का जीवन विताते हैं, यद्यपि उनमें से वहुत से वाल-वचीं वाले गृहस्थी हैं। सात वर्ष की आयु में बालकों को लिया जाता है और २४ वर्ष तक रखा जाता है। के बीच में एक बार भी घर नहीं जा सकते। न वे किसी स्त्री का दर्शन कर सकते हैं श्रीर न कोई स्त्री ही उनको देख सकती है। वे दिन-रात श्रपने अध्यापकों के निरीक्तण और संगति में रहते हैं। पहिले सात वर्ष तक उनको केवल संस्कृत श्रीर वैदिक-साहित्य की शिवा दी जाती है। फिर दूसरी भाषायें तथा विज्ञान सिखाया जाता है। हिंदी में ही सब शिचा दी जाती है।

२५ वर्ष की आयु में सममा जाता है कि वे देश के पूरे सेवक वन गये हैं। भारतीय दृष्टि से उक्त संस्था की सब से अधिक महत्वपूर्ण विशेषता जात-पात के मेद-भाव को मिटाना है। उसमें ३०० वालकों में ब्राह्मण से लेकर मेहतर तक सभी जातियों के वालक हैं। सब का एक-सा जीवन, एक-सा रहन-सहन है। जात-पात का भेद भारत में खूव गहरी जड़ें पकड़ा हुआ है। पश्चिम की शिचा और आदशों के सहारे भी उसकी जड़ों को खोदना कठिन है। परन्तु यहां गुरुकुल में उसकी जड़ें नड़ी सफलता के साथ काट दी गई हैं, पश्चिम के नाम पर उसके अनुकरण में नहीं किन्तु पूर्व के पुराने श्रीर सुन्दर आदशीं को पुनर्जीवित करने की दृष्टि से । श्रायसमाज के शिका के कार्य का यह नमृना है श्रौर शिला का यह कार्य उस महान् समाअ-सेवा के कार्य का छोटा-सा हिस्सा है, जो श्रार्यसमाज उत्तरीय भारत में कर रहा है। आध्यात्मिकता एवं नैतिकता से प्रायः रहित प्रतिभाश्चन्य बृटिश श्रिधिकारी एकाएक घवरा जाते हैं। वे नहीं समम सकते कि ये लोग क्या कर रहे हैं ? इसलिये वे उसमें 'राजद्रोह' का सन्देह करने के श्रादी होगये हैं।"

इसके वाद सरकारी श्रिधकारियों का रुख गुरुकुल के सम्बन्ध में वदलता है। उसके वदलने में दीनवन्धु ऐगडरूज़ का बहुत श्रिधक हाथ या। उस समय के संयुक्तप्रान्त के कैफ्टिनेग्ट-गवर्नर सर जोन ख्वेट ने महात्मा जी को मिलने के लिये देहरादृन वुला कर कहा कि गुरुकुल के सम्बन्ध में उनका सब सन्देह दूर हो गया है। उनके वाद के लिफ्टिनेग्ट-गवर्नर सर (इस समय के 'लाई') जेम्स मेस्टन १६१३, १६१४ और १६१६ में चार वार गुरुकुल आये। सन १६१३ में गुरुकुल की ओर से दिये गये मान-पत्र के उत्तर में आपने कहा था—''न केवल इस प्रान्त में किन्तु समस्त भारत में गुरुकुल एक विलकुल मौलिक और कुतृहलपूर्या परीक्त्या है। मैं यहां आकर उन लोगों से भी मिलना चाहता था, जिनको सरकारी रिपोटों में निस्तीम, अज्ञात और भयानक आपित का स्रोत वताया गया है।" इसके वाद कमेचारियों के त्याग तथा सेवा की भावना, प्रवन्ध तथा शिक्ता की व्यवस्था और ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य की प्रशंसा करते हुए आपने कहा था— "एक आदर्श विश्व-विद्यालय के लिये मेरा आदर्श गुरुकुल है।"

लखनऊ के 'एवोडकेट' के संचालक स्वर्गीय राव बहादुर वावू गंगाप्रसाद जी वर्मा ने सन् १६१३ के श्रप्रैल मास में संयुक्तप्रान्तीय-लेजिस्लेटिव-कौंसिल में सर जेम्स मैस्टन के गुरुकुल पधारने पर जो भाषण दिया था, उससे भी पता लगता है कि सरकारी श्रिधकारियों की गुरुकुल के प्रति केसी घारणा थी ? उन्होंने उस भाषण में कहा था—"मैं श्रीमान को उस राजनीतिपूर्ण श्रीर साहसपूर्ण कार्य के

लिये वधाई देना चाहता हूं, जो श्रापने उन देशभक्त शिवाकों को दरीन देकर किया है, जो महात्मा मुन्शीराम जी के नेतृत्व तथा संरक्षकता में राष्ट्रीत ढंग पर शिक्ता के क्षेत्र में अलीकिक परीक्तग कर रहे हैं श्रीर जिन्होंने पश्चिम की श्रच्छाइयों को पूर्वीय श्रादशों के साथ एक कर दिया है। मैं श्रीमानों के गुरुकुल पघारने को इस लिये साहसपूर्ण कार्य कहता हूं, क्योंकि मुमको मालूम है कि इस प्रान्त के श्रिधिकतर श्रफ़सर मूठी श्रीर स्वार्थपूर्ण रिपोटों के आधार पर आपके हृदय में यह सन्देह पैदा कर रहे थे कि गुरुकुल भारत के शान्त विकास में विव्र पैदा करने वाले लोगों के पैदा करने में लगा हुआ है। श्रापके गुरुकुल पधारने श्रीर वहां की गई घोषणा से आशा है ऐसे लोगों के विचार गुरुकुल के सम्बन्ध में वदल जायंगे। श्रापने उन लोगों को सचमुच प्रोत्साहन दिया है, जो जनता की नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिक जन्नति में लगे हुए हैं। इससे वे लोग गवर्नमेयट के श्रधिक समीप श्राजायंगे, जिनके हृदय मारुभूमि को फिर से पुरातन गौरव प्राप्त किया हुआ देखने को उतावले हो रहे हैं।" इस भाषण में वर्मा जी ने गुरुकुल के आदर्श का चित्र भी बहुत सुन्दर शब्दों में श्रंकित किया था।

सन् १६१६ में २१ श्रम्तुवर को उस समय के वाय-सराय लार्ड चेन्सफ़ोर्ड भी लेडी चेन्सफ़ोर्ड, सर जेन्स मेस्टन श्रौर श्रन्य सरकारी श्रिधिकारियों के साथ गुरुकुल पधारे थे।

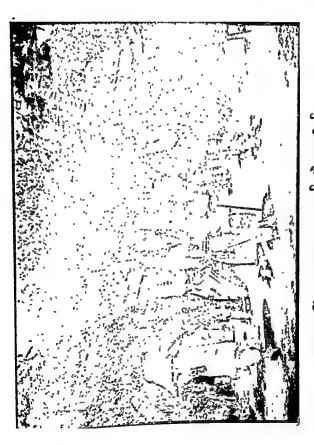

गुरुकुल में वायसराय लार्ड चैम्सफ़ोर्ड (१) बाटिका में होते हुए आश्रम की थीर जा रहे हैं। महात्मा मुन्यीराम जी के बार्यी शोर तेडी चेसाफ़ीर्ड, तार्ड चेस्सफ़ोर्ड थौर सर जेस्स मेस्टन हैं



गुरक्कल में वायसराय लार्ड चैम्सफ़ोर्ड (२) ( याथम मे यज्ञशाला के मामने )

वायमराय से महात्मा जी बातचीत कर रहे हैं सर जेम्म मेस्टन कुछ दूरी पर हैं।

श्रापने गुरुकुल की शिला, प्रवन्ध श्रीर ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य पर पूर्ण सन्तोष प्रकट किया।

कहा जाता है कि उच श्रधिकारियों के इस प्रकार गुरुकुल में श्राने का एक कारण यह था कि किसी प्रकार गुरु-कुल को सरकार की सुनहरी ज़ंजीरों में जकड़ा जाय। यदि गुरु-कुल के संचालकों की श्रोर से कुद्ध थोड़ा-सा भी संकेत मिलता तो जो सरकारी सहायता दूसरी संस्थाश्रों को नाक रकड़ने श्रोर हाथ-पेर जोड़ने पर भी नसीव नहीं होती, वह श्रनायास ही गुस्कुल को मिल जाती। पर, गुस्कुल श्रपने श्राद्शे पर दृढ़ रहा श्रौर उसके संवालक, विशेषतः महात्मा जी, उस जाल से वचे रहे। उन्होंने महाराखा प्रताप का भूख-प्यास का जङ्गजी जीवन पसन्द किया श्रीर स्वाभिमान को खोकर सानसिंह के भोग-विलास के जीवन की श्रोर श्रांख भी नहीं फेरी। सम्भवतः इसी स्रोर संकेत करते हुए महात्मा जी ने लिखा था--"गुस्कुल श्रपने जन्म-दिन से श्रव तक, नौकरशाही के जाल से वचा हुत्रा, श्रपना काम करता आया है। इसके संचालकों को क्या-क्या प्रलोभन नहीं दिये गये ? जिन सुनहरी जंजीरों को जातीयता का अभिमान करने वाले अन्य शिचाया-लयों ने बड़ी ख़ुशी से पहिन लिया, मन लुभाने वाली वे ज़ंजीरें न जाने कितनी वार उनके सामने पेश की गई। परमेश्वर ने उनको ऐसी दासता से वचने की बुद्धि दी।" सरकारी श्रिधिका-

रियों का रुख बदलने से इतना लाभ अवश्य हुआ कि गुप्तचरों की सन्देह-दृष्टि से गुरुकुल की कुछ समय के लिये रज्ञा हो गई और उस के अधिकारी एवं संचालक संशयात्मक-वृत्ति से ऊपर उठ कर सर्वतोभावेन गुरुकुल की सेवा में लग गये।

## ६ आकर्षण और विशेषतायें

गुरुकुल एक ऐसा परीक्या था, जिस की कृतकार्यता श्रीर सफलता पर शुरू से ही सन्देह प्रगट किया जाता था। श्रीयुत रेम्ज़ मैक्डानल्ड की पीछे दी हुई सम्मति विलकुल ठीक है कि मेकाले के १८३१ के उस सुप्रसिद्ध लेख के वाद, जिस द्वारा भारत में वर्तमान नैतिकता-श्रुन्य सरकारी शिका का सुत्रपात हुआ था, केवल गुरुकुल ही एक परीच्या है जो उस के प्रतिकृत किया गया है। धारा के ठीक विपरीत तैरने वाले की सफलता पर किस को विश्वास हो सकता है ? गुरुकुल की भी ऐसी ही स्थिति थी। जंगल में माता-पिता से श्रलग सोलह वर्ष तक वालकों के रहने की कल्पना तक लोगों के लिये विश्वास से बाहर की वात थी। पर, महातमा मुन्शीराम जी की श्रद्धा, विश्वास श्रीर तत्परता ने गुरुकुल की सफलता के रूप में श्रस-म्भव को भी सम्भव बना कर दिखा दिया। उस की जिस लोकप्रियता का पीलें उल्लेख किया जा चुका है वह उस की सफलता का परिचय देने के लिये पर्याप्त है। इस प्रसंग में

उस की सफलता की एक और साची दी जायगी और वह है
गुरुकुल का आकर्षणा। इस आकर्षणा से आर्थ जनता तो गुरुकुल
की ओर ऐसी खिंचती चली गई कि गुरुकुल उस के लिये ऐसा
तीर्थ बन गया, प्रति वर्ष उत्सव के समय जिस के दर्शन करना
आर्थ जनता अपना कर्त्तेव्य सममती है। आर्थ जनता के अलावा
कहर सनातनी, ईसाई, मुसलमान, यूरोपियन—न केवल
अंग्रेज़ किन्तु अमेरिकन, फेंच, जर्मन आदि भी—गुरुकुल की ओर
आकर्षित होते गये हैं। समाज-सुधार, मान्न-भापा हिन्दी के
पुनरुद्धार और मौलिक शिचा के विस्तार आदि की दृष्टि से
गुरुकुल निस्सन्देह आदर्श संस्था है, इसिलये ऐसे लोगों का
उस की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है; किन्तु ऐसे लोग
भी गुरुकुल की ओर आकर्षित हुए, जिन का गुरुकुल के साथ
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।

श्रालीगढ़-मुस्लिम-यूनिवर्सिटी का कमीशन गुरुकुल श्राया श्रीर उस पर मुग्व हो गया । डाक्टर श्रन्सारी श्रीर वैरिस्टर श्रासफ़श्रली सरीखे निष्पत्त मुसलमान गुरुकुल गये श्रीर उस पर लट्टू हो गये । जो मुसलमान गुरुकुल को साम्प्र-दायिक संस्था सममते हुए यह सोचते थे कि उनको वहां श्रपने वर्तन में कोई पानी तक नहीं पिलायेगा, जब ब्रह्मचारियों श्रीर श्रध्यापकों ने उनके साथ बैठ कर माई-भाई की तरह भोजन किया तब उनकी श्रांखें खुलीं श्रीर गुरुकुल ने उनके हदयों में घर

कर लिया । कलकत्ता-यूनिवर्सिटी कमीशन के प्रधान मि० सैडलर श्रीर श्री श्राशुतोष मुकर्जी गुरुकुल श्राये; उन पर गुरुकुल का जो श्रसर हुश्रा, वह सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। मि० सेडलर ने गुरुकुल का खूब गहरा श्रवलोकन करने के बाद कहा था-"मातृभाषा द्वारा उच्च शिला देने के परीचाया में गुरुकुल को श्रभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।" माननीय श्रीनिवास शास्त्री सरीखे नरम से नरम, लाला लाज-पतराय जी सरीखे गरम से गरम, पंडित मोतीलाल जी नेहरू सरीले उप्रतम राजनीतिज्ञ, पंडित मदनमोहन जी मालवीय सरीले फूंक-फूंक कर आगे क़द्म वढ़ाने वाले और गुरुकुल से भी बड़ी संस्था के संस्थापक, सेठ जमनालाल वजाज सरीखे श्रद्धासम्पन्न साधु-स्वभाव महानुभाव, भारतकोकिला श्रीमती सरोजिनी नायङ्ग सरीखी महिला, शान्तिनिकेतन (वोलपुर) के संस्थापक विश्व-विख्यात श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर सरीखे महापुरुष और जगद्वन्य महात्मा गांधी सरीखे सन्त श्रादि सव को ही, भिन्न-भिन्न रुचि श्रौर भिन्न-भिन्न स्वभाव रखते हुए भी, गुरुकुल ने श्रपनी श्रोर श्राकर्षित किया श्रीर सव के हृद्यों में श्रपने लिये एक-सा स्थान वनाया। ज़िले के मजिस्ट्रेट, प्रान्त के गवर्नर श्रीर भारत के वायसराय के लिये भी गुरुकुल में कुछ आकर्षण था। रुड़की के ज्वाइराट मजिस्ट्रेट मि० आर. सी. हावर्ट ने ठीक ही लिखा था-"गुरुक्त एक श्रद्भुत संस्था है, जिसका प्रवन्ध श्रत्युत्तम है।

इसको देख कर मुमको चेस्टर-हाउस का अपना विद्यार्थी-जीवन सहसा याद आगया। गुरुकुल में अपनी मौलिक पद्धति के साथ विलायत के सार्वजनिक स्कूलों की अच्छाई का मिश्रग किया गया है। शिला का माध्यम हिन्दी है और जनता की आम भाषा ही शिला का वास्तविक माध्यम है। मैंने भारत में कहीं और ऐसे स्वस्थ और प्रसन्न वालक नहीं देखे। अध्यापक निःस्वार्थी हैं और अपने शिप्यों के चरित्र-गठन का पूरा ध्यान रखते हैं।" सरकारी अधिकारियों की ऐसी सम्मतियों से गुरु-कुल की सम्मति-पुस्तक भरी पड़ी है।

विलायत से भारत के सुप्रसिद्ध स्थानों की यात्रा के लिये आने वाले विदेशी यात्री गुरुकुल श्रवस्य श्राते थे। यूरोप के कई समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि मि० नेविन्सन ने विलायती पत्रों में गुरुकुल की इतनी प्रशंसा की थी कि कितने ही विदेशी यात्री उनके लेख पढ़ने के वाद ही गुरुकुल श्राये थे। श्रमेरिका के प्रसिद्ध शिचा-विद्य विद्वान्-वकील मि० मायरन् एच० फेल्प्स ने गुरुकुल की प्रशंसा में इजाहाबाद के 'पायोनियर' में बहुत से विस्तृत पत्र जिले थे। वे इतने प्रभावशाली पत्र थे कि 'पायोनियर' का वही सम्पादक लेखमाला के श्रन्त में गुरुकुल की प्रशंसा करने के जिये वाध्य हुश्चा, जो पहिले उनको प्रकाशित तक करने में संकोच करता था। फेल्प्स गुरुकुल के साथ इतने तन्मय होगये थे कि उनका नाम गुरुकुल में पं० द्यानारायगा रख

लिया गया था। वे धोती-कुरता के वेप में पूरे काश्मीरी पंहित ही जान पड़ते थे। वे प्रायः कहा करते थे कि यदि मेरा कोई लड़का होता तो मैं उसको गुरुकुल में भरती करता श्रथवा मैं ही यदि आठ वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता तो गुस्कुल में भरती हो जाता। विलायत के 'डेलीमेल' के प्रतिनिधि मैक्सवैल, इङ्गलेंड की सार्वजिनक-सदाचार-समिति के प्रमुख सदस्य एवं सदाचार की समस्या के श्राध्ययन के लिये ही समस्त संसार की बाता पर निकले हुए जी० एन० फ़ीक्सपिट, इंगलैंड की लिवरल-इन के सदस्य तथा सुप्रसिद्ध लेखक विकियम आर्थर, भारतभक्त दीनवन्धु मि० एराङ्क्ज श्रीर उनके साथी मि० पियरसन, मि० ऐच० हार्केंड, इस समय के इंग्लेंड के प्रधान-मन्त्री मि० रैम्जे मैंकडानल्ड, लार्ड इसलिंगटन, सर थियोडोर मारिसन, मि० स्काट, मि० एफ० टी० ब्रुक, जर्मनी के मि० वे, हालेंड के मि० कैरीयर, जापान के प्रोफ़ेसर किमुरा इत्यादि कितने ही विदेशी यात्री गुरुकुल आये श्रौर उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए वापिस लौटे । मि० हालैंड ने 'मार्डन रिव्यू' में गुरुकुल को न केवल भारत किन्तु समस्त संसार की श्राशा का केन्द्र लिखा था। मि० मैकडानल्ड की सम्मति पीछे दी जा चुकी है। गुरुकुल में दिये व्याख्यान में भी आप ने कहा था-"गुरुकुल का उद्देश्य भारतीयों को सरकारी युनिवर्सिटियों की तरह दोग्रले झंगरेज़ न बना कर पूर्ण भारतवासी बनाना है।" लार्ड इसलिगटन भारत

में सन् १६१३ में आये हुए रायक कमीशन के सभापति थे। आप ने अपने भाषणा में गुरुकुल को बहुत मनोरंजक संस्था कहा था और कहा था कि पश्चिमीय सभ्यता नगरों से उत्पन्न हुई है और पूर्वीय सभ्यता जंगलों से। आप यहां जंगलों में बैठे हुए मृतप्राय पूर्वीय सभ्यता में फिर से प्राण-प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जापान के प्रसिद्ध विद्वान और वहां के विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री किमृरा गुरुकुल से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था—"थोड़ से समय के निवास में ही मैंने यहां से अनेक शिलाये प्राप्त की हैं, जो मेरे देश के लिये भी बिलकुल नवीन हैं। आशा है, भविष्य में जापान के बहुत से विद्यार्थी यहां आकर भारत की प्राचीन संस्कृति का अध्ययन किया करेंगे।"

इस प्रकार गुरुकुल पश्चिमीय लोगों को भी श्रपनी सफलता श्रीर विशेपताश्चों पर मुग्ध करने में कृतकार्य हुआ। वहां का वातावरण ही कुद्ध ऐसा था कि वाहिर के लोग उससे प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते थे। गुरुकुल ने एक फैल्प्स को ही पंडित द्यानारायण नहीं वनाया, किन्तु कितनों के ही जीवन श्रीर विचारों में गुरुकुल ने क्रांति पैदा की थी। मि० एएड्क्ज़ का मांसाहार छुड़ा कर उन को शाकाहारी बनाने का गौरव गुरुकुल को ही प्राप्त है। महात्मा जी के साथ मि० एएड्क्ज़ का इतना श्रपनापन था कि दोनों का श्रापस का पत्त-व्यवहार 'माई डियर राम' तथा 'युश्चर डियर

चार्ली' श्रीर 'माई डियर चार्ली' तथा 'युत्रर डियर राम' के शब्दों में होता था। वह इतना उपयोगी श्रीर विस्तृत पत-व्यवहार है कि यदि श्रव भी जितना प्राप्त है उतना ही प्रकाशित किया जा सके तो एक शिनाप्रद पुस्तक का काम दे सकता है। उस पत्र-ज्यवहार से यह प्रगट होता है कि भारत को ईसाई बनाने के सुख-स्वप्न देखने वाले पाद्रियों के ंगिरोह में से एएड्रूज को निकाल कर उनको भारतभक्त श्रीर दीनवन्धु वनाने का श्रेय भी गुरुकुल एवं महात्मा जी को ही है। श्रीयुत एएड्रूज संसार के किसी भी कोने में रहे, महात्मा जी को वरावर पत्न लिखते रहे । प्रिटोरिया (दिचाया श्राफ्रीका) से एक पत्र में दीनवन्धु ने महात्मा जो को लिखा था—"मुमको इलहाम हुआ है कि भारत पहिले से भी अधिक गहरे अर्थों में मेरी मातृभूमि है श्रीर भारतमाता के प्रति श्रपने प्रेम के द्वारा ही मैं श्रपनी स्वर्गीया माता की श्रातमा को सन्तुष्ट कर सकूंगा। मैं पिता जी से मिलने के लिये इंगलैंड जा रहा हूं और वहां अपनी माता की क़बर पर फ़ुल चढ़ाऊंगा। परन्तु उसकी आत्मा तो वहां न होगी । वह तो भारत में है, जो भारत लीटने पर बढ़े प्रेम के साथ मेरा स्वागत करेगी।" शिमला से महात्मा जीको लिखे हुये एक पल में लिखा है:— "यहां श्राने पर मुमको भाल्म हुश्रा कि जब से मैंने श्रपनी स्थिति स्पष्ट की है, तब से बिशप श्रीर दूसरे लोग मुम से बहुत

श्रसन्तुष्ट हैं । उनका कहना है कि मैंने ईसाइयत को त्याग दिया है। भैंने उनको कह दिया है कि मैं पहिले की अपेचा अधिक सच्चा ईसाई वन गया हूं। यही मैं वनना चाहता था। इंगलेंड से भी इस सम्बन्ध में बहुत पत्र आये हैं। उनमें मेरे पिता जी का पत्र सव से श्रधिक दुःखपूर्या है। यह जान कर कि मैं पादरी नहीं रहा, उनका तो हृदय टूट गया है। वे बहुत वृद्ध हैं। इन बातों को वे नहीं समस सकते। मैंने उनको बहुत हु:ख पहुँचाया है। में स्वयं इसके लिये दुःखी हूं। परन्तु मैं जानता था कि यह सव तो होगा ही और उसको सहन भी करना होगा। सुक्तको श्राप के अन्यतम प्रेम का पूरा भरोसा है।" डरविन से भी इसी आशय का लिखा हुआ एक पत्र है। गुरुकुल के सम्बन्ध में श्राप सदा ही चिन्तित रहते थे। इंगलैंड से श्राप ने एक पत्र में लिखा था—"श्रीयुत गोखने से मिलकर मुम्तको बड़ी चिन्ता हुई | उनको भय है कि गुरुकुल पर पुलिस की नज़र है और वहां तलाशी आदि होने की सम्भावना है। सर वेलेएटाइन शिरोल ने भी इस श्रोर संकेत किया है। मैंने उससे कुछ विस्तार में जानना चाहा। पर, वह चुप साध गया। परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना है कि आप पर कोई आपत्ति न आये और पुलिस आप के जीवन तथा कार्य को संकटमय न बना सके।" गुरुकुल के प्रति आपका प्रेम इतना अधिक था कि आप अपने साथी मि० पियसेन के साथ महीनों गुरुकुल आ कर रहते थे।

गुरुकुल को आप दोनों ने अपना घर वना लिया था।

मि॰ एएडक्ज़ के सौ से अधिक पत्रों में से ऊपर केवल तीन पत्रों
की कुक्क पंक्तियां दी गई हैं। इनसे स्पष्ट है कि दीनवन्धु एगडक्ज़
महात्मा जी को अपना पथप्रदर्शक मानते थे।

कलकत्ता के विशय-कालेज के पादरी अध्यापक मि० श्रार० जीं मिलवर्न मि० पियर्सन की प्रराहा से हिन्दी सीखने की इच्छा से सन् १६१४ के फरवरी मास में गुरुकुल पधारे थे। श्राने से पहले श्राप ने महात्मा जी से गुरुकुल श्राने की श्राज्ञा मांगते हुए लिखा था—"में पादरी-स्रध्यापक हूं। शायद स्राप गुरुकुल में एक ईसाई पादरी का रहना पसन्द न करें। यदि आप सुम से यह प्रतिज्ञा चाहें कि मैं वहां आकर ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगा, तो मैं वैसी प्रतिज्ञा करने को भी तय्यार हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि यदि कभी कोई वालक मुक्त से ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में कुछ पूछेगा, तो भी मैं ईसाई-धर्म के सम्बन्ध में चुप रहूंगा। मैं भारत की भाषा श्रीर भारत के धार्मिक जीवन का श्रध्ययन करने के लिये ही गुरुकुल श्राना चाहता हूं।" महात्मा जी ने लिला—"श्राप जब चाहें श्रा सकते है। यहां श्राते हुए एक ही प्रतिज्ञा करनी होगी। वह यह कि यहां रहते हुए मांसाहार नहीं करना होगा। ईसाई-धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में श्राप यहां श्राकर देखेंगे कि उदारता का दावा करने वालों की अपेला

हम लोग कहीं श्रधिक उदार हैं।" मि० मिलवर्न गुरुकुल श्राये। महिनाभर वहां रहे। हिन्दी सीख गये श्रीर साथ में भारत के धार्मिक जीवन का इतना प्रभाव ले गये कि कलकत्ता जाकर 'पादरीपन' को तिलांजिल दे दी।

इसी प्रकार मद्रास के संस्कृत के माने हुए विद्वान् श्रीयुत् कृष्णमाचार्य सरस्वती-सम्मेलन के सभापति हो कर इस शर्त पर श्राये कि उनका श्रपना रसोइया साथ में श्रायेगा श्रीर वे सब से श्रलग बन्द कमरे में श्रपना भोजन किया करेंगे। चार-पांच दिन वैसा क्रम चला । पर जाने के एक दिन पहिले महाविद्यालय-भण्डार में उन्होंने ब्रह्मचारियों श्रीर महात्मा जी के साथ एक पंक्ति में बैठ कर भोजन किया। महात्मा जी के व्यक्तित्व और गुरुकुल के वातावरण में कुछ ऐसा ही प्रभाव था कि जो वहां भ्राया, कुछ न कुछ उसके रंग में रंग कर ही गया | जिस संस्था में शाम को मेहतर तक रामायग का पाठ करते हों, ऊंची श्रेशियों के ब्रह्मचारी धोबियों तथा मेहतरों के बालकों को भी सशिचित करना श्रपना कर्तव्य सममते हों, श्रीर जिस संस्था द्वारा चारों श्रोर दूर-दूर तक गांव-गांव में प्रारम्भिक विद्यालय खोल कर शिवा का प्रसार किया जाता हो, उसके वातावरण में ऐसा जादू का-सा श्रासर होना कोई बड़ी बात नहीं है।

ऐसी सफल संस्था की विशेषताओं पर भी थोड़ा प्रकाश इस लिये डालना श्रावश्यक है कि उसकी सफलता का रहस्य पाठकों को मालूम हो जाय झौर चरित्रनायक के जीवन के सर्वोत्तम झौर महान् कार्य के साथ उनका पूरा परिचय हो जाय। इन विशेषताझों की व्याख्या यहां इस लिये नहीं की जायगी कि पिछले पृष्ठों में यत्र-तत्र उनका उल्लेख किये चिना भी उनकी व्याख्या हो गई है।

सन् १६२० में महात्मा गान्धी द्वारा श्रमहयोग-श्रान्दोलन श्रुरू किये जाने पर जिस स्वतन्त-शिवा-प्रगाली के लिये देश पागल हो उठा था, गुरुकुल उसका जीवित चित्र है। गुरुकुल श्रपने जन्मकाल से स्वतन्त्र रूप में अपना काम करता श्रा रहा है। न उसको सरकार की किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त है श्रीर न किसी सरकारी विश्वविद्यालय के साथ उसका किसी प्रकार का कुछ सम्बन्ध है। यही गुरुकुल की सव से वड़ी श्रीर पहली विशेषता है। प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति तथा गुरु-शिष्य-सम्बन्ध को पुनरुज्जीवित करना दूसरी विशेषता है। जिस श्रद्धा, विश्वास, स्वाभिमान, नैतिकता श्रौर श्रास्तिकभाव की दूसरी संस्थाओं द्वारा समाप्ति हो रही है, उसको फिर से प्रस्था-पित करना तीसरी विशेषता है। भारतीय सभ्यता के मूलमन्त्र सादा जीवन तथा उच विचार को जीवन का एक हिस्सा बनाते हुए नष्टप्राय भारतीय-संस्कृति का पुनरुद्वार करना चौथी विशे-षता है। मातृभाषा प्रथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा उच्च से उच शिचा देना गुस्कुल की श्रपनी ही विशेषता पांचवीं है। पश्चिम

के विज्ञान के साथ भारत के वैदिक-संस्कृत-विज्ञान का मिश्रग् करना श्रीर वैदिक साहित्य का पुनरुद्वार करना कठी विशेषता है। समाजसुधार को जीवन के साथ तन्मय करते हुए रूढ़ि तथा परम्परा की जड़ काटना सातवीं विशेषता है। वाल-विवाह श्रीर जात-पात सरीखी हिन्दू-समाज में घर की हुई कुरीतियों का गुरुकुल ने पूरी सफलता के साथ मुंह काला किया है। उच्च से उच्च जाति के वालकों के साथ नीच से नीच समभी जाने वाली जाति के वालक विना किसी मैदभाव के एक साथ रहते श्रीर शिजा प्राप्त करते हैं। समान भोजन, समान वस्त्र श्रीर समान व्यवहार गुरुकुल की श्राठवीं विशेषता है। धनी-निर्धन के भेद-भाव को भी गुरुकुल ने मिटा दिया है। सब से बड़ी विशेषता यह है कि आर्यसमाज द्वारा संचालित होने पर भी गुरुकुल साम्प्रदायिक-संस्था नहीं है, श्रिपितु ऐसी श्रादर्श राष्ट्रीय-संस्था है, जो किसी भी राष्ट्रीय-संस्था के लिये नमूना हो सकती है। गुरुकुल के दस वपों का सिंहावलोकन करते हुए 'प्रचारक' में महात्मा जी ने लिखा था—''मेरा यह विश्वास है कि सब मत-वादियों के मताड़ों से दूर पले हुए ये गुरुकुल-निवासी प्रार्थ-लनता के पुत ही सनातनी, आर्थ, मुसलमान और ईसाइयों के पारस्परिक मागड़ों को मिटा कर शान्ति की स्थापना करेंगे। यदि इस पर भी किसी के मन का सन्तोप न हो, तो उसे प्रतीक्षा कर्नी चाहिये।" इसी उदार दृष्टि से महात्मा जी गुरुकुल का संचालन करते थे। इसी लिये गुरुकुल साम्प्रदायिक-संस्था न हो कर राष्ट्रीय-संस्था वन गया है। महात्मा गांधी ने गुरुकुल के सम्बन्ध में यह विलकुल ठीक कहा है कि—"आर्यसमाज के कार्य का सर्वोत्तम परिग्राम गुरुकुल की स्थापना है। यह संचे अर्थों में राष्ट्रीय-संस्था है, जिस का शासन और प्रवन्ध सब स्वायत्त है।"

गुरकुल का सार्वजनिक जीवन भी गुरुकुल की अपनी ही विशेषता है। पढ़ाई के साथ श्रध्यापकों के निरीक्तगा में चलने वाली विवादात्मक-सभाश्रों के श्रालावा श्राश्रम में ब्रह्मचारी श्रपनी सभायें श्रौर पत्र-पितकार्ये स्वतन्त्र रूप में चलाते हैं। सभाओं में पार्लमेंट, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, कविता-सम्मेलन, कांग्रेस आदि के कितने ही अधिवेशन ब्रह्मचारी स्वयं करते हैं। इन में जिन्होंने ब्रह्मचारियों को भाषया तथा विवाद करते हुए सना है और पत्र-पतिकाओं में उन के लेख पढ़े हैं, उन्होंने उन-की भाषण-शक्ति, विचार-सरगी और लेखन-शैली की मुक्त कराठ से प्रशंसा की है। उत्सव पर होने वाले सरस्वती सम्मे-लनों का आयोजन ब्रह्मचारियों की सभा 'साहित्य-परिषद' की श्रोर से ही होता है। इस परिषद् की श्रोर से कुछ श्रन्छी साहित्यिक पुस्तेंकें भी प्रकाशित की गई हैं। गुरुकुल में आने वाले सम्माननीय दर्शकों का आतिथ्य-सत्कार ब्रह्मचारी पूर्या स्वतन्त्रता के साथ स्वयं ही करते हैं। इस स्वाभाविक प्रेम-पूर्य श्रातिथ्य को गुरुकुल में श्राया हुआ व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। बाहिर से श्राये लेगों के विचारों से लाभ उठाने के लिये ब्रह्मचारी उन को चिपट जाते हैं। उन को सन्तुष्ट किये विना उन से छुटकारा पाना सम्भव नहीं होता।

गुरुकुल के सुयोग्य स्तातक श्री शङ्करदेव जी विद्यालङ्कार ने कितने सुन्द्र शब्दों में श्रपनी कुल-भूमि का चित्र श्रंकित किया है। वे लिखते हैं—"गुरुकुल श्रार्थसमाज की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। वह इस युग में भारतभूमि में सब से पहला राष्ट्रीय-ज्ञान-मन्द्र है। धर्म, राष्ट्रीयता श्रोर ब्रह्मचर्य की वह तीर्थभूमि है। श्रात्मिक श्रोर मानसिक शान्ति के यातियों का वह शान्ति-निकेतन है। सत्य श्रोर धर्म की वेदी पर श्रात्मार्पण करने वाले वीरों का वह सत्याबह-श्राश्रम है। शान्ति की पवित्र मन्दाकिनी वहां वह रही है। श्रात्मवीर कृपि श्रद्धानन्द की वह तपो-भूमि है।"

ऐसी विशेषताश्रों से सम्पन्न गुरुकुल की करपना को प्रत्यक्त सचाई सिद्ध कर देना श्रयवा उस को विचार-कोटि से मूर्त रूप में लाकर परींचा की मंजिल से पार पहुँचा देना महात्मा मुन्शीराम जी के जीवन का इतना बड़ा काम है, जो उनके सब कामों के इतिहास के पृष्ठों पर से मिट जाने पर भी नालिन्दा श्रीर तक्तशिला के विश्वविद्यालयों के समान सदा याद किया जाता रहेगा।

## १०, गुरुकुल और महात्मा गांधी

गुरुकुल के साथ जगद्वन्य महात्मा गांधी का सम्बन्ध एक ऐतिहासिक घटना है। उस का उल्लेख स्वतन्त्र रूप में ही किया जाना चाहिये। गुरुकुल के प्रति महात्मा गांधी के आकर्षण का एक इतिहास है। जंगल में शहरी जीवन से दृर रहते हुए भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में देश के कप्टों को अनुभव करने श्रौर उन के प्रतिकार के लिये कुछ,-न-कुछ त्याग करने की श्रद्भुत भावना घर किये हुए हैं। सम्वत् १९६४ के दुर्भिन्न में ब्रह्मचारियों ने अपना दूध वन्द कर के उस की वचत दुर्भिज-पीड़ित भाइयों की सहायतार्थ मेजी थी । सम्वत् १६६५ में दिचाय-हैदरावाद श्रौर सम्बत् १६६८ में गुजरात में दुर्भिच पड़ने पर भी ब्रह्मचारियों ने अपने त्याग का योग्य परिचय दिया था । सम्बत् १६७०, ईस्वी सन् १६१३-१६१४, में जब महात्मा गांधी ने श्राफ्रीका में भारतीयों के श्राधिकारों के जिये सत्याग्रह का धर्मयुद्ध छेड़ा हुआ था और भारत में स्त्रगीय गोखले उस के लिये चंदा एक तित कर रहे थे, तब गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने भोजन में कुछ कमी करके श्रीर श्रिधिकतर हरिद्वार के दृधिया वांधपर ठिठुरती सरदी में कठोर मजूरी करके १५०० रुपया उस धर्मयुद्ध की सहायतार्थ मेजा था। यह रुपया श्रीयुत गोखले के पास तव पहुंचा था, जव वे हताश हो कर गहरी



गुरुक्कुल-कगड़ी का प्रारम्भिक दृश्य

महात्ना नुर्न्याम जी श्रपने जीवन-संगी भगडारी श्री शालियाम जी के साथ गुरुबुत्त-कांगड़ी की स्थापना के समय बनाई गई कोंपडियों के पास विल के बन्न के नीचे खड़े हैं |



गुस्कुल-कांगड़ी का महाविद्यालय-भवनः

चिन्ता में पड़े हुए थे। कहते हैं, उन्होंने उस रकम को १५ हज़ार से भी अधिक क़ीमती सममा था और वे प्रसन्नता में कुर्सी पर से उद्घल पड़े थे। श्रीयुत गोखले ने महात्मा मुन्शीराम जी को ता० २७ नवम्बर सन् १६१३ को देहली से एक पत में इस सम्बन्ध में लिखा था—"मुक्ते रैवरेगड ऐगडरूज श्रीर परिवत हरिश्चन्द्र ने वताया है कि किस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्म-चारी दिचया-अफ्रीका के सत्याप्रह के लिये घी-दूध छोड़ कर श्रीर साधारण कुलियों श्रीर मज़ुरों की तरह मजुरी करके रुपया इक्टठा कर रहे हैं। दिल हिला देने वाले इस देशभक्तिपूर्ण कार्य के लिये मैं उनको क्या धन्यवाद दृं ? यह तो उनका वैसे ही श्रपना काम है, जैसे कि श्रापका श्रीर मेरा है । वे इस प्रकार भारतमाता के प्रति श्रपने ढंग से श्रपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। फिर भी भारतमाता की सेवा के लिये त्याग और श्रद्धा का जो श्रादशं उन्होंने देश के युवकों तथा बृद्धों के सामने उपस्थित किया है, उसकी धन्तःकरण से प्रशंसा किये विना मैं नहीं रह सकता। में श्रापका श्रत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा यदि श्राप मेर ये भाव किसी तरह उन तक पहुंचा देंगे।" इसी प्रत्न में श्रापने लिखा था- "प्राप मुक्ते गुरुकुल श्राने के लिये प्राय: कहते हैं। मुसको अत्यन्त खेद है कि मैं अब तक भी गुरुकुल नहीं श्रा सका। यदि श्रवस्या श्रनुकूल रही तो जनवरी; १६१५ में वहां श्राऊंगा। मैं श्रापके प्रति श्रादर व्यक्त करता हुआ संस्था

का सब प्रकार से अभ्युद्य चाहता हूं।" यह पत श्रीयुत गोखले का अपने हाथ से लिखा हुआ है। इससे गुरुकुल के प्रति आपके प्रेम का भी परिचय मिलता है। गुरुकुल न आ सकने का दुःख आपको अन्त तक बना रहा और गुरुकुलवासी भी आपके दर्शनों से वंचित रहना अपना दुर्भाग्य ही सममते थे।

ब्रह्मचारियों के त्याग की इस भावना ने गान्धीजी को गुरुकुल का प्रेमी बनाया था। मि० एएडरूज़ भी इस सत्यायह में गान्धी जी के सहायक थे। उन्होंने भी श्रापके दिल में गुरुकुल के लिये प्रेम और श्राकर्षण पैदा किया था। २१ श्रक्तुबर सन् १६१४ को फोनिक्स-नैटाल से गान्धी जी ने मुन्शीराम जी को निम्नि जिखित सब से पहिला पत्न श्रंप्रेजी में लिखा था:—

#### "प्रिय महात्माजी,

मि० एएडरूज़ ने आपके नाम और काम का मुसको परिचय दिया है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं किसी अजनवी को पत्र नहीं लिख रहा। इसलिये आशा है आप मुसे आपको 'महात्माजी' लिखने के लिये जमा करेंगे। मैं और मि० एएडरूज़ आपकी और आपके काम की चर्चा करते हुए आपके लिये इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। मि० एएडरूज़ ने मुसको यह भी बताया है कि आप, गुरुदेव और मि० रहा से वे किस प्रकार प्रभावान्वित हुए हैं। आपके शिष्यों ने सत्याप्रहियों के लिये जो काम किया है, उसका वर्णन भी उन्होंने मुम से किया है। गुरुकुल के जीवन का जो चित्र उन्होंने खींचा है, उससे में यह पत्र लिखते हुए श्रपने को गुरुकुल में ही बैठा हुश्चा सममता हूं। निस्सन्देह उन्होंने मुमे उन तीनों संस्थाओं को देखने के लिये श्रधीर बना दिया है श्रोर में उन संस्थाओं के संचालकों, भारत के तीनों सप्तों, के प्रति श्रपना श्राहर व्यक्त करना चाहता हूं।

श्रापका-सोहनदास के० गान्धी"

गान्धीजी के भारत आने से पहिले ही आपके फोनिक्स के सत्यायह-आश्रम के विद्यार्थी भारत आ गये थे और अहमदात्राद में आश्रम की स्थापना का अभी निश्चय नहीं हुआ था। इसिलये आपने अपने विद्यार्थियों के लिये सर्वोत्तम स्थान गुरुकुल ही नियत किया था और आपके विद्यार्थी सम्वत् १६७१ में गुरुकुल आकर महीनों वहां रहे भी थे। सम्वत् १६७२ के कुम्भ पर गान्धीजी हरिद्वार आये थे और विना किसी पूर्व स्चना के गुरुकुल भी एकाएक पधारे थे। इतने महान पुरुष में नम्नता इतनी थी कि गुरुकुल आने पर उसने मुन्शीरामजी के चरण क्रूकर नमस्कार किया था। इस समय गुरुकुल आने से पहिले आपने पूना से जो पत्न महात्माजी को लिखा था वह आपकी ही भाषा में यहाँ दिया जाता है:— "महात्माजी, आपका तार मुक्तो मीला था। उस्का प्रत्युत्तर तार से मेजा था। वो आपको मीला होगा। मेरे वालकों के लीये जो परिश्रम आपने उठाया

श्रीर उन्हों को जो प्यार वतसाया उस वास्ते श्रापका उपकार मानने को मैंने भाई एएडरूम को लीखा था। लेकिन श्रापके चरणों में सीर फ़ुकाने की मेरी डमेद है। इसलीये विना श्रामन्त्रण श्राने की भी मेरी फरज सममता हुं। मैं त्रोलपुर से. पीछे फीरं उस वखत आपकी सेवा में हाजर होने की मुराद रखता हूं। — श्रापका सेवक — मोहनदास गानधी।" पत्र का एक एक राव्द नम्रता की स्याही में कलम डुवोकर लिखा गया था। उसके वाद मायापुर-वाटिका में विशेष मग्रहप सजा कर गुरुकुलवासियों की स्रोर से ८ स्रप्रैल सन् १६१४ को गान्घीजी का विशेष स्रभिनन्दन किया गया था स्रौर ब्रह्मचारियों की श्रोर से श्रापको एक मान-पत भी श्रिपित किया गया था । स्राज गान्धीजी जिस 'महात्मा' शब्द से जगद्विख्यात हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके लिये गुस्कुल की ओर से दिये गये इस मान-पत्न में ही किया गया था। उसके पहले श्रौर वाद भी महात्मा गांधी को सैकड़ों मान-पत्त मिले होंगे, किन्तु उस मान-पत्न की मिठास श्रौर श्रपनापन किसी श्रौर मान-पत में श्रापको श्रनुभव नहीं हुश्रा होगा। वह मान-पत्र गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के भावों को भी श्रिमिध्यक्त करता था। उसके कुछ प्रारम्भिक शब्द ये थे-- "मार्ग्भृमि के वस्न फटे हुए हैं, दिन-दिन कुराता घेर रही है, शरीर कांटों से छिदा हुआ है, रुधिर वह रहा है। ऐसे समय में आप ही की ओर वह स्तेह और आशा

से देख रही है। श्राप ही दूसरी जातियों में उसका मुख उज्ज्वल करने वाले हैं। श्राप स्वाधीनता के दिन्य मन्त्र में दीन्तित हैं। जातीयता की नौका के कर्याधार हैं। देशभक्तों के सर्वस्व हैं। इस कुल के पूजनीय द्यतिथि हैं।" गांधी जी ने उसके उत्तर् में कहा था—"मैं हरिद्वार केवल महात्मा जी के दरीतों के लिये श्राया हूं। मैं उनके प्रेम के लिये कृतज्ञ हूं। मि० एएडरूज़ ने मुमको भारत में श्रवश्य मिलने योग्य जिन तीन महापुरुषों का नाम बताया था, उनमें महात्मा जी एक हैं। ब्रह्मचारियों की सहायता के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फ़ोनिक्स के विद्यार्थियों के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसको मैं कभी नहीं भूलुंगा । मुभे श्रभिमान है कि महात्मा जी मुमको भाई कह कर पुकारते हैं। मैं अपने में किसी को शिवा देने की योग्यता नहीं सममता, किन्तु देश के किसी भी सेवक से मैं स्वयं शिज़ा लेने का श्रमिलाषी हूं।" व्याख्यान का एक-एक शब्द नम्रता श्रौर कृतज्ञता के भाव में सना हुआ था। कुम्भ के वाद फ़ोनिक्स के विद्यार्थी दुवारा फिर गुरुकुल में रहे थे श्रीर श्रहमदाबाद का स्थान तय हो जाने पर ही यहां से वहां गये थे। गुरुकुल के चौदहवें वार्षिकोत्सव पर ४ चैत्र सम्वत् १६७२ को भी फिर गांधी जी गुरुकुल पधारे थे। उस अवसर पर श्रापने श्रपने भाषया में कहा था-"इस समय में महात्मा जी का बन्दा बन कर यहां श्राया हूं। महात्मा जी मेरे वड़े भाई हैं। जब मैं विदेश में था तब मेरे

लड़के यहां रहे थे। महात्मा जी उनके पिता श्रीर ब्रह्मचारी उनके भाई थे। श्रव भी मेरे लड़के मुभे महात्मा जी के पितृवत् व्यव-हार श्रीर ब्रह्मचारियों के श्रातृवत् व्यवहार के विषय में प्रायः कहा करते हैं। मैंने चौदह वर्षों से देखा है कि श्रायों में स्वार्थसाग, शिला श्रीर भारत के हित का भाव है। श्रतएव में इनका सत्संग करना चहता हूं।"

मुन्शीराम जी के प्रति गांधी जी का यह श्राकर्पण गुरुक्त के कारण था श्रीर उसका कारण था ब्रह्मचारियों का त्याग, तपस्या तथा कष्ट-सहन, जो गुरुकुल की एक महान् विशेपता है। गांधी जी को जैसे मुन्शीराम जी ने 'महात्मा' बनाया, वैसे ही मुन्शीराम जी को स्वामी श्रद्धानन्द होने के बाद गांधी जी 'सत्यात्रही' बना कर राजनीतिक चेल में ले स्राते हैं । यदि दोनों भाई श्रान्त तक मिले रह सकते तो देश के राजनीतिक चेल फे लिये दोनों एक बड़ी शक्ति सिद्ध होते। देश का यह दुर्भीग्य ही सममता चाहिये कि अन्त में दोनों अलग-अलग हो गये श्रौर देश उनकी सम्मिलित शक्ति के लाभ से वंचित रह गया। न्वामी श्रद्धानन्द जी के देहली के विलदान के बाद श्रानाथ गुरु-कुल की जब रजत-जयन्ती मनाई गई थी, तब भी गुरुकुल पधार कर गांधी जी ने उसको सनाथ कर श्रनगृहोत किया था। महात्मा गांघी सरीखे अलौकिक महापुरुष को अपनी श्रोर आकर्षित कर लेना भी गुरुकुल के लिये गौरव की बात है और उस गौरव का सब से श्रिधिक श्रेय महात्मा मुन्शीराम जी के उस व्यक्तित्व को है, जिसके लिये भि॰ मेकडानल्ड ने ठीक ही लिखा था—"एक महान् भव्य श्रौर शानदार मूर्ति, जिसको देखते ही उसके प्रति श्रादर का भाव पैदा होता है, हमारे श्रामे हम से मिलने श्राती है। श्राधुनिक चित्रकार ईसामसीह का चित्र तथ्यार करने के लिये उसको श्रपने सामने रख सकता है श्रौर मध्यकालीन चित्रकार उसको देख कर सेग्ट पीटर का चित्र तथ्यार कर सकता है, यद्यपि उस मिह्नहारे की मूर्ति की श्रपेना यह मूर्ति श्रिधिक भव्य श्रौर प्रभावोत्पादक है।"

#### ११. असिद्ध स्वप्त

गुरुकुल के स्वप्न को मूर्तरूप देकर सफलता तक पहुंचा देने पर भी महात्मा जी की महत्वाकांचा उस के सम्बन्ध में पूरी नहीं हो सकी। श्रापके स्वप्न का एक बड़ा हिस्सा अध्रुरा ही रह गया। गुरुकुल से श्रलग होते हुए श्राप ने उस की श्रोर संकेत भी किया था, किन्तु श्राप के वाद के श्रधिकारी एवं संचालक भी उस को पूरा नहीं कर पाये। उस के पूरा न होने का एक कारणा श्राधिक कठिनाई था श्रीर दूसरा वह मतभेद, जिस का पीछे उद्येख किया जा चुका है। गुरुकुल की स्वामिनी सभा में एक श्रच्छा वड़ा दल गुरुकुल को केवल उपदेशक पैदा करने की फैक्टरी श्रथवा संस्कृत की चटशाला बनाये रखना चाहता था।

इस दृष्टिभेद से पैदा होने वाला संघर्ष भी गुरुकुल की यथेष्ट उन्नित और महात्मा जी के गुरुकुल सम्वन्धी स्वप्न की पूर्ति में वाधक सिद्ध हुआ। 'भारतवासियों पर गुरुकुल के श्रिधिकार' को बताते हुए महात्मा जी ने गुरुकुल के लिये पचीस लाख रूपये के स्थिरकोष की अपील की थी और उस अपील में उस स्वप्त का पूरा चित्र श्रंकित किया था, जो उन की श्रांखों के सामने सदा नाचा करता था। महाविद्यालय-विभाग को आप कहीं त्रालग ही रखना चाहते थे, जिस के लिये एक लाख की श्रावश्यकता व ाई थी। कृषि-विभाग को श्राप श्रन्छे पैमाने पर चलाना चरहते थे, जिस के लिये दो लाख की आवश्यकता थी। कला-भवन के लिये दो लाख, कताई-बुनाई स्रादि सर्वीग-पूर्या बनाने के लिये एक लाख श्रीर उस के मकानों के लिये एक लाख-सब चार लाख चाहिरो था। श्रायुर्वेद-विभाग को सम्पूर्ण बनाने के जिये, जिस में आयुर्वेद-भवन तथा आयुर्वेद-नाटिका भी शामिल थी, साहे चार लाख की ज़रूरत थी। स्नातकों को विदेश भेजकर गुरुकुल में अध्यापन के लिये पूर्णातया योग्य वनाने के लिय एक जाल, सदा ८० ब्रह्मचारियों के निःश्रलक शिला प्राप्त कर सकने के लिये चार लाख और विद्यालय-विभाग तथा शास्ता गुरुकुलों की स्थिरता के लिये चार लाख चाहिये था। इन श्रावश्यकताश्रों का उल्लेख करने के बाद श्रापने लिखा था-"इस प्रकार पत्रीस लाख रुपयों की गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगड़ी को स्थिर करने के लिये आवश्यकता है। यदि इस की द्वितयाद आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जाय और यहां के कार्यकर्ताओं को आये दिन भीख के लिये वाहर न निकलना पड़े, तो इस संस्था से वे काम हो सकेंगे, जो कोई दूसरी संस्था एक करोड़ का स्थिर कोप जमा करके भी नहीं कर सकेगी।" युद्ध के समय दियासलाई महंगी होने पर गुस्कुल में दियासलाई बनाने का कारखाना खोलने का विचार भी आप ने 'प्रचारक' में प्रगट किया था।

केवल गुरुकुल कांगड़ी को ही श्राप इतना उन्नत, विशाल एवं स्थिर नहीं बनाना चाहते थे, किन्तु श्राप देश भर में उस की शाखाश्रों का जाल विद्धा देना चाहते थे। श्राप ने लिखा था—"यदि मेरे पास पद्धत्तर लाख रुपया हो तो गुरुकुल की सौ शाखार्ये तत्काल खोल सकता हूं।"

ये सब आकां लायें अपृरी ही रह गई, तो भी गुरकुल-शिला-प्रगाली की सचाई इस रूप में कायम हो गई कि आर्थ-समाज के अतिरिक्त सनातनी और जैनी आदियों ने भी गुरुकुल खोलने शुरू कर दिये। कोरी कल्पना का विषय लोंगों के व्यवहार का विषय वन गया। इसी लिये इस में सन्देह नहीं कि गुरुकुल के नाते महात्मा मुन्शीराम जी 'क्रांतिकारी शिलक' और 'भारत की राष्ट्रीय शिला के पिता' के नाम से भारत की शिला के इतिहास में सदा याद किये जायेंगे।

## १२ गुरुकुल से जुदाई

महात्मा मुनशीराम जी आपस के संघर्ष को टालने में सदा चतुराई से काम लिया करते थे। गुरुकुल को संस्कृत की चटशाला बनाने किंवा विश्वविद्यालय बनाने का मतमेद दिन पर-दिन जोर पकड़ता गया। यदि महात्मा जी गुरुकुल में बने रहते तो सम्भव था कि वह मतमेद संघर्ष में परिगात हो जाता और वह गुरुकुल के लिये भी भयानक सिद्ध होता। प्रकाश-पार्टी के सर्वेसर्वा महाराय कृष्ण जी प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री थे। सभा में तो महात्मा जी के सामने उन की कुछ चलती नहीं थी, किन्तु 'प्रकाश' में गुरुकुल एवं उसके सम्बन्ध में महात्मा जी के आदर्श की श्रालोचना करने का कोई श्रवसर उन्होंने खाली नहीं जाने दिया। प्रकाश-पार्टी के लोग गुरुकुल का काम भी पार्टी-लाइन पर चलाना चाहते थे ख्रौर वे महात्मा जी से भी यह अपेजा रखते थे कि वे भी उन की पार्टी के सभासद् हो कर सब कार्य उन की मन्त्रणा से ही करें। महात्मा जी को इस प्रकार की पार्टी-बन्दी पसन्द नहीं थी। गुरुकुल की स्वामिनी-सभा के मन्त्री होने से महाशय कृष्ण अपने को गुरुकुल के मुख्या-धिष्ठाता. से ऊपर का अधिकारी समस्तते ये। उस उचाधिकार का भी वह खुला प्रयोग करने लगे। गुरुकुल के उपाचार्थ श्री रामदेव जी की सहानुभूति भी सभा के मन्त्री के साथ थी। महात्मा जी ने इस श्रवस्था को भांप लिया श्रौर विना संघर्ष पैदा हुए गुरुकुल से श्रलग होने का विचार किया। भगवान ने ठीक मार्ग भी दिखा दिया। संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का मार्ग स्वीकार करते हुए आपने गुरुकुल से छुट्टी लेने का निश्चय किया। २६ ज्येष्ठ सम्बत् १६७२ को आपने प्रतिनिधि-सभा के उस समय के प्रधान श्री रामकृष्या जी को लिखा—"वैदिक धर्म की आज्ञा शिरोधार्य समम कुछ काल से उसके पालन का विचार मेरे अन्दर उठ रहा था। अब स्रपि दयानन्द के लेखा-नुसार वह समय श्रा गया है, जब कि उस श्राज्ञा का उहुंघन नहीं किया जा सकता। मेरा दृढ़ संकल्प हो गया है कि अब में संन्यासाश्रम में प्रवेश करूंगा। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी सम्वत् १६७२, ६ नवम्बर १६१५, के दिन मैं शिखा सुलादि के वन्धनों से मुक्त हो कर पिता परमात्मा की शरण में पूर्णतया श्राजांडगा।" इसके वाद उक्त श्रवधि तक गुरुकुल का उचित प्रवन्ध करने के लिये लिखा गया है। श्री रामकृष्ण जी ने अपने सरल स्वभाव के अनुसार जिला—"श्रापके गुरकुल से श्रलग होने पर गुरुकुल की बहुत हानि होगी। ७५ वर्ष की आयु तक संन्यासाश्रम में प्रवेश न किया, तव भी कोई दोष नहीं है। श्रार्थ-समाज श्रीर गुरुकुल दोनों की सेवा एक साथ हो सकती है। श्रधृरी श्रवस्था में गुरुकुल को छोड़ना उचित नहीं है। श्राशा है, श्राप पुनः विचार करेंगे।" कई मास तक यह पत्र-व्यवहार होता

रहा। २१ श्राषाढ़ को महात्मा जी ने त्यागपत ही जिख मेजा। परन्तु प्रधान जी फिर भी श्राप पर गुरुकुल में रहने के लिये द्याव डालते रहे । महात्मा जी का मानसिक सन्ताप इतना बढ़ गया कि श्रावण मास में श्रापने प्रधान जी को लिखा—"मैंने समम लिया कि मेरा यही भाग्य है। सहायकों के विन्न डालते हुए भी यथाशक्ति काम करूंगा। " ऐसे सौभाग्यशाली दिन के आने से पहिले ही यदि प्राणान्त हो गया तो भी आनन्द है, क्योंकि अन्त्येष्ठि-संस्कार तो हुल-पुत्रों के हाथ से हो जायगा।" सम्वत् १६७२ और १६७% के दोनों वर्ष इसी पत-व्यवहार में निकल गये। जब परिस्थिति बहुत विकट हो गई, तब महात्मा जी ने १८ चेत सम्वत् १६७३,∳३० मार्च सन् १६१७, को प्रधान जी को इस सम्बन्ध में अस्तिम पत्र लिखा। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं—"श्रापका हीया भक्तराम जी का सन्देश पहुंचा। भक्तराम की इच्छा तो स्वाभाविक है, परन्तु क्या श्राप सचमुव मेरे शरीर का भला चाहते हैं ? यदि ऐसी इच्छा श्रापकी है तो जो कप्ट श्रीर कठिनाइयां मुसे म० कृष्ण मन्त्री, म० रामदेव उपाध्यत और लाला नन्दलाल स० मुख्याधिष्ठाता की कृपा से उठानी पड़ी हैं, उनको भूल कर आप मेरी निवृत्ति के मार्ग में रोड़ा क्यों श्रटकाते हैं ? मैं तो श्रव शरीर का नाश कर चुका। मुक्ते तो यही श्रमीष्ट था कि चुपचाप किसी एकान्त स्थान में रह कर धर्मश्रन्थों पर विचार करता श्रीर यदि कुछ जनता की भेट रखने योग्य श्रपने पास होता तो उसको उनके श्रागे रख देता। परन्तु मुक्ते श्रपनी निवेलताश्रों का फल मिल रहा है। जिनके लिये मैंने श्रापयश खरीदा, उन्हीं के द्वारा मुक्तको दारुण दुःख पहुंचे। श्रव सिवाय जनरदस्ती बुटकारा लेने के श्रीर कौनसा मार्ग है ? वेचारे भक्तराम को क्या मालूम है कि वरसों से मैं गुरुकुल में कुछ भी काम नहीं कर सका हूं श्रीर मेरा यहां बैठना निरर्थक है। मैंने, इस लिये कि मेरे मार्ग में विघ्न डालने वाले और मेरे पग-पग पर रुकावटें डालने वाले काम के अयोग्य न हो जावें, एक शब्द भी लिख कर पब्लिक नहीं किया । ऐसी अवस्था में मेरे िलये श्रेय मार्ग वही है, जहां मैं विश्वासघाती और मित्रद्रोहियों की क्रियाओं को भूल कर उनके लिये भी परमात्मा से कल्याया की प्रार्थना कर सकूं। सम्भव है कि श्राप श्रन्तिम युक्ति यह सोचें कि श्राप गुरुकुल के जलसे पर आर्वे ही नहीं । यदि आपने ऐसा भी किया, तब भी मुक्ते ११ श्रप्रेल के प्रातःकाल यहां से चले ही जाना है।"

पत्र इतना स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना उसको श्रस्पष्ट ही करना होगा। इस प्रकार महात्मा जी ने गुरुकुल के पन्द्रहवें उत्सव के बाद गुरुकुल से विदाई लेकर गुरुकुल के सम्बन्ध में संघर्ष को टाला श्रीर उन के ही कन्धों पर गुरुकुल का काम छोड़ दिया, जो श्राप से रुष्ट थे। श्रपने लिये तो श्रापने सम्राट्से भी ऊंचा परिव्राट्का पद. प्राप्त कर लिया।



# तीसरा भाग

ख.

## श्रार्यसमाज श्रोर सरकार

 सरकारी कोप का कारण, २. कुद्ध उदाहरण, ३. मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य।

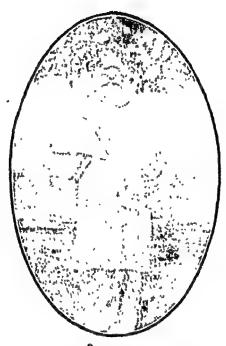

त्राचार्य मुन्शोराम जी

श्राचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल-विश्वविद्यालय-कांगई।

### १, सरकारी कोप का कारख

"क्या हवा का रुख यह नहीं बतला रहा कि वास्तव में भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाला आर्थसमाज ही है; फिर यदि गवर्नमेगट के कर्मचारी व्याकुल होकर आर्थसमाज पर भूठे दोषारोपण करें तो आर्थ क्या है ?"—थे शब्द हैं जो महात्मा मुन्शीराम जी ने आर्थसमाज पर सरकारी कोप के कारणों की मीमांसा करते हुए सम्वत् १६ ६५ में लिखे थे। व्यतुतः आर्थसमाज एक उठती हुई संगठित शक्ति था, जिस से सरकार का मयभीत होना स्वामाविक था। पश्चिमीय देशों के राज्य के विस्तार और स्थिरता के साधनों में 'बाइबिल' का

भी प्रमुख स्थान है। सन् १८५७ के राजद्रोह का दमन करते हुए श्रंगरेज भारत में श्रपने राज का यथेष्ट विस्तार कर चुके थे। उस के वाद वे उस को स्थिर वनाने में लगे। ईसाइयों के दल के दल समृचे भारत को ईसाई वनाने के मनस्वे वांघ कर वैसे ही भारत में श्रा रहे थे, जैसे कि कोई राजा श्रपनी सेनाओं को दूसरे देश को विजय करने के लिये भेजता है। लार्ड क्लाइव के बाद लार्ड मैकाले का भारतीयों को दोग्रले अंगरेज बनाने का मिशन शिचा-विस्तार की आड़ में सन् १८३५ से ही अपना काम कर रहा था। उस ने एक पत्र में अपने पिता को ठीक ही लिखा था कि पचीस वर्ष वाद वंगाल में एक भी श्रास्तिक हिन्दू नहीं रहेगा। जो काम औरंगज़ेन की तलवार (!) से मुग लों के आठ-नौ वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ था, उस की ईसाई चौथाई शताब्दि में करने का श्रट्ट विश्वास किये हुए थे। त्रहासमाज श्रौर प्रार्थनासमाज श्रादि को ईसाइयत की लहर इज़म कर चुकी थी। पर, आर्यसमाज उस के लिये चीन की दीवार सावित हुआ। आर्यसमाज के साथ टकराते ही ईसाई मिशनरियों का सुख-खप्र टूटा और उन्होंने देखा कि उन की स्वप्र-सृष्टि की 'वंगगों का प्रा होना सम्भव नहीं है। चोर को जैसे अपने पैर की आहट से भय लगता है, वैसे ही ईसाई श्रार्यसमाज से घवरा उठे श्रीर उन के भरोसे भारत में श्रपने साम्राज्य की जर्ड़े पाताल में पहुंचाने की आशा लगाये हुए

श्रंगरेज भी व्याकुल हो गये। एंग्लो-इगिडयनों श्रीर ईसाई मिशनरियों को श्रार्थसमाज के हर एक काम में. राजद्रोह दीखने लगा। सिखों श्रीर मुसलमानों की भरती को भी श्रार्थसमाज के प्रचार से चोट लगी। उन के चरागाह के द्वार बन्द हो गये। इस पर उन्होंने भी श्रार्थसमाज के विरुद्ध ईसाई पाद्रियों के हाथ में हाथ मिलाया । श्राद्ध, मूर्तिपूजा, श्रवतार-वाद श्रादि का खराडन करने से पोंगापन्थी हिन्दू भी श्रार्थसमाज से नाराज़ हो विरोधी-दल के साथ जा शामिल हुए। वीर श्रमिमन्य का वध करने के लिये कौरव-दल के सभी महारथियों ने कमर कसं ली। ईस्वी सन् १८८३ से ही ईसाई पादरियों ने श्रार्थसमाज को राजनीतिक संस्था कहना श्रुक्त कर दिया था। मुनशीराम जीः ने इस सम्बन्ध में लिखा था—''श्रार्थसमाज के पोलिटिकल जमाश्रत होने का सारा सन्देह ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश कर्मचारियों के दिलों में डाला था। गरीब हिन्दुओं को वाग्युद्ध में सदा पद्घाड़ने के अभ्यासी पादरियों को जब आर्थसमाज में पले वालकों तक से पटकनी पर पटकनी मिलने लगीं, तब वे श्रोली करततों पर उतर श्राये श्रीर उन्होंने संरकारी श्रध-कारियों को विश्वास दिलाना आरम्भ किया कि आर्थसमाज से क्रिश्चियन मत को तो कम भय है, श्रिधिक भय गवर्नमेगट को है।" इस सन्देह के लिये ऋषि दयानन्द के लेखों में काफ़ी गुङ्जायश भी थी। भले ही श्रार्थसमाज उस समय की कां प्रेस

की नीति से सहमत नहीं था श्रीर चाहे इस समय की नीति से भी सहमत न हो ; भले ही उस समय उस के नेता ह्यों ने आर्थ-समाज को संन्यासी, धर्मीपदेशक, सुधारक एवं सार्वभीम धार्मिक-संस्था सिद्ध करने का यत किया था श्रीर चाहे श्रब भी वैसा ही यल क्यों न किया जाता हो; पर इस से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थसमाज की अपीलों में धर्म के साथ-साथ देश का नाम भी बराबर लिया जाता था श्रीर श्रब भी लिया जाता है; ऋषि दयानन्द के मिशन का लच्य सव संसार को वैदिक धर्म की शरया में लाना क्यों न रहा हो, पर देश की दुर्दशा, दरिद्रता एवं पराधीनता का दर्द उन के लिये श्रमहा था; श्रपने देश के लिये स्वराज्य, साम्राज्य श्रीर चक्रवर्ती राज्य की महत्वाकांचा पैदा करने वाले इस युग में वे पहले व्यक्ति हैं; ब्रह्मचर्य, वेद एवं धर्म ही क्यों न उस एकता का आधार हों, किन्तु देश में एकता स्थापित कर उस को अपना देशीय राज्य भोगते हुए देखने के लिये वे तरसते थे छौर अव भी उन के लेख राजनीतिक दृष्टि से भी मुर्दा दिल में जान फूंकने वाले हैं। अपृषि दयानन्द का धर्म देश-प्रेम, देशभक्ति श्रौर मातृ-पूजा के मावों से रहित नहीं था, श्रिपितु मनुष्य के देह में रुधिर के समान उन से पूरी तरह श्रोत श्रोत था। भारतीय-संस्कृति के गौरव को देशवासियों में पैदा करते हुए उन में स्वदेशाभिमान की स्कृतिं पैदा करने वाला आर्थसमाज

नहीं तो और कौन है ? वाइविल द्वारा भारत में अपने साम्राज्य को सदा के लिये स्थिर करने वालों के सुख-स्वप्त को आर्य-समाज ने भंग नहीं किया तो किस ने किया है ? आर्यसमाज के नेताओं को गृह-कलह से जैसे ही छुट्टी मिली, वैसे ही वे वेद-प्रचार तथा गुरुकुल आदि के विधायक-कार्यक्रम में लगं गये और सरकारी लोगों के मनों में सन्देह के बादल और भी अधिक मंडराने लगे। उन को आर्यसमाज के हरएक काम में राजद्रोह, विष्त्रव और राज्यकांति दीखने लगी। वंग-भंग के आस-पास के दिनों में देश में जब दमन का दौर-दौरा शुरू हुआ, तब हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों ने आर्यसमाज को विलदान का वकरा बना कर अपने को बचाने के लिये जो हरकतें कीं, उन से ऐसा मालूम होता है, मानो आर्यसमाज के विरुद्ध देश में कोई पडयन्त्र ही रचा गया था और उस में सरकार के बेड़ से बेड़ अधिकारी भी शामिल थे।

गुरुकुल के प्रकरण में गुरुकुल के प्रति किये गये सन्देह का वर्णन किया जा चुका है। आर्यसमाज के प्रति किये गये सन्देह की कहानी भी उतनी ही मनोरखक है और साथ ही निराधार भी। आत्माराम सनातनी बहुत गन्दी और अश्लील भाषा में आर्यसमाज के विरुद्ध प्रचार किया करता था। श्रृषि दयानन्द और आर्यसमाज के लिये वह गन्दी से गन्दी और अश्लील से अश्लील मापा काम में जाया करता था। इस गदगी के लिये

उस के विरुद्ध सरकार की श्रोर से सन् १६०२ में इलाहावाद में और सन् १६०५ में करांची में मुक़द्मा चलाया गया। इलाहाबाद में उस ने श्रायों को राजद्रोही श्रीर 'सत्यार्थप्रकाश' को राजद्रोह के लिये उकसाने वाला वताते हुए अपना वचाव पेश किया। करांची में उसने यह चाल चली कि 'सत्यार्थ-प्रकाश' को फ़ोश एवं राजद्रोही वता कर वहां के आर्थसमाज की तलाशी करवा दी .श्रीर मन्त्री पर मुक्दमा दायर करवा दिया। दोनों जगह उस की दाल नहीं गली, किन्तु आर्यसमाज के प्रति पैदा हुए सन्देह की उसकी ऐसी हरकतों से पुष्टि अवश्य हुई। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंग्लैंड श्रीर फ्रान्स की राज-नीतिक इलचलों को भी आर्यसमाज के माथे मढ़ा गया। जाजा लाजपतराय जी का देशनिकाला सन्देह के लिये सब से प्रवल प्रमाण माना गया। सरदार श्रजीतसिंह का श्रार्थसमाज के साथ कुछ भी सन्त्रन्ध न होते हुए भी उस को आर्थसमाजी वताया गया। भाई परमानन्द जी के यहां तलाशी होने के बाद तो श्रार्थसमाज के विष्लवी होने में कोई सन्देह ही वाकी न रहा। वैलेगटाइन शिरोल की लम्बी नाक को अनुषि द्यानन्द के गोवध बन्द कराने के यत्नों तक में बृटिश-विरोधी-भावना की गन्ध श्राती थी। सन् १६०७ में रावलपिंडी के दंगे में पकड़े गए श्रार्थी के निरपराध क्रूट जाने के बाद भी शिरोल ने लिखा था—"पञ्जाब श्रौर संयुक्त प्रांत के राजद्रोही श्रांदोलन में श्रायों ने

प्रमुख हिस्सा लिया है। रावक्षपिंडी के सन् १६०७ के दंगों में श्रार्य प्रमुख नेता थे श्रीर पिक्कले दो वर्षों के उस भयानक श्रांदोलन में, जिस के परिगामस्वरूप वास्तव में उपद्रव हुए, लाला लाजपतराय श्रोर श्रजोतसिंह दोनों श्रायेसमाजी हैं "श्रन्त में उस ने यहां तक लिखा था-"जहां-जहां श्रार्थसमाज का जोर है, वहां-वहां राजद्रोह प्रवल है । श्रायेसमाज का विकास हठात् सिख-संनप्रदाय की याद दिलाता है, जो सोलहवीं शताब्दि के आरम्भ में नानक द्वारा प्रारम्भ किये जाने पर धार्मिक एवं नैतिक सुधार का श्रांदोलन था श्रीर पचास ही वर्षों में हरगोविंद की श्राधीनता में वह एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक संगठन वन गया।" इस प्रकार पूरे व्यवस्थित तौर पर आर्थ-समाज को राजनीतिक संस्था सिद्ध करने का यत्र किया गया। दयानन्द-कालेज-लाहौर में वंगाली प्रोफ़ेसरों की नियक्ति का श्रीर एकांत जंगल में गुरुक्त खोलने का भी यही अर्थ लगाया गया ।

#### २. कुछ उदाहरए

सिख रेजिमेन्ट का क्लार्क गुलावचन्द आर्थसमाजी होने से ही नौकरी से अलग किया गया था। उस के नौकरी के प्रमाण-पत्र में भी यह स्पष्ट लिखा गया था कि आर्थसमाजी होना ही उस का सब से बड़ा अपराध है। करनाल ज़िले के एक ज़ेलदार की डायरी पर अपर के किसी श्रधिकारी द्वारा यह नोट चढाया गया था कि "जेलदार तो बहुत श्रच्छा है, किन्तु श्रार्थसमाजी है। इसलिये उस पर निगरानी रखनी चाहिये।" ह्यावनियों में यह श्रार्डर निकाला गया था कि किसी भी श्रार्थ को कावनी में न श्राने दिया जाय, जिस से सेनाश्रों की राजभक्ति में खलल न पैदा हो। मांसी में आर्थसमाज के मार्गीपदेशक दौलतराम पर अवारागरदी की धारा १०६ में मुक़द्मा चलाकर उस को सजा भी इसलिये दे दी गई थी कि आर्यसमाज के अधिवेशन में उस के न्याख्यान में सेना के कुछ सिपाही पहुंच गये थे। उस के धर्मीपदेश को भी राजद्रोही भाषण बताया गया था। पञ्जाब के एक ब्रिगेड के कर्मार्डिंग प्राफ़सर ने आर्यसमाज अथवा किसी भी राजनीतिक संस्था में शामिल न होने का हुक्म जारी किया था। एक सेना के एक फ़र्स्ट-क्लास-हास्पिटल-श्रसिस्टेन्ट को उस के श्रफ्तर ने श्रार्यसमाज से श्रलग होने के लिये कहा ही नहीं, श्रिपतु स्वयं उस को त्याग-पत्र भी लिख कर दे दिया। उस की श्रोर से सरकार की धर्म के सम्बन्ध में निरपेज्ञ नीति की दुहाई भी दी गई, किन्तु श्रन्त में उस गरीब श्रार्यसमाजी को नौकरी से श्रालग ही होना पड़ा। रोहतक में एक बार डुगडुगी पिटवाई गई कि जिस किसी के पास आर्यसमान की कोई भी पुस्तक मिलेगी वह ज़न्त कर ली जायगी। मुलतान छावनी के समाज के मन्त्री की ऋोर से कमेटी के मन्त्री को आर्यसमाज के

धार्मिक-संस्था होने से टैक्स माफ़ करने को लिखा गया। कमेटी के मन्त्री साहव-बहादुर थे। उन्होंने उत्तर में लिख दिया—"आर्थ-समाज पूर्वातः धार्मिक संस्था नहीं है । इसिलये चर्च, चेपल, मन्दिर या मसजिद के समान उसका टेक्स माफ़ नहीं किया जा सकता। इन्दौर की स्टेट-पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल के आफ़िस के हेड-एकाउन्टेयट श्री जन्मग्राराव शर्मा को स्थानीय श्रार्यसमाज के प्रधान-पद से अलग न होने के कारण अपनी नौकरी से त्याग-पल देने के लिये विवश किया गया। जोधपुर में वायसराय के श्राने पर इसिलये समाज-मन्दिर पर से साइन-वोर्ड श्रीर 'श्रोरम्' का मत्यहा जवरन उतार दिया गया कि समाज का स्थान वायसराय की सवारी के रास्ते में पड़ता था। सेना में से कुद्ध जाटों को संयुक्त-प्रान्तीय-जाट-सभा के विरोध करने पर भी केवल इसिलये अलग कर दिया गया कि उन्होंने आर्यसमाज से श्रालग होना स्वीकार नहीं किया। डिपुटी-कमिश्नर गांवों में जाकर आर्थसमाजियों को तंग करने के लिये लोगों को उकसाते थे। यदि कोई मुसलमान या सिख भी कभी स्वाभिमान की कोई वात किसी अफ़सर से कह बैठता था, तो उसको आर्थ-मुसलमान या श्रार्थ-सिख कह कर उसका मुँह वन्द् किया जाता था। साम्प्रदायिक लोग भी ऐसे व्यक्तियों को 'आर्य' कह कर उसके जात-वाहर करने का फ़तवा दे डाखते थे। कोमागातामारू-जहाज़ के वीर नेता बाबा गुरुदत्तसिंहजी को तब भी श्रार्थ ठहरा

दिया गया था, जब कि उन्होंने श्रपने जहाज का नाम 'गुरु-नानक जहाज़' श्रौर कम्पनी का नाम 'गुरु-नानक-स्टीम-नेविगेशन-कम्पनी' रखा था।

परियाला की घटना आर्यसमाज के प्रति सरकार के रुख को प्रगट करने वाली सब से अधिक ओड़ी श्रीर वड़ी महत्वपूर्ण घटना है। सन् १६०६ के सितम्बर मास में पटियाला में वहां के सभी आर्यसमाजियों के घरों पर पुलिस ने एकाएक द्वापा मार कर उनके सब काग़ज़ पत्र श्रीर पुस्तकें ज़ब्त कर लीं। उनको गिरफ़्तार करके पुलिस की हाजत में, एक कैम्प बना कर, डाल दिया गया श्रीर समाज-मन्दिर पर ताला लगा कर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया था। धारा १२४ छ, १५३ छा छीर १२१ छा के छानुसार उन पर मुक़द्भा चलाने के लिये स्पेशल ट्रिट्यूनल की नियुक्ति की गई थी। रियासत के पी० डबल्यू० डी० के इंजिनियर, एकाउएटेएट श्रीर स्कूलों के हैडमास्टर तथा श्रध्यापक एवं साधारण से साधारण श्रार्यसमाजियों को भी उसमें फंसाया गया था । रियासत की पुलिस का इन्स्पेक्टर-जनरल मि० बारवर्टन मुक़द्मे का इन-चार्ज था । उसकी श्रोर से रियासत के सुपरिटेन्डिंग-इन्जीनियर राय-बहादुर ( सर ) गंगाराम सी० श्राई० ई०, लाहौर की विधवा-विवाह सहायक-सभा एवं सर गंगाराम ट्रस्ट के संस्थापक, सरीखे उच पदाधिकारियों की गिरफ़्तारी के लिये भी श्राग्रह किया गया

था। लाहौर के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर मि० ग्रे पटियाला की श्रोर से मुकदमे की पैरवी के लिए नियुक्त किये गये थे। मि० नार्टन के दिज्ञिणेश्वर-वाम्ब-केस के समान ही मि० वे ने मुक्दमें के लिये तय्यारी की थी। श्रार्यसमाज को राजद्रोही-संस्था सावित करने के लिये उसने चोटी से एडी तक का पसीना एक कर दिया था । ज़मानत का प्रश्न झाने पर श्रवस्था का इतना संकटापन्न चित्र खींचा गया और एक-एक आर्य के सम्बन्ध में कुछ ऐसी वातें कही गई, जैसे कि सरकार का तख्ता एक दम ही उलटने को था। महाराजा को सव क़ानूनों का क़ानून वता कर न किसी क़ानून की परवाह की जाती थी श्रीर न ट्रिब्यूनल का ही कोई हुक्म माना जाता था। पूरी मनमानी से काम जिया गया श्रीर श्रार्यसमाज को राजद्रोही-संस्था सिद्ध करने के लिये कोई भी वात उठा न रखी गई। महीनों मुक़द्मे का नाटक होने के वाद श्रार्थसमाजियों को रियासत छोड़ने का हुक्म देकर मुक्दमा बता लिया गया।

पटियाला-राज्य में मुक़दमा चलाने का नाटक तो रचा गया था, दूसरे स्थानों पर विना मुक़दमा चलाये ही श्रायंसमाज के रिजस्टरों में से श्रायंसमाजियों के नाम ले कर पुलिस की दस नम्बर की लिस्ट तय्यार की जाती थी। उस के उपदेशकों श्रीर नेताश्रों के श्रागे-पीछे पुलिस के ख़िफ़या सिपाही चक्कर काटा करते थे। श्रायंसमाज के श्रिधिवेशनों पर निगरानी रखी जाती थी। उस के हरएक कांम की गहरी छान-वीन की जाती थी। महात्मा मुन्शीराम जी के राव्दों में आर्थसमाजी 'आउट-ला' थे, जिन पर कोई भी विना संकोच और भय के निशाना साध सकता था। राजदएड की सब व्यवस्था आर्थसमाजियों के लिये थी। उन पर निशाना साधने वालों को पूरा अभयदान मिला हुआ था। यह समय वस्तुतः आर्थसमाज के लिये संकट का समय था, जब कि आर्थसमाजियों में चारों और त्रास फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि महारानो विक्टोरिया की धार्मिक निरपेन्नता की नीति की घोषणा आर्थसमाज के लिये नहीं की गई थी।

## ३. मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य

ईस्वी सन् १६०० से १६१२ तक के वारह वर्ष आर्यसमाज के लिये संकट के वर्ष थे। समाज या संस्था पर ऐसा संकट उपस्थित होने पर ही उस के नेता या संचालक की परीना होती है। आर्यसमाज के अधिकांश नेताओं ने इस संकट में वसी वहादुरी का परिचय नहीं दिया, जैसा देना चाहिये था। व्याख्यानों एवं लेखों में रोमन-राज्य में प्रोटस्टेग्ट ईसाइयों की संकटापन्न अवस्था के साथ आर्य अपनी इस अवस्था की तुलना करते थे, किन्तु आर्यसमाजियों में उन के-से त्याग, बिलदान एवं सत्साहस की घटनायें ढूंढने पर कठिनाई से कहीं दो

चार ही मिलेगी; उक्तटे द्व्यूपन, कमज़ोरी श्रीर कायरता की घटनायें यथेष्ट मिलती हैं। ऋषि द्यानन्द के इतने स्पष्ट लेखों के बाद भी बार-बार श्रीर निरन्तर यह सिद्ध करने की चेष्टा करना कि आर्यसमाज राजनीतिक संस्था नहीं है, उस का राजनीति के साथ कुछ भी सम्बन्घ नहीं है श्रीर वह केवल धर्मोपदेशक संस्था है, सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। श्रार्यसमाज का इससे ऐसा नैतिक पतन हुआ, जिससे वह अवतक भी संभन नहीं सका। श्रायंसमाज का सदा ही विरोध करने वाले बम्बई के 'वेंकटेश्वर-समाचार' तक ने आर्यसमाज को यह सम्मति ही थी कि 'श्रार्थसमाज को इधर-उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया था, किन्तु पञ्जावी श्रफ़सरों के टूट पड़ने पर वह विचलित हुआ है। उस ने सफ़ाई के इज़हार देने शुरू किये हैं कि श्रार्यसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं है, किन्तु धार्मिक सभा है। श्रार्थसमानं नाहक में फटफटा रहा है। वह श्रपने सिद्धान्तों में लगा रहे । उस का पन सत्य है तो उस के लिये घनर।ने का कोई कारया नहीं । कर नहीं तो डर क्या ?" सयुक्त-प्रांतीय-श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा के ता० २० सितम्बर सन् १६०७ के सरक्यूलर नं० ४ को पढ़कर श्राज भी लजा से सिर नीचे फुक जाता है। मांसी में मार्गोपदेशक दौजतराम के मुकदमे की पैरवी करने के लिये आर्यसमाज में जैसे कोई नकील ही नहीं था। मांसी-श्रायसमान के उस समय के प्रधान वकील थे,

किन्तु आर्यसमाज के काम के लिये नहीं। उस के लिये कोई जुमानत देने वाला भी मांसी में नहीं था । महाशय विष्णुदत्त जी वकील जब अपील के लिये मांसी गये तो वहां के समाज के मन्त्री ने उन को लिख दिया—"माल्यम हुआ है कि आप दौलतराम के मुक़हमें के मुतत्रप्रक्षिक तशरीफ़ लाये हैं, इसलिये आप को समाज-मन्दिर में ठहरने की इजाज़त नहीं है। श्राप किसी दूसरी जगह ठहरें।" जब सरकारी श्रिधिकारियों द्वारा समाज के सभासदों की सुची मांगी जाने लगी, तव कितने ही आर्थ-समाजियों ने सभासदी से घ्रपने नाम कटवा लिये। लाला लाजपतराय श्रीर भाई परमानन्द जी को समाज का सभासद् तक मानने में संकोच किया जाता था। लाला जी के मांडले से वापिस त्राने पर अनारकली-समाज को अपने समाज-मन्दिर में उनका व्याख्यान कराने का एकाएक साहस नहीं हुआ। मृपि द्यानन्द के स्पष्ट लेखों का विपर्यास केवल सरकारी लोगों को प्रसन्न करने के जिये किया जाने लगा। सरकारी आज्ञा के विरुद्ध समाज के साप्ताहिक श्रिधिवेशन नहीं हो सकते थे। देश-भक्त दयानन्द को राजभक्त बताने की कोशिश की गई। ऐसे संकटापन्न, त्रस्त श्रीर सहज में नैतिकता से गिराने वाले समय में महात्मा मुनशीरामजी ने निस्सन्देह बड़े सत्साहस का परिचय दिया श्रीर श्रापने भभकती हुई श्राग की लपटों के साथ खेल कर दिखा दिया। 'प्रचारक' में 'क्या छार्यसमाज वेद-प्रचारिग्री सभा

है या पोलिटिक सोसाइटी ?'. 'श्रार्यसमाज श्रीर स्वराज्य'. 'श्रव क्या करना चाहिये', 'आर्यसमाज और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट' इत्यादि शीर्षकों से कितने ही लेख इस सम्बन्ध में लिखे। लाला जाजपत-राय को निर्दोष सावित करने के लिये आपने कमर कस ली श्रीर कितने ही लेख केवल उनके लिये ही लिखे। लाला जी को निर्दोष साचित करते हुए आपने यह भी लिखा था—''यदि एक पल के लिये कल्पना कर लें कि लाला लाजपतराय राजद्रोही हैं तो क्या फिर ब्रार्थसमाज उनके कामों के लिये उत्तरदाता हो सकता है ? कौन नहीं जानता कि वावृ विपिनचन्द्र पाल से वढ़ कर शोर मचाने वाला कोई भी एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं है। यदि पञ्जाव के कर्मचारियों की दलील ठीक है तो जिस ब्रह्मसमाज के विपिन वाबू मेम्बर हैं, उसको भी आर्थसमाज की तरह दूषित ठहराना चाहिये। सय्यद हैदररजा से बढ कर गवर्नमेगट के विरुद्ध किसने हांकी है ? फिर सव मुसलमानों को या कम से कम देहली के मुसलमानों को बागी क्यूंन समस्ता जाय ? सनातनधर्म के रज्ञक तिलक महाराज से वढ़ कर एक्स्ट्रीमिस्ट कौन है, जिनके सब चेले कहे जाते हैं। फिर क्यूं नहीं सारे हिन्धूसमाज को श्रत्याचारी सममा जाता ? इसका कारण स्पष्ट है।" श्रार्थसमाजियों की उस समय की स्थिति के सम्बन्ध में श्रापने लिखा था-''यह बात छिपी हुई नहीं है कि पञ्जाब के सव डिप्टी कमिश्ररों ने श्रपने श्राधीन तथा पराधीन सब कर्म-

चारियों को सममा दिया है कि यदि वे आर्यसमाज के अधि-वेशन में सिमलित होंगे, तो उनको अपनी आजीविका से हाथ धोना होगा। ""राजपुरुपों ने एक श्रोर नौकरी को रख कर स्पष्ट कह दिया है कि यदि टकों से हाथ न घोना हो तो श्रार्यसमान को छोड़ दो।" ऐसी स्थिति में श्रार्यसमानियों से श्रापने कहा था-"यदि तुम से यह कहा जाय कि श्रपने पर-मातमा और उसकी पवित्र वागी वेद से विमुख हो कर ही प्रजा-धर्म का पालन हो सकता है, तो तुम स्पष्ट उत्तर दो कि जिस श्रात्मा पर संसार के चक्रवर्ती राजा का भी श्रधिकार नहीं हो सकता, उसको सांसारिक ऐश्वर्य पर न्यौद्धावर करने के लिये तुम उद्यत नहीं हो।" "आर्थ पुरुषो ! क्या तुमको परमात्मा पर सज्जा विश्वास है ? यदि है तो फिर दो हाथ वालों की ख़ातिर सहस्रवाहु का क्यों अनादर करते हो ? दो भुजा वाला जिस रोज़ी को छीन सकता है, क्या सहस्रवाहु उस से वढ़ कर रोज़ी तुमको नहीं दे सकते ?" "संसार का सुख जिंग्क है, धर्म सदा रहने वाला है। इस लिये संसार को धर्म पर न्यौद्यावर करना ही श्रार्थत्व है।" "जो सरकारी नौकर वैदिक-धर्म के गौरव को नहीं सममते, उनको श्रपनी निर्वलता मान कर आर्यसमाज से जुदा हो जाना चाहिये। जहां वेद श्रौर 'इियहयन पीनल कोड' का विरोध हो वहां श्रुति को धर्म का मूल मानना तथा जहां परमात्मा की श्राज्ञा का सांसारिक राजा की श्राज्ञा से विरोध

हो वहां परमात्मा की शरण लेना यदि श्रभीष्ट न हो तो फिर श्रायेसमाज में रह कर भी क्या लाभ होगा ?" सम्बत् १६६४ के श्रापाद मास के 'प्रचारक' में श्रापने जिखा था — "मुक्त से पृद्धा जाता है-प्राव हम क्या करें ? ज़िलों के हाकिम हमें तुझ कर रहे हैं, श्रायेसमाज के साप्ताहिक जलसों में सिम्मलित होने से भी सरकारी नौकरों को जबरदस्ती रोका जाता है, कायर पुरुपों ने इस डर से कई स्थानों में श्रार्यसमाज की सभा-सदी से त्यागपत्र दे दिये हैं, वैदिक-धर्म का प्रचार सर्वथा बन्द होता दीखता है, इसका इलाज क्या करें ?" मेरे पास उत्तर एक ही है कि कायरों का वैदिक धर्म की सेवा के लिये उद्या होने का क्या काम है ?" इस प्रकार श्रायों में शक्ति का संचार करते हुए श्रापने श्रपने सम्बन्ध में घोपणा की थी—"दूसरों की मैं नहीं जानता किन्तु श्रपने विपय में निश्चय कर लिया है कि जिस दिन राजकर्मचारियों के श्राक्रमणों के कारण वैदिक धर्म का पालन स्वतन्त देशों की सरताज वृदिश गवनमेगर के राज्य में कठिन हो जायगा, उसी दिन इस भूमि को त्याग कर किसी ऐसी गवनैमेराट की शरया लूंगा, जहां मुक्ते अपने परमात्मा की भक्ति अपने विश्वास के अनुसार करने की आज्ञा हो और मैं श्रपनी तथा श्रपने साथियों की शारीरिक, मानसिक तथा श्रात्मिक उन्नति श्रपने सचे विश्वास के श्रनुसार कर सर्छ।" दूसरे वर्ष फिर श्राप ने लिखा था—''गत वर्ष मैंने एक बार यह

विचार प्रगट किया था कि यदि श्रपने धर्म पर चलना भारतवर्ष में वैदिक धर्मियों के लिये कठिन हो जावे, तो उनको किसी श्रन्य राज्यं शासन का आश्रयं लेना चाहिये, किन्तु आज मेरी सम्मति सर्वथा बदल गई है। मेरी सम्मति में दुःख-सुख सब इसी स्थान पर सहन करने चाहियें। इसी जन्मभूमि के लिये कष्ट सहना, इसी की सेवा में सारा पुरुषार्थ लगाना श्रीर इसी पर सर्वस्व न्यौद्धावर करना यदि एक एक भारतवासी श्रपना धर्म समस ले तो परमात्मा की भी उन पर श्रसीम कृपा हो जाय। किन्तु यहां यही तो कमी है। .....हा! धर्म के सच्चे प्रचारक कहां हैं? सचाई की वेदी पर विश्वास से सिर रखने वाले कहां दिखाई देते हैं ? क्या आर्यावर्त की पवित्र भूमि धर्मवीरों से शुन्य ही हो गई है ?" सरकार को भी आर्यसमाजियों को राजद्रोही न बनाने की चुनौती देते हुए आपने लिखा था—"उस राजनीति पर मुक्ते शोक होता है, जो करोड़ों वे-जान ख़ुशामिदयों की खातिर सैंकड़ों जानदार राजभक्तों को राजविद्रोह की ओर धका देना अपना कर्तव्य सममती है। जहां आर्यसमाज में दस-वीस ही ऐसे दढ़ श्रार्थ हैं, जो गवर्नमेग्ट के श्रन्तिम न्याय श्रीर उसके कुछ कर्म-चारियों की श्रधमता में भेद कर सकते हैं, वहां हज़ारों वैसे ही साधारण पुरुष हैं जो सच्चे राजभक्त वनने के लिये सची प्रजा-भक्ति के दृश्य की प्रतीचा रखते हैं।" "परमात्मा ने एक तृगा को भी व्यर्थ नहीं बनाया और एक चिउंटी भी श्रापने श्रान्दर चेतन

शक्ति रखने के कारण निन्दनीय नहीं। फिर क्यों श्रार्थसमाज के प्रत्येक निवेदन का निरादर किया जाता है ? आर्यसमाजी सहन करना जानते हैं और इससे भी वढ कर श्रत्याचारों को सहन करेंगे, किन्तु राज्य प्रवन्ध को निर्विघ्न चलाने के लिये आवश्यक है कि लार्ड मिटो एक बार आर्यसमाज के अप्रशियों को बुला कर उन से खुली बातचीत करें। तब उनको पता लगेगा कि वृटिश गवर्नमेयट का शत्र कीन है श्रीर किस प्रकार उससे गवर्नमेग्ट की रक्ता हो सकती है ?" जोधपुर के समाज के मन्त्री को जब साइन बोर्ड श्रीर 'श्रो३म' का कराडा उतारने के लिये कहा गया था, तव श्रापने उसको सलाह दी थी कि उस श्राजा का पालन न किया जाय और यदि पुलिस पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई वैसा करे तो उसका प्रतिकार भी न किया जाय। दौलतराम के मुकदमे के सम्बन्ध में श्रापने न केवल मांसी-श्रार्यसमाज को ही फटकारा था, किन्तु संयुक्तप्रान्तीय-श्चार्य-प्रतिनितिधि-सभा को भी ऐसी फटकार बताई थी कि अन्त में प्रतिनिधि-सभा को उस मामले को श्रपने हाथ में लेना पड़ा था। सीमा प्रान्त के एवटावाद के समाज के प्रधान धनीराम जी के प्राटालत में निर्दोष सावित हो जाने पर भी उनको एक वर्ष के लिये सीमा प्रान्त से निर्वासित किये जाने के मामले को प्रापते प्रचग्रह आन्दोलन का विषय वना दिया था। आर्थ-समाजियों की लिस्ट मांगने के सम्बन्ध में आपने सलाह दी थी-

"वही पुलिस, और तहसील वाले जो श्रापनी रिश्वतखोरी श्रीर स्याहकारी के कारण स्पष्टवक्ता आर्यसमाजियों से कांपा करते थे, श्राज जगह-जगह पर उनको धमकाने की चेष्टा करते हैं। जब और बस नहीं चलता तो समासदों की सची मांगने लगते हैं। मेरी सम्मित में आर्यसमाज के किसी मन्त्री को भी समासदों की सची नहीं देनी चाहिये।" करांची-केस के समय श्रापकी ही प्ररणा से प्रतिनिधि-सभा ने एक डिफ़्रेंस-फर्गड की स्थापना की थी। सरकार से मिलने के लिये डेपूटेशन ले जाने की बात का आपने तीन्न विरोध किया था और कहा था कि निना बुलाये डेपूटेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं। सरकार को वार-बार ललकारा कि आर्यसमाज के विरुद्ध जो श्रीभयोग हैं, उनकी खुली जांच की जाय।

पटियाला के मुकद्में के सम्बन्ध में की गई आपकी सेवा समाज के इतिहास में चिरस्मरगीय रहेगी। गिरे हुए स्वास्थ्य में भी आप पटियाला पहुंचे, लाहौर गये, आर्यसमाजियों को पटियाला के आर्य माइयों के प्रति कर्तव्य-पालन के लिये सचेत किया। आदि से अन्त तक श्री रोशनलाल जी के साथ मुकद्में में उपस्थित रहे। परवी का बहुत-सा काम भी स्वयं किया और हिंफस-फराड के लिये आवश्यक चन्दा भी जमा किया। लाहौर के राष्ट्रवादी वकीलों और कौमी हमददीं का दावा करने वाले कालेज पार्टी के महारथियों के इनकार करने पर भी आपने

हिम्मत नहीं हारी। इस सम्बन्ध में श्रापने लिखा था—"लाहीर के प्र<u>मु</u>ख क्कील सर प्रतुलचन्द्र चैटर्जी को ५०० रू० प्रति दिन देने का वचन देकर मैंने उनको पटियाला का मुकदमा आर्थ-समाज की श्रोर से लड़ने के जिये कहा। पर, लेडी चैटर्जी ने उनको वह मुकदमा हाथ में नहीं लेने दिया। कुछ प्रमुख आर्थ-समाजी वकीलों से भी प्रार्थना की गई। पर, उन्होंने भी वहाने-वाजी करके टाल दिया। वावू सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी की मार्फ़त सर ए० चौधरी से प्रार्थना की गई। वे सिर्फ पांच दिन देने को तथ्यार हुए श्रीर श्राने-जाने के दिन मिला कर १२५० रु प्रति दिन मांगने लगे । केवल जालन्धर के राय बदीदास और लाहीर के लाला द्वारकादास ने हमारा साथ दिया।" इसी प्रकार दूसरी जगह लिखा था—"लालां लाजपतराय जी तो जाने को तय्यार थे किन्तु उनके सम्बन्धी फँसे हुए थे श्रीर पटियाला में उनके विरुद्ध यड़ा पत्तपात था। मैं पहले प्रतुलचन्द्र के पास गया, उन्होंने साफ़ जवाव दे दिया। तव में श्रीर श्री रोशनजाज जी रा० व० लाला लालचन्द के पास गये। उन्होंने सोचने काः समय मांगने पर भी वाद में इनकार कर दिया। फिर मैं रा० व० सखद्याल जी के पास गया, उन्होंने भी श्रस्वीकार किया । तव राय ठाफुरदास जी मुमको साथ लेकर भक्त ईश्वरदास जी एम॰ ए० एडवोकेट के पास गये। उन दिनों वे प्रादेशिक-सभा के प्रधान थे। सोचने का समय मांगने के वाद यह लिख भेजा-'राय

नारायणदास एम० ए० श्रभी डिनिजन जजी पर नियुक्त नहीं हुए। यदि मैंने पैरनी की तो शायद उनको हानि पहुंचे। श्री भक्त जी को ५०० रु० प्रति दिन की फ़ीस भी कह दी गई थी।" कालेज़-दल ने पटियाला-केस के लिये डिफ़ेंस-कमेटी बनाने में साथ देने से भी इनकार कर दिया।

पटियाला से श्रार्य भाइयों के निर्वासित किये जाने पर उन को पहिला आश्रय आपने गुरुकुल में दिया। स्वर्गीय नन्दलाल जी, मुरारीलाल जी श्रीर फदमयादास जी सरीखे श्रनथक सेवक गुरुकुल को इन निर्वासित आर्थ पुरुषों में से ही मिले थे। इसके बाद पटियाला में महाशय रौनक़राम पर मुकद्मा चलने पर भी आप ने खूब श्रांदोजन किया। श्रपना श्रमूल्य समय श्रोर हज़ारों क्पया लगा कर आप ने 'आर्यसमाज एगड इट्स डिट्क्टर्स' नाम की जो पुस्तक श्री रामदेव जी की सहायता से तय्यार की थी श्रौर उस समय 'सिविज एयड मिलीटरी गज़ट' में जो लेख लिखे थे, वे श्राप के उन दिनों के महान् यत्नों के साची हैं। जाहौर-श्रार्थसमाज के ३१वें श्रीर ३२वें उत्सव पर इस सम्बन्ध में दिये गये आपके ऐतिहासिक भाषणों का भी समाज के इति-हास में सदा उक्केख किया जाता रहेगा। रज्ञा के इन साधनों के श्रालावा बड़ा श्रीर महत्वपूर्ण काम यह था कि श्रापने श्रार्थ-समाजियों को दमन के इन दिनों में भी विचलित नहीं होने दिया। 'प्रचारक' द्वारा आर्थ पुरुषों के सन्मुख उनके कर्तव्य-कर्म श्रौर वैदिक-सिद्धांतों को रखते हुए उनसे उनके पालन के लिये सदा श्रापील करते रहे।

इसी सम्बन्ध में श्राप ने भारत-भूषण गोखले की सह्ययता से बहुत बड़ा काम किया था। उस समय भारत के माने हुए नेताओं में, जिनकी पहुँच सरकार के ऊंचे से ऊंचे श्रिधिकारियों तक थी, सब से प्रमुख श्रीयुत गोखले ही थे। श्रीयुत गोखले के साथ आप ने इस सम्बन्ध में बहुत श्रिधिक पत्र-ज्यवहार किया था श्रौर उन पर ज़ोर डाला था कि वे सरकारी अधिकारियों की आर्थसभाज के सम्बन्ध की आंतिपूर्ण धारणा को बदलने का यत्न करें। इसी काम के लिये आप उनसे कई बार मिले भी थे। सन् १६१० में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके सभापति वृद्धे श्रंग्रेज़ सर विलियम वैडरवर्न ग्रे । श्रीयुत गोखले का तार मिलने पर श्राप तुरन्त इलाहाबाद गये। वहां गोखले की उपस्थिति में आप वैडरवर्न से मिले और उनको श्रार्यसमाज के सम्बन्ध में सब स्थिति खोल कर सममाई । वैडरवर्न ने सब कुछ सुनकर कहा—'बस, श्राप मेरे साथ कल-कत्ता चलिये। लार्ड हार्डिंग को श्रार्थसमाज के डेपुटेशन से मिलना ही पड़ेगा।' गोखले ने कहा—'अच्छा हो कि आप पहिले उनको तय्यार करलें और वे फिर श्रार्थसमाज के डेप्टेशन से मिल ।' वैडरवर्न को सलाह पसन्द , श्राई । वैडरवर्न ने फिर क्या किया ? इसका पता गोखले के एक पत्न से लगता है, जो

उन्होंने २४ मार्च सन् १६११ को महात्मा जी को लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियां यहां उद्धृत की जाती हैं। वे पंक्तियां ये हैं-"श्रार्थसमाज के वारे में सरकारी श्रधिकारियों को जो सन्देह है, उस पर सर विलियम वैडरवर्न की नये वायसराय के साथ बहुत-सी वातें हुई हैं। मैं आप के मिलने पर उसका सारांश आप को बताना चाहता था। आप आ नहीं सके। फिर भी मैं आप को यह वताना चाहता हूं कि सर विलियम ने वायसराय पर बहुत ज़ोर डाला है कि सन्देह के कार्ण समस्त भारत के आर्थसमाजियों को जो शिकायतें हैं, वे आवश्य दूर की जानी चाहियें। वायसराय ने वड़े ध्यान से सव वातें सुनीं श्रीर प्रतिज्ञा की है कि वे शीघ ही जैसा उनको सुमाया गया है, वैसी कार्यवाही करेंगे। इसिलये मेरा यह ख्याल है कि यदि आर्थ-समाज की श्रोर से वायसराय के सामने सव वात रखी जा सके, तो श्रद्धा होगा।" पत्रव्यवहार तो बहुत है, पर प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये एक ही पत का यह कुछ भाग काफी है। दीनवन्धु एएड्रूज़ की मार्फ़त भी श्रापने श्रार्यसमाज पर मंडराती हुई काली घटा को छिन्न-भिन्न कराने का बहुत यत्न किया था।

इस प्रकार त्रापने सच्चे नेता और पथप्रदर्शक का काम करते हुए सरकार के दमन से आर्यसमाज की रत्ता की और उसको पथश्रष्ट होने से भी बचाया। उस काल में यदि आर्य- समाज की नैतिकता की कुछ रक्षा हुई, तो उसका प्रायः सब श्रेय महात्मा मुन्शीराम जी को है। उन दिनों में आपके सामने अपने जीवन का यह ध्येय सदा उपस्थित रहता था:—

> "श्रयैव वा मरगामस्तु युगान्तरे वा, न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।"

श्राप ने न केवल स्वयं घेर्य धारण किया, किंतु श्रार्थसमाज को भी घेर्य धारण कराये रखा।

फलतः सरकार का कल बदला। महात्मा जी को संयुक्तप्रांत के लेफ्टिनैएट गवर्नर और भारत के गवर्नर-जनरल भी मिलने के लिये बुलाते रहे। श्रार्थसमाजी संस्थाओं का उन्होंने तथा श्रन्य सरकारी श्रिधकारियों ने भी स्वयं निरीक्तिया किया। उनको श्रपनी भूल मालुम हुई। उसका संशोधन किया गया।

यदि लाला लाजपतराय जी का यह लिखना ठीक है कि आर्य-समाज की उठती हुई शक्ति को कुचलने के लिये ही उसमें गृह-कलह पैदा करने में सरकार का हाथ था, तो यह कहा जा सकता है कि जिस शक्ति को सात-आठ वर्ष की गृह-कलह (मेद-नीति) कुिएठत नहीं कर सकी और जिसको लगभग बारह वर्ष का दमन (दगड-नीति) नहीं दबा सका, उसको दो-एक वर्ष की साम और दान की नीति ने इतना मुरमा दिया कि संस्थापक के स्वराज्य के लिये स्पष्ट आदेश, 'सत्यार्थप्रकाश' के छठे समुखास में राज-का इतना विशद विवेचन और सन्ध्या में प्रति-दिन दो वार 'श्रदीनाः स्याम शरदः शतम्' की प्रार्थना करते रहने पर भी श्रार्थसमाज राजनीतिक दृष्टि से सीया पड़ां है, मानो देश की स्थाधीनता, स्वराज्य श्रीर राजनीतिक उत्कर्ष से उसको कोई मतलय ही नहीं है।



# तीसरा भाग

ग.

# विविध

- १. आर्यसमाज का प्रचार, २. श्रार्य-सार्वदेशिक सभा,
  - ३. परोपकारियाी सभा, ४. श्रार्यकुमार-सम्मेलन,
    - ५. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,
      - ६. महान् व्यक्तित्व।



महात्मा मुन्शीराम जी ( संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के दिन प्रवेश से पहले लिया हुआ चित्र )

### १. श्रार्यसमाज का प्रचार

श्रार्थसमाज में प्रवेश करते ही महात्मा मुन्शीराम जी की श्रार्थसमाज के प्रचार की जो लगन लगी थी, वह गुरुकुल की स्थापना श्रौर उस के काम में पूरी तरह लग जाने के बाद भी ज़ारी रही। वैसे तो गुरुकुल भी प्रचार की ही भावना से खोला गया था। श्रार्थसमाज को गुरुकुल से प्राप्त गौरव श्रौर ख्याति को यदि भुला भी दिया जाय, तो भी गुरुकुल से उस प्रचार को प्राप्त सहायता को नहीं भुलाया जा सकता, जिस की तुलना में प्रतिनिधि-सभा के कुछ माननीय महानुभाव गुरुकुल को भी तुच्छ, समम्तते थे। गुरुकुल के श्रध्यापक श्रौर उपाध्याय ब्रह्म-

चारियों की पढाई की हानि सहन करके भी वाहर आर्थ-समाजों के उत्सवों पर प्रायः जाया करते थे। गुरुकुल के लिये चन्दा जमा करने के लिये जाने पर भी उनके द्वारा आर्थसमाज का प्रचार होता था। महात्मा जी का सफ़री विस्तर तो हमेशा वंधा हुआ ही पड़ा रहता था श्रीर आप को एकाएक ही गुरुकुल से कभी किसी समाज के उत्सव के लिये, कभी कहीं प्रचार के लिये श्रीर कभी कहीं समाज की रत्ता के लिये तुरन्त चल देना पड़ता था। सम्वत् १६५६, तद्तुसार सन् १६०२, में दिल्ली-द्रवार पर आर्थ कैम्प लगा कर प्रचार का प्रवन्ध किया गया था। श्राप उस समय गुरुकुल की प्रारम्भिक श्रवस्या में वहां से हिल नहीं सकते थे। प्रतिनिधि सभा के प्रधान पं० रामभजद्त जी चौधरी का तार पाते ही आप गुरुकुस से चल दिये। श्राप ने उस समय 'प्रचारक' में लिखा था-"मैं पञ्जाव श्रार्यसमाजों के मौजूदा सरदार के हुक्म की तामील में देर नहीं करूंगा । कोई भी इन्तज़ाम वग्रैर तामील हुक्म श्रफ़सरान के चल नहीं सकता। यह मेरा थकीन है और इसी पर मेरा श्रमल है।" वात तो यह थी कि द्रवार के समय प्रचार करने का प्रस्ताव श्राप ने ही किया था और श्रापने ही उस के लिये पांच हज़ार की अपील भी की थी। आप को आशा थी कि रुपया हो जाने पर बाकी सब काम दूसरे लोग सम्हाल लेंगे। पर, ठीक समय पर लुटिया डूनती देख कर ही सभा के

प्रधान ने आपको तार दिया था। वहां २२ दिसम्बर से ४ जनवरी तक अच्छा प्रचार हुआ। आर्यसमान के ट्रैक्ट और गुरुकुल की पाठिविधि खूत्र वांटी गईं। २५-३० जगह श्रार्थसमाज का **डेपुटेशन गया । राव-राजाश्चों** तथा सरदारों श्रादि के साथ वैदिक धर्म के सम्बन्ध में चर्चा हुई श्रीर उन तक श्रार्यसमाज का साहित्य भी पहुंचाया गया। शाहपुराधीश कैम्प में पधारे श्रीर उन को श्रार्यजनता की श्रोर से मान-पल दिया गया। महात्मा जी के साथ पं० रामभजदत्त जी चौधरी की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिये। प्रचार के निमित्त पधारे हुए आर्थ-समाजियों में महात्मा जी की प्रेरणा से परस्पर जो विचार-विनिमय हुआ वह वहुत उपयोगी श्रौर लाभदायक सिद्ध हुश्रा। सम्वत् १६६४, सन् १६०७, में सुरत में भी कांग्रेस के श्रधिवेनन के साथ बम्बई-आर्यप्रतिनिधि-सभा की श्रोर से प्रचार का प्रबन्ध किया गया था। सन्त्री का तार श्राने पर श्राप को वहां भी जाना पडा। वहां भी प्रचार की श्रम्ब्ही धूम रही। लाला लाजपतराय जी श्रीर पिएडत रामभजदत्त जी चौधरी ने भी प्रचार में हाथ बटाया । सम्वत् १६६६, सन् १६०६, में प्रयाग की सुप्रसिद्ध-प्रदर्शिनी पर इलाहावाद-श्रायेसमाज श्रोर संयुक्त-प्रांतीय-श्रार्यप्रतिनिधि-सभा की श्रोर से प्रचार का प्रबन्ध किया गया था । संयुक्त-प्रांत की प्रतिनिधि-सभा के निमन्त्रण पर श्राप वहाँ भी गये श्रीर वहां के प्रचार में भी पूरा हाथ बंटाया।

हरिद्वार में कुन्भी-अर्धकुन्भी के मेलों पर प्रचार का सिलसिला आप का ही शुरू किया हुआ था। हरिद्वार के पास आ जाने से यह प्रचार और भी अधिक उत्साह के साथ अधिक ज्यवस्थित रूप में होने लगा। सन्वत् १६ ६ में अर्धकुन्भी पर और सन्वत् १६०२ में कुन्म पर बड़ी धूमधाम के साथ प्रचार किया गया। सार्वदेशिक-सभा की स्थापना हो जाने के बाद से यह प्रचार उक्त सभा की श्रोर से होने लगा। आप उस के प्रधान थे, इस लिये प्रचार का सब प्रबन्ध भी आप को ही करना पड़ता था। सन्वत् १६०२ के कुन्भ पर महात्मा गांधी के अभिनन्दन का समारोह कर के आपने हरिद्वार, कनखल और ज्वालापुर में ही नहीं, किन्तु देहरादून, रुड़की और सहारनपुर तक में हलचल पैदा कर दी थी।

गुरुकुल श्रीर उसके उत्सवों का पौरिश्याकता तथा श्रन्ध-विश्वास के गढ़ हरिद्वार श्रीर कनखल पर जो श्रसर पड़ता था, उससे वहां के पगड़े मन ही मन जलते श्रीर कुढ़ते थे। हरिद्वार में गुरुकुल की श्रोर से धर्मार्थ-श्रीषधालय का खोलना उनके रोष की दबी हुई श्रिय पर धी डालने वाला साबित हुआ। सम्वत् १६६५ के गुरुकुल के सात्वें वार्षिकोत्सव के बाद श्रार्थ-स्त्री-पुरुष गुरुकुल से मगडिलयाँ बना कर वैदिक-प्रार्थना के भजन गाते हुए हरिद्वार के बाज़ारों में से जा रहे थे कि उन पर लाठियां छोड़ दी गई श्रीर एक हलवाई ने तो कढ़ाई का खीलता हुआ घी भी कुछ आर्थ पुरुपों पर डाल दिया । लुट-पाट श्रीर उपद्रव का दृश्य हरिद्वार में पैदा कर दिया गया। जितने भी श्रार्थ हरिद्वार में मिले, गिरफ़्तार कर लिये गये। उन पर दूकाने लूटने, मृतियां तोड़ने श्रीर हर की पैड़ी पर जूता ले जाने का दोप लगाया गया। हरिद्वार से गुरुकुल में यह समाचार पहुंचते ही महात्मा जी नंगे पैर, नंगे सिर, बदन पर केवलं कुरता-धोती पहिने हुए, जिस हालत में खड़े थे उसी में, किसी को साथ क्षिये विना ही हरिद्वार को चल दिये। कनसल में चारों श्रोर त्रास फैला हुआ था। वहां के लोगों ने हरिद्वार के विजुञ्ध वातावरग्र में जाने से रुकने का श्राप को श्राप्रह किया। पर, श्रापने किसी की एक न सुनी श्रीर सीधे हरिद्वार जलती हुई श्राग में जा पहुंचे । स्वयं वहां की स्थिति का निरोत्ताम और अध्ययन किया । गिरफ़्तार श्रार्थ पुरुपों को जमानत पर छुड़वाया। गरम घी से जले हुए श्रीर लाठियों की चोटों से श्राहत आयौं को गुरुकुल पहुंचाने का प्रवन्ध किया, जहां उन की मरहम-पट्टी श्रीर सेवा-शुश्रुषा की गई। २ अप्रैल को म्युनिसिंपेलिटी के आफ़िस में पराडों ने आप के द्वारा आर्थ-पुरुषों से जमा मांगी और दुर्घटना के लिये परचात्ताप प्रकट किया । ३ श्रप्रैल को मुक़द्मे की पेशी थी। जालन्धर से रायजादा भक्तराम जी पैरवी के लिये पधारे थे। पराडों की श्रोर से खेद प्रगट करने पर पुलिस ने मुक़द्मे उठा लिये। घोर द्वेष से जिस घटना का स्त्रपात हुआ था, उस की समाप्ति परस्पर के प्रेम की स्थापना में हुई । महात्मा जी के इस उदारतापूर्या व्यवहार से हरिद्वार में गुरुकुल और आर्थसमाज की घाक जम गई । महात्मा जी ने व्यवहार-कुराल नेतृत्व का परिचय देकर परायों को भी अपना बना लिया ।

इस प्रकार किये जाने वाले प्रचार से 'प्रचारक' द्वारा किया जाने वाला प्रचार कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण था। सिद्धान्त श्रौर सदाचार का प्रश्न ध्राने पर 'प्रचारक' समस्तीता करना या दवना नहीं जानता था। 'प्रचारक' की एक ही स्रावाल थी स्रौर वह यह थी कि चरित को ऊंचा करो। सदाचार की रजा करो। सामाजिक श्रौर नैमित्तिक-धर्मों का पालन करो। सम्वत् १६५६ से १६६८ तक इस श्राशय के विशेष लेख इस लिये भी लिखे गये थे कि कहीं आर्यसमाजी सरकारी दमन से आवेश में आकर श्चपने ध्येय से विचलित न हो जायं। किसी वड़े से वड़े श्चार्य के भी सदाचार से पतित होने पर 'प्रचारक' ने उस पर परदा नहीं डाला। श्रार्यसमाज की श्रोर लोगों का श्राकर्षण क्यों नहीं रहा ! इस का उत्तर देते हुए आपने लिखा था-"अार्यसमाज से लोगों को घृणा पैदा कराने वाले हमारे अपने ही आचरण हैं। जिन पुरुषों के दुराचारों के सम्बन्ध में तुम में से कइयों ने मेरे सामने स्पष्ट साची दी, वही अव उन दुराचा-रियों को उसी प्रकार के दुराचार की सफलता में सहायता दं

रहे हैं। इस पर भी आश्चर्य यह है कि जब बात्-चीत होती है तो उन पुरुपों के दुराचारों को अब तक मान भी लेते हैं।" स्वामी दर्शनानन्द श्रौर शङ्करानन्द का 'प्रचारक' ने जिस साहस के साथ भण्डा-फोड़ किया था, श्रीर कीन वैसा कर सकता था ? सम्त्रत् १६६८ में लाहीर के रायवहादुर रामशर्या-दास के पुत्र के यज्ञोपवीत-संस्कार में कराये गये वेश्या-नृत्य पर 'प्रचारक' की टिप्पण्णे श्राज भी पढ़ने योग्य है। निमन्त्रण-पुत्रू पर 'श्रो३म्' शब्द लिखा गया था। 'श्रो३म् जैसे पवित्र शब्द को वेश्या-नृत्य जैसे श्रधर्म-कर्म के साथ मिलाने वाले' को 'विगर्हणीय पुरुप' कहा गया था और जो आर्थ नेता उस में सिम्मिलित हुए थे, उन के सम्वन्ध में लिखा गया था—'जो पुराने संस्कारों या लौकिक कामनाश्चों के वशीभृत होकर श्रपने श्रात्मा श्रीर धर्म की छुद्ध भी कीमत नहीं समसते, उनको उचित यह है कि वे प्रापने श्राप को धार्मिक व श्रार्य कहना छोड़ दें। जो पुरुष श्रपने को संसार की वेहूदिगयों से परे नहीं रख सकते, जो मित्र को पाप करते हुए देख कर उसे रोकना तो दूर रहा उस के पाप में मिल जाते हैं, उन्हें किसी धार्मिक संस्था के नेता होने का श्रिधिकार नहीं।" जनता को लच्य करते हुए लिखा गया था-"जिस पञ्जाव के अन्दर विगत वर्ष की प्रदर्शनी के समय नाच कराने का किसी को साहस नहीं हुआ था, जो पञ्जाव समाज-संशोधन तथा धर्म-प्रेम के श्रन्दर सारे भारतवर्षः

में अप्रणी सममा जाता है, जो पद्धाव आर्यसमाज का केन्द्र-स्थल है, उस पंजाव के हिन्दुओं के नेता खुहम-खुहा ऐसे सामाजिक पाप करें और पंजाव सहता जाय, यह कैसे आरचर्य की वात है ? जिस आर्यसमाज ने व्यक्तिगत आचार को ही सामाजिक भलाई का साधन सममा हुआ है, अपने आप को उस आर्यसमाज के सभासद कहने वाले लोग ऐसे-ऐसे लोक-निन्दित और आचार-गिहत कामों में खुहम-खुहा प्रवृत्त हों और आर्य लोग मीन साधे रहें, यह कैसी विचित्र वात है ? उन जोगों से, जो अपने धार्मिक उत्तरदातृत्व को न समम कर ऐसे ऐसे कार्यों के करने से नहीं रुक सकते, हमारी प्रार्थना है कि वे अपने आप को आर्यसमाज जैसी पवित्त संस्थाओं से पृथक कर लें।"

श्रार्थसमान का ठोस प्रचार यही था, जिसके द्वारा उस के सदाचार के देंज को ऊंचा बनाने की सदा कोशिश की जाती रही। 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीराम जी इस ठोस प्रचार में निरन्तर जागे रहे। गुरुकुल एवं अपने जीवन द्वारा भी श्रापने इस प्रचार को सफल बनाया। इस प्रकार समाज की सेवा और प्रचार द्वारा श्रार्थसमाजियों के व्यक्तिगत चरित्र के साथ-साथ श्रार्थसमाज के सार्वजितक चरित्र का दर्जी भी श्रापने बहुत ऊंचा किया।

### २. आर्य-सार्वदेशिक-सभा

ि जिस आर्य-सार्वदेशिक-सभा को इस समय सार्वभीम श्रथना 'इएटरनेशनल-श्रायन-जीग' का नाम ही नाम दिया जा रहा है, उस को जन्म देने वाले महात्मा मुन्शीरामजी ही थे। सम्वत् १८६ में जब श्राप गुरुकुल के लिये तीस हज़ार रूपया जमा करने को दीरे पर निकले हुए थे, तत्र ही श्रापने उसके सङ्गठन की निय-मावली वना कर उसके लिये श्रान्दोलन भी शुरू कर दिया था। उस समय श्रापका यह भी विचार था कि गुरुकुल की स्थापना उसी की आधीनता में होनी चाहिये। प्रान्तीय आर्य नेताओं को इस 'सार्वभौम' संगठन की सम्भवतः इतनी श्रावश्यकता नहीं जंच रही थी, जितना कि महात्मा जी उसके लिये आन्दोलन कर रहे थे। पञ्जाव-प्रतिनिधि-सभा ने २४ जनवरी सन् १८६७ को सार्वदेशिक सभा की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया था। उसके एक मास वाद संयुक्तप्रान्तीय प्रतिनिधि-सभा ने श्रौर कोई ६ मास वाद मई में राजस्थान-प्रतिनिधि-सभा ने भी उसकी स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये थे। इन प्रस्तावों के पास हो जाने के बाद निरंतर आन्दोलन होने पर भी सम्बत् १६६५, सन् १६०८, से पहिले इस सभा की नियमपूर्वक स्थापना नहीं हो सकी थी। सम्वत् १६६४ के पौष मास में महात्मा जी ने एक लेख "श्रार्थ-सार्वदेशिक-सभा की

आवश्यकता" शीर्षक से 'प्रचारक' में लिखा था। उस लेख से सार्वदेशिक-सभा के प्रति आर्थ नेताओं की उदासीनता के साथ-साथ यह भी पता लगता है कि आपके प्रतिनिधि-सभा-पञ्जाव के प्रधान वनने से पहले आर्यसमाज के संगठन की क्या श्रवस्था थी ? श्रापने लिखा है—"कोई समय था, जब कि श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा, पंजाव दयानन्द-कालेज का केवल पुद्धत्ला थी। लाहीर-धार्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर जव द्यानन्द-कालेज-प्रवन्धकर्व-सभा का सब काम हो चुकता था, तब खड़े-खड़े एक प्रस्ताव पास हुआ करता था, जिसका नमूना आज के आर्थों को आश्चर्य में डाल देगा। प्रस्ताव निम्न प्रकार का होता था-'सवैसम्मति से निश्चय हुआ कि अमुक-अमुक महाशय अन्तरंग सभा के सभासद नियत किये जायं तथा लाला साईदास जी प्रधान, लाला मुरलीघर जी मन्त्री तथा लाला जीवनदास जी कोषाध्यत नियत हों।' सन् १८६० ईस्वी तक इसी प्रकार का सिक्खों वाला सवालक्ख प्रस्ताव देखने में श्रावेगा। सन्१८६१ में फुळ हलचल हुई श्रीर सन् १८६२ में तो काया ही पलट गई।" यही समय था, जब पंजान में गृह-कलह का सूत्रपात हुआ था श्रीर आप उसके प्रधान निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार पंजाव-प्रतिनिधि सभा के संगठित होने का प्रमान दूसरे प्रांतों की प्रतिनिधि-सभाओं पर भी पड़ा और उनमें भी जीवन का संचार हुआ। इसी लेख में आगे आपने लिखा था—"जब से इन सव सभाओं में जान

पड़ने लगी थी, तब से ही मैं सारे भारतवर्ष के लिये एक सार्व-देशिक-धार्य-प्रतिनिधि-सभा की आवश्यकता को अनुभव करता था। मेरी दृष्टिकी सीमा उस समय वढ़ चुकी थी श्रीर मुके वह दिन दूर नहीं दिखाई देता था, जब कि श्रन्य देशों में भी वैदिक-धर्म का डंका बज कर आर्थ-प्रतिनिधि-सभायें स्थापित होनी थीं । मुक्ते उस समय एक सार्वभौम-श्रायप्रतिनिधि-सभा की स्थापना होना भी दुस्साध्य नहीं प्रतीत होता था। ऐसी श्राशा से भरपूर हृदय से भैंने सार्वदेशिक-सभा का प्रस्ताव किया था। इस प्रश्न को कभी पंजाब की सभा श्रीर कभी युक्तप्रान्त की सभा दोनों ही टालती रहीं। फिर नियम बनाने की रुकावट जतलाई गई। मैंने गुरुकुल के लिये भिचार्थ भ्रमण करते हुए भी समय निकाला श्रीर नियम बना मेजे।" इन नियमों पर श्रागरा समाज के उत्सव पर सन् १६०० के फरवरी मास में कुछ प्रतिनिधि-सभाश्रों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित हो कर विचार किया श्रीर उनके संशोधन का काम राजस्थान वालों पर छोड़ा गया। इस संशोधन के काम में ही आठ-नौ वर्ष वीत गये श्रीर १६०८ में गुरुकुल-कांगड़ी के छठे वार्षिकोत्सव पर प्रति-निधि फिर इकट्ठे हुए। इस समय भी सभा की स्थापना नहीं हो सकी श्रीर श्रागरा में जुलाई मास में फिर इकट्टा होने का निश्चय किया गया । जुलाई में तो नहीं, २५ सितम्बर १६०८ को श्रागरा में फिर सब प्रतिनिधि इकट्टे हुए। उसमें नियमादि

सव निश्चित कर लिये गये। नियमानुसार सभा का प्रथम श्रिध-वेशन प्रथम वैशाख सम्वत् १६६६ को देहली में हुआ। इस श्रिघवेशन में महात्मा मुन्शीराम जी उसके प्रधान निर्वाचित हुए और जीवन पर्यन्त सदा आप ही उसके प्रधान चुने जाते रहे । सार्वदेशिक-सभा की स्थापना के इस इतिहास से दो वार्ते स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि आर्थसमाज के उस सब संगठन की इमारत के, जो इस समय इतनी भव्य दीख पडती है, बनाने वाले महात्मा मुन्शीराम जी ही थे। दूसरी यह कि आप बड़े-बड़े राव्दों के पीछे भागते हुए श्रसलियत को श्रांखों से श्रोमल नहीं करते थे। क्या मुन्शीराम जी सार्वदेशिक-सभा को 'सार्वभौम' या 'इयटरनेशनल' नाम नहीं दे सकते थे ? दे सकते थे, परन्तु उसके लिये श्राभी समय नहीं आया था। पीछे चौड़ श्रागे दौड़ की नीति श्रापको पसन्द नहीं थी। श्राप नीचे की नींव दढ़ करने के बाद ही ऊपर की दीवार खड़ी करते थे। इस प्रकार आपके कई वर्षों के निरन्तर आन्दोलन के वाद सार्वदेशिक-सभा की स्थापना हुई श्रौर उसमें प्रागा-प्रतिष्ठा करने का काम भी श्रापको करना पड़ा । देहली में उसके कार्यालय की स्थिर स्थापना की गई, कुम्भ-प्रचार का काम उसकी श्राधीनता में किया जाने लगा और संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के वाद अपना अधिक समय उसमें लगा कर आपने ही मद्रास प्रान्त में प्रचार की स्थिर नींव डाली। सम्वत् १६६६ में

पंजाव के दोनों दलों को एक करने का श्रान्दोन्नन करते हुए श्राप ने गुरुकुल-कांगडी सरीखी सभी संस्थाश्रों को इस सभा के ही श्राधीन करने का प्रस्ताव किया था । उक्त सभा श्रीर श्रार्थ-समाज के सम्बन्ध में श्राप की महत्वाकांचा कितनी महान् . श्रोर ऊंची थी, इस का पता श्राप के जिस लेख से मिलता है, वह श्राप ने सम्वत् १६६६ में लिखा था। उस की कुछ पंक्तियां ये हैं—'यदि यह सारा काम सार्व-देशिक-सभा के श्राधीन हो जाय, तो जहां एक केन्द्र सहा-विद्यालय दृढ़ हो सकता है, वहां प्रत्येक प्रांत में तथा शनै: शनै: प्रत्येक नगर वा प्राम के समीप श्रनगिनत शाखा-गुरुकुल खुल सकते हैं श्रीर वह समय भी हमारी समम में श्रा सकता है, जब कि एक गुरुकुल-विश्वविद्यालय स्थापित हो सके और सारे भुगोल के मनुष्य आत्मविद्या सीखने तथा अपने चरित सुधारने के लिये फिर से इस पवित्र भूमि में आना आरम्भ करें। मेरा यह विचार इस समय एक भ्रान्त चित्त की वड्वड़ से वढ़ कर प्रतीत न होगा, किन्तु मेरा निश्चय है कि जब तक साधारण पुरुषों की दृष्टि में श्रसम्भव उच्च विचारों को लच्य में रख कर काम नहीं किया जाता, तव तक श्रादशै की ऊंची चोटी पर चढ़ना कठिन है। मेरी दृष्टि के सामने तो वह दिन भी घूम रहा है, जव श्चार्यसमाज की संचित शक्ति से प्रेरित सच्चे संन्यासी 'श्रो३म' के मत्त्राडे को श्रमेरिका तथा यूरोप के ऊंचे से ऊंचे गवर्नमेंट

हाउस की सबसे ऊंची चोटियों पर, तोप श्रीर तलवार की सहा-यता के विना ही, स्थापित कर देंगे।"

श्राज श्रायंसमाज को श्रपने जीवन की प्रगति का प्रवाह रका हुआ दीख पड़ता है। उसका कारण यही है कि उसमें उतनी ऊंची और महान महत्वाकांचा रखने वाले ऐसे नेता का श्रभाव है, जो उसके लिये सच्चे पथ-प्रदर्शक का काम कर सके। ऐसे नेता घड़े नहीं जाते, स्वयं ही पैदा होते हैं। निरचय ही महात्मा मुन्शीरामजी उन महापुरुषों में से थे, जो जाति श्रथवा समाज का नेतृत्व कर उसको घोर निराशा, घने श्रन्धकार श्रीर भयानक संकट से पार लगा कर सदा श्रागे ही श्रागे का रास्ता दिखाने के लिये पैदा होते हैं।

#### ३. परोपकारिग्गी-सभा

श्रायंसमाज में परोपकारिगी-सभा की इतनी ही प्रतिष्ठा है कि उसकी स्थापना श्रृपि द्यानन्द ने श्रपने वसीयतनामें के द्वारा की है श्रौर श्रृषि द्यानन्द के सब लेख, पुस्तक, प्रेस श्रौर सम्पत्ति पर उसका श्रिषकार है। वैसे परोपकारिगी-सभा एक संफ़ेद हाथी है, जिससे समाज को संकर-काल में न कुछ सहायता ही मिली है श्रौर न कभी उसकी कोई श्राशा ही उससे पूरी हुई है। श्रायंसमाज के प्रति सरकार की इतनी सन्देहास्पद दृष्टि श्रौर दमन-नीति के रहते हुए भी परोपकारिग्री सभा के कानों पर जूं

नहीं रेंगी। महात्मा मुन्शीरामजी द्वारा उसके श्रधिकारियों के नाम की गई अपील भी वेकार ही सिद्ध हुई। श्राप कुछ प्रारम्भ ही से उससे निराश थे। सम्वत् १६६४ में श्रापने उसके सम्बन्ध में लिखा था—"कई महाशयों का यह विचार है कि परोपकारिणी-सभा को ही सार्वदेशिक-सभा में परियात करने का यत्न किया जावे । मेरा भी पारसाल ऐसा ही विचार था, किन्त एक वर्ष के अनुभव ने मुम्मको निश्चय दिला दिया कि यदि परोपकारियी से सार्वदेशिक का काम लेना हो तो २४--३० वर्षी से प्रथम सफलता नहीं हो सकती। जब तक परोपकारियी में कुछ सभासद आर्यसमाज के विरुद्ध मत रखने वाले बने रहेंगे, तव तक उसका नाम आर्य-सार्वदेशिक-सभा रखना व्यर्थ होगा । सम्भव है, ऐसे सभासद् ३० वर्षों से श्रिधिक समय तक भी जीते रहें।" इस निराशापूर्या श्रवस्था में भी जब श्रापसे सम्वत् १६ ६ ४ में परोपकारिया। सभा का सभासद् होने के लिये आवह किया गया तो श्राप कुछ भलाई की श्राशा से उसके सभासद हो गये। श्रापको सभा के वैदिक-यन्त्रालय का श्रिधिष्ठाता और वैदिक-पुस्तकालय-सभा का समासद् नियत किया गया । जब आर्थ-समाज एवं परोपकारियाी-सभा का इतिहास लिखने के लिये नियुक्त कमेटी ने वर्षभर कुछ नहीं किया, तव वह काम भी ब्रापके ही सिपुर्द किया गया। दो वर्ष लग कर काम करने के बाद भी श्रापको निराश होना पड़ा श्रीर सभा के सब कामों एवं

सभासदी से त्याग-पत्र देने के लिये विवश होना पड़ा। त्यागपन्न में आपने लिखा था—"मुमे इस पद से मुक्त किया जाय, क्यों कि मुमे गुरुकुल के काम के अतिरिक्त और कोई काम करने का अवकाश नहीं मिल सकता। विशेषतः जहां व्यक्तियों के परस्पर के मुगड़े हों, वहां तो मुम्न-से विगड़े स्वास्थ्य वाले मनुष्य का काम करना कठिन क्या असम्भव ही है।" इतिहास का काम आपने शुरू भी कर दिया था। सभा से अलग होने पर उसके लिये इकड़ा किया हुआ सब मसाला सभा को ही सौंप दिया था और भृषि द्यानन्द का प्राप्त पत्र-व्यवहार आपने अपनी और से प्रकाशित कराया था।

श्रापकी इन्ह्या तो यह थी कि सभा के श्रधिवेशन में उपस्थित होकर उसमें ही त्याग-पत्र दें श्रीर सभा की स्थिति भी सब सभासदों के सामने खोल कर रख दें, किन्तु कर्तव्यपरायया (!) सभा के श्रधिवेशन का करवाना भी कुम्भकर्ण की निद्रा खोलने के ही समान श्रत्यन्त दुःसाध्य था। मन्त्री को तार व पत्र देने पर भी सभा का श्रधिवेशन नहीं हुआ। शाहपुराधीश उस समय सभा के मन्त्री थे, उनको आपने लिखा—"जिस सभा की जायदाद श्रीर प्रबन्ध की यह श्रवस्था हो, उसमें प्रवन्ध का काम करना मेरे जैसे श्रादमी के लिये श्रसम्भव है, विशेषकर तब जब कि मेरा शरीर भी श्रारोग्य नहीं श्रीर भविष्य में इस प्रकार के सगड़ों के लिये मैं तैयार भी नहीं। यदि परोपकारिगी सभा के किसी श्रिधिवेशन के शीघ्र होने की सम्भावना होती, तो श्रापने सव पदों का चार्ज उस सभा को ही देता, किन्तु सभा के श्रव किसी श्रिधिवेशन के शीघ्र होने की श्राशा नहीं रही, "" तो यही समभा कि इन वखेड़ों से शीघ्र ही छुटकारा हासिल कर खूं।" परोपकारियी-सभा के प्रति श्रापको सबसे वड़ी शिकायत यह थी कि "मन्त्री तथा प्रधान श्रपने हाथों से काम करने वाले नहीं हैं। महाराजे श्रपने नौकरों पर विश्वास करके उनसे काम कराते हैं, जिससे सभा की हानि होती है।"

पहिले जालन्धर-श्रार्थसमाज के, फिर पञ्जाब-श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद एवं गुरुकुल-कांगड़ी के मुख्याघिष्ठाता एवं श्राचार्य के पदों की जिम्मेवारी को जिस तत्परता श्रीर कर्तव्य-परायणता से श्रापने पूरा किया था, उसको देखते हुए यह सम्भव भी कैसे था कि श्राप कर्तव्य-विमुख और सोई हुई संस्था के साथ केवल नाम के लिये चिपटे रहते ?

## ४. ऋार्यकुमार-सम्मेलन

भारतवर्ष के आर्थ-नवयुवकों के अखिल-भारतवर्षीय संगठन का नाम 'आर्थ-कुमार-सम्मेलन' है। देहली में सम्बत् ११७० में २२-२३ आधिन को होने वाला चौथा अधिवेशन आप के सभापतित्व में हुआ था। अपने ओजस्वी भाषण में आपने अपने को सभापति निर्वाचित करने का कितना सुन्दर कारणः वताया था ? श्रापने कहा था—"श्राज मेरे वाल संफ़द होगये हैं, तथापि श्रार्थसमाज के वृद्ध सेवकों में, काम करते हुए नेता-श्रों में, नवयुवक से नवयुवक हृदय से भी श्रिधिक में श्रिपने हृदय को नवयुवक पाता हूं। आप इसे श्रभिमान समर्मे। मैं इस श्रभिमान का दोप श्रपने सिर पर लेने को तैयार हूं। सुभे ' हर्ष है कि युवक-सम्मेलन का सभापति वना कर श्रापने मेरे इसी सद्गुरा पर ठप्पा लगाया है।" भाषया के श्रन्त में युवर्कों से आपने अपील की थी-"सेवक वनने का यत्न करो, क्योंकि लीडरों की श्रपेत्ता श्रार्थ जाति को सेवकों की बहुत श्रधिक श्रावश्यकता है। जब फभी श्राप का पैर डगमगाने लगे तो राम के सेवक हनुमान का स्मरण कर लिया करो। ""नव-युवको ! मैं पूछता हूं, क्या तुम में से कोई भी दयानन्द रूपी राम का पायक हनुमान वनने का यत्न न करेगा ? महावीर के विना द्यानन्द का काम श्रधूरा पड़ा है। मुभे पूरी श्राशा है कि दयानन्द के काम को पुरा करने के लिये पाप की लंका का विध्वंस करने के लिये तुम्हीं में से महावीर निकर्लेंगे।"

#### ५. हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन

इसी वर्ष भागलपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के चतुर्थ श्रिधिवशन का श्रापको सभापति बना कर, हिन्दी भाषा के लिये की गई श्राप की सेवाश्रों के लिये श्राप के प्रति कृतज्ञता

प्रगट करते हुए हिन्दी जनता ने जहां आप का गौरव किया था, वहां श्राप द्वारा सम्मेलन को भी गौरवान्वित किया था। हिन्दी के कुछ श्रन्य सुप्रसिद्ध लेखकों के समान श्राप को भी हिन्दी भाषा ने उर्दू से श्रापनी श्रोर श्राकर्षित किया था। उर्दू के श्राप श्रोजस्वी लेखक थे। उर्दू में ही श्रापने श्रपना पत्र 'प्रचारक' शुरू किया था और उर्दू में कई टूक्ट और पुस्तकें भी लिखी थीं। पर, हिन्दी का प्रेम भी आप के हृद्य में असाधारण रूप में विद्यमान था। सम्वत् १६५४ के 'प्रचारक' में श्रापने इस श्राशय की एक टिप्पणी लिखी थी कि "दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये कि प्रतिनिधि का दफ़्तर श्रीर श्रार्यसमाजों का पत्न-ज्यवहार श्रार्थ-भाषा में हो जावे। क्या उर्दू का स्थान ऋर्यि-भाषा को लेते मैं श्रपनी आंखों से देखूंगा ?" सम्वत् १६६६ के २१ ज्येष्ठ के 'प्रचारक' में उक्त टिप्पणी की श्रीर संकेत करते हुए श्रापने लिखा था-"क्या यह टिप्पग्गी लिखते हुए मुम्म को स्वप्न भी आ सकता था कि मैं अपनी आंखों से ही न केवल प्रतिनिधि ~ सभा के कार्यालय का सब काम तथा पत्र-व्यवहार ही आर्थ-भाषा में होता देखूंगा, प्रत्युत्त 'सद्धर्मप्रचारक' को आर्थ-भाषा में परिवर्तित देखने के श्रातिरिक्त देवनागरी लिपि के प्रचार के लिये सारे देश में आन्दोलन भी देखूंगा।" आर्यसमाज का यह दावा है कि उसका धर्म सार्वभौम है। इस लिये श्राप सार्वभौम धर्म के लिये सार्वभौम-लिपि नागरी श्रौर भाषा हिन्दी को ही

श्रपनाना श्रावश्यक सममते थे। पंजाब में श्रार्थसमाज द्वारा हिन्दी का प्रारम्भिक दिनों में जो प्रचार हुआ था, उसका सब श्रेय श्रापको ही है।

हिन्दी को श्रपनाने के बाद श्रापने कभी व्यक्तिगत-व्यवहार में भी उर्दू अथवा अंग्रेज़ी से काम नहीं लिया। जब कभी किसी दूसरी भाषा से काम लेने का समय आया तो उसको अपने लिये संकद-काल अथवा श्रापत्काल ही समस्ता । महात्मा गांधी के नेटाल से लिखे हुए जिस पहिले पत्न का पीछे उल्लेख किया जा चुका है, उसका उत्तर आपने हिन्दी में देते हुए यह भी जिखा था कि "जो व्यक्ति हिंदी को देश की भाषा बनाना चाहता है, उसको कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरी भाषा में पत-व्यवहार करे।" इसी से महात्मा जी भी श्रापको हिन्दी में ही पत्र लिखने लग गये थे। 'प्रचारक' को एकाएंक उर्दू से हिन्दी में परिवर्तित करना और गुरुकुल में प्रारम्भ से अन्त तह सब शिला का माध्यम हिन्दी ही रखना हिन्दी की सेवा के लिये किये गये आपके इतने महत्वपूर्या कार्य थे कि उन पर ही सुग्ध होकर श्रापको भागलपुर में 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' का सभा-पति बनाया गया था। सभापति का यह पद किसी धुरन्धर विद्वान् के लिये 'रिज़र्व' सममा जाता था। यह पहिला अवसर था, जब कि विद्वता के साथ-साथ प्रचार झौर सेवा के कार्य को मी कुछ महत्व दिया गया था। हिन्दी के कुछ घुरन्धर

विद्वान् इस चुनाव से असन्तुष्ट थे, किन्तु प्रायः सभी समा-चार-पत्नों ने उसके लिये हर्ष और सन्तोष प्रगट किया था। इलाहाबाद के 'लीडर' ने स्वागत समिति को वधाई देते हुए लिखा था—"लाला मुन्शीराम जी इतने विख्यात हैं कि उनकी प्रशंसा करना व्यर्थ है। जिस सम्मेलन का ऐसा व्यक्ति सभापति हो, उसको श्रवश्य ही सफलता और सहायता प्राप्त होगी।"

सम्मेलन के सभापति-पद से दिये गये आप के भाषण की सव से बड़ी विशेषता यह थी कि आपने राष्ट्र भाषा हिंदी के लिये 'मातृभाषा' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 'श्रभ्युद्य' ने आप के भाषण की रिपोर्ट में इस विशेषता का विशेष-रूप से उल्लेख किया था। माराभाषा को शिला का मांध्यम बनाने के जिये अन्य युक्तियों में आप की एक युक्ति यह थी कि "हमारी सभ्यता के तीन प्रधान चिन्ह हैं—श्रहिंसा, मातृशक्ति का सत्कार श्रौर त्राह्मयात्व । ये तीनों गुगा परकीय भाषां द्वारा परिस्फुट नहीं हो सकते । इसलिये यदि हम परकीय भाषा को अपनावेंगे तो हम भ्रष्ट होंगे - एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे।" किसी अधिक विद्वान् और योग्य व्यक्ति को सभापति न बनाकर श्राप को ही समापति क्यों बनाया गया ? इसके लिये आप ने कहा था- "त्राप ने सोचा कार्य तभी सम्पन्न होता है, जब ब्राह्मग्रा मस्तिष्क से, चित्रय वल से, वैश्य घन से और शुद्र सेवा में उसकी सहायता करे। सम्मेलन को भस्तिष्क की सहायता मिल ही चुकी है और वाहुवल की अपेदाा नहीं है। धन की सहायता मिली है और भी मिलेगी। शुद्र की सहायता और सेवा आप मुमसे चाहते हैं। सर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र को सेवक हनुमान की सहायता न मिलती तो रावण के मारने में कदाचित् वह सफल न होते।" इन शब्दों में कितनी नम्नता और उचाशयता मलकती है!

श्राप हिन्दी के भी वैसे ही सच्चे सेवक, विद्वान् लेखक श्रीर श्रोजस्वी वक्ता सिद्ध हुए, जैसे कि उर्दू के थे। सच पृद्धो तो श्राप को उर्दू का सेवक तो कहना भी नहीं चाहिये। पर, हिन्दी की तो आपने वस्तुतः सेवा की है। हिन्दी में आपने आर्यपथिक लेखराम की जीवनी, ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार, आदिम-सत्यार्थप्रकाश आदि वहुत से प्रन्थ और ट्रैक्ट लिखे हैं। उच्च शिक्ता के लिये गुरुकुल के अध्यापकों द्वारा हिंदी में कृपि-शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिकी श्रौर रसायन श्रादि जटिल विषयों पर भी श्रापने यन्थ लिखवाये श्रौर उनको गुरुकुल की श्रोर से प्रकाशित भी किया । श्रमृतसर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्त के नाते श्रापने जो भाषण दिया वह भी हिंदी में दिया और इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय महा-समाके मंच पर श्रिधिष्ठित करने का सर्वप्रथम श्रेय श्रौर गौरव भी श्रापने ही प्राप्त किया। हिन्दी की सेवा, उस के प्रचार श्रीर देश के एक बड़े हिस्से में उस को जीवित भाषा वनाने का कार्य भी आप के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो हिन्दी के चेत्र में चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा और जिसके कारण आप का नाम हिन्दी के सेवकों की पहली श्रेणी में बंड़ गौरव के साथ सदा ही लिया जाता रहेगा।

#### ६ महान् व्यक्तित्व

श्रापके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में श्रव कुछ श्रधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी सम्वत् १६६६ की एक ऐसी मनोरञ्जक घटना का उद्धेख यहां किया जाता है, जिस से आप के महान् व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। सन् १६१२, सम्बत् १६६६, में लाहौर के 'प्रकाश' ने अपने पाठकों से एक प्रश्न किया था कि उनकी दृष्टि में भारत के हाः महापुरुष कौन-कौन हैं ? एक हज़ार पांच व्यक्तियों ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था। उन उत्तरों में दिये गये नामों के लिये प्राप्त सम्मतियां जोडने पर निम्न-लिखित परिगाम निकका था-श्रीयुत् गोपाज-कृष्ण गोखले-७६२, महात्मा सुन्शीराम-६०३, लाला लाजपतराय-४३३, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक-४७४, पं० मदनमोहन मालवीय-४७५ श्रीर भीष्म-पितामह दादाभाई नौरोजी-४३३। चार वर्ष पहिले सन् १६०७, सम्वत् १६६४, में 'हिन्दुस्तान' ने भी अपने पाठकों से इसी प्रकारका प्रश्न किया था। उसके निर्योय के अनुसार महात्मा मुनशीराम जी का सातवां नम्बर था । इससे प्रतीत होता है कि चार वर्षों में ग्राप बहुत लोकप्रिय हो गये थे। 'प्रकाश' ने इसी सम्बन्ध में लिखा था—"महात्मा मुन्शीराम जी ने अपनी चुपचाप परन्तु स्थिर लोकसेवा के कारणा लोगों के हृदय पर अधिक अधिकार जमा लिया है।" यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता इससे भी अधिक अनुपात से वढ़ती चली गई थी और बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों के हृदय पर अधिकाधिक ही अधिकार करते चले गये थे।

इसी सम्बन्ध में एक और घटना भी बड़ी मनोरंजक है। अन्तिम परिणाम के अनुसार विलक्कल ठीक-ठीक उत्तर देने वाले के लिये 'प्रकाश' की श्रोर से ५० रु० का इनाम रखा गया था। ऐसे ठीक-ठीक उत्तर देने वाले नौ सज्जन थे। एक छोटे से वालक से कहा गया कि उनके काडों को जमीन पर फैला कर उनमें से कोई एक उठा छे। उसने महात्मा जी के परम-भक्त, श्रनन्य-सेवक, श्रद्धासम्पन्न, कर्मशील लुधियाना-निवासी श्री लब्ध्राम जी नव्यड़ के नाम का कार्ड उठाया और ५० रु० का वह इनाम श्रापको मिला। गुरुकुल की श्रोर से गुरुकुल की सेवा के पुरस्कार में रखा गया 'महात्मा मुन्शीराम-पदक' भी श्रापको ही मिला था। सच्चे स्नेह और श्रनन्य मिल का यह स्वामाविक परिणाम था।

सम्भवतः कहा जाय कि 'प्रकाश' तो श्रार्थसमाजी पत्न था, उसका वैसा परिगाम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी।



स्वामी श्रद्धानन्द जी के श्रनन्य मक्ता लुधियाना निवासी श्री लब्भूराम जी श्राय

मंहात्मा मुन्शीराम के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद में पड़ने के लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है। पिछले श्रीर श्रगले पृष्टों में इस विवाद का स्वयं ही निर्णय हो गया श्रौर हो जायगा। हां, उस महान् व्यक्तित्व के सम्बन्ध में दो-एक विशेष घटनात्रों का उद्घेख करना श्रावश्यक है । सन् १६०७ की सुरत-कांग्रेस में फूट पड़ने पर २७ जनवरी १६०८ को श्रीयुत गोखले ने श्रापको कलकत्ता से पक पत्र में लिखा था-''मुम को यह देख कर वड़ी निराशा हुई कि श्राप २७ दिसम्बर को सूरत नहीं पहुंच सके, क्योंकि मैं श्राप से मिलने. के लिये बहुत उत्सुक था। उन दुःखपूर्ण घटनाश्रों के वाद, जिनसे सुरत-कांत्रेस भङ्ग हो गई, श्राप सरीखे व्यक्ति से मिलना श्रीर भी ज़रूरी हो गया है। घटनाश्रों का इस समय जो रुख है, उससे मैं अब भी विचिप्त हूं, और आपके साथ वर्तमान स्थिति पर विचार-विनिमय करने से मुम्तको जो सन्तोष प्राप्त होगा, त्रह दूसरी तरह नहीं हो सकता। आपको सुम से मिलने में जो कठिनाई है, वही मुम को आप से मिलने में है। मैं काम में बुरी तरह गुथा हुआ हूं। मुम्त को नहीं मालूम कि उससे मैं कैसे छुटकारा प्राप्त करूं।" इसके बाद अपना कार्यक्रम और इंगलैएड जाने के सम्बन्ध में लिखते हुए आपने लिखा था— "इस से आपको पता लग जायगा कि इस वर्ष भी मेरे जिये गुरुकुल श्राना सम्भव नहीं है। मैं श्रापको विश्वासं दिलाता है

कि गुरुकुल श्राने की श्रपनी श्रसमर्थता के लिये जितना मुस को दुःख है, उतना शायद ही किसी श्रीर को हो।" इस पत्न से स्पष्ट है कि महात्मा जी के व्यक्तित्व से श्रीयुत गोखले कितने प्रभावित थे ? वे सचमुच महात्मा जी को श्रपना श्रन्तरंग साथी समस्ते थे और व्यवस्थापिका-सभा के काम के सम्बन्ध में भी आपके साथ सलाह-मशवरा करते रहते थे। आपने १७ अप्रैल सन् १९११ के पत्न में लिखा था- "आपके पत्नों के लिये मैं भ्रयन्त श्रनुगृहीत हूं। वास्तव में मैं श्रपना श्रहोभाग्य समस्ता हुं कि स्राप सुसत्को ध्रपना निजी स्रन्तरंग मित्र समसते हैं।" फिर एक पत्र में जिखा था ~ "यदि स्राप पृना स्राकर हमारी सोसाइटी का श्रवलोकन कर सकेंगे, तो हम लोगों को वड़ी प्रसन्नता होगी। यदि स्राप स्राने का निश्चय करें, जैसा कि मुमको विश्वास है कि श्राप ज़रूर करेंगे, तो पहिले सुचना दे दें, जिससे में श्रापके श्रनुकुल श्रपना कार्यक्रम बना रखूं।"

स्वर्गीय गोखले के समान महात्मा गांधी भी जिस प्रकार आप के व्यक्तित्व से प्रमावित थे, उस का एक हलका-सा चित्र पीछे दिया जा चुका है। श्रहमदावाद में सत्याग्रह-श्राश्रम की स्थापना करते हुए उस के सम्बन्ध में गांधी जी श्राप से वरावर परामर्श करते रहे। एक पत्र में गांधी जी ने लिखा था—'श्राप का पत्र मुम्म को वल देता है। मेरे कार्य में श्रार्थिक हिट श्रायगी तब श्राप का स्मर्गा श्रवश्य करूंगा।

आश्रमवासी सब आप के आने की राह देखते हैं। अविध वीतने पर हम सब अधीर हो जार्येगे।" इसी प्रकार एक इसरे पत्र में लिखा था—"मेरी ये आजीज़ी है की थोड़े दीनों के लीये अहमदाबाद को और इस आश्रम को पावन करो। आश्रमवासी आप का दर्शन कर कतार्थ होंगे।" गांधी जी के पत्रों से मालूम होता है कि वह भी आप के साथ अपने हर कार्य के सम्बन्ध में सदा परामर्श करते रहते थे।

दीनवन्धु एग्डरूज़ का आप के प्रति जो स्वाभाविक आक-र्षण् था, उस का उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। दीनवन्धु अपने लिये आप को आंतरिक स्कृतिं का प्रधान साधन मानते थे। सि० हावर्ट सरीखे सरकारी-अधिकारी भी आप से अपने विवाह के लिये विज्ञायत से पत्न द्वारा शुभ-आशीर्वाद मांगते थे। विवाह के बाद विज्ञायत से जौटने पर वह पत्नी सहित आप के समन्न आशीर्वाद लेने के लिये ही उपस्थित हुए थे। मि० रैम्ज़े मैकडानल्ड आदि आप द्वारा जिस प्रकार प्रभावित हुए थे, उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं।

श्राप के व्यक्तित्व की महानता को बतलाने वाली यह केवल दो-एक घटनायें हैं। वैसे भारत के महापुरुषों में श्राप का चाहे कोई सा भी स्थान क्यों न रहा हो, किन्तु श्राम जनता श्रोर विशेषतः आर्य जगत के तो श्राप हृद्य-सम्राट ही थे, जिस ने श्राप की श्रंगुली के इशारे पर गुरुकुल के लिये तन,

मन, धन न्योद्घावर करने में कभी भी हीनता, दीनता श्रयवा कृपण्यता नहीं दिखाई थी श्रोर उस के ही भरोसे श्रापने गुस्कुल सरीखी श्रमम्भव जंचने वाली संत्था को इतना महान् श्रोर विशाल बना कर 'महात्मा' राष्ट्र को वस्तुतः सार्थक कर दिखाया था !



# चौथा भाग

## संन्यास

स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी, २. संन्यासाश्रम में प्रवेश,
 श्रार्थसमाज का इतिहास, ४. गढ़वाल में दुर्भिन्न-पीड़ितों की सहायता, ४. धौलपुर का समाज-मन्दिर, ६. राज-नीति के विस्तृत त्त्र में, ७. गुरुकुल में फिर दो वर्ष, ८. सार्वदेशिक-सभा श्रौर मद्रास में दिलतोद्धार, ६. हिन्दू-महासभा,
 १०. शुद्धि, १९. संगठन,
 १२. श्रार्थसमाज, १३. श्रन्तिम दिन, १४. श्रमर-पद
 की प्राप्ति ।



्रे श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी संन्यासी हैं न्यासासूम में प्रवेश करने के दिन किया हुआ चिख )

#### १. स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी

श्रार्थ जनता के महात्मा मुन्शीराम, संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के वाद, स्वामी श्रद्धानन्द वन कर मनुष्यमात के हो गये। उन पर श्रकेली श्रार्थ जनता का श्रिधिकार न रहा, मनुष्यमात का उन पर श्रिधकार हो गया। गुरुकुल के लिये सर्वमेष-यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाले त्यागी ने देश, समाज श्रीर राष्ट्र के लिये श्रादर्श सर्व-त्यागी वन कर दिखा दिया। गुरुकुल के लिये जिस ने गले में भित्ता की मोली डाली थी, श्रव उस ने मनुष्यमात की सेवा के लिये सदा के लिये ही भित्तुक का वाना पहन लिया। समय ही कुद्ध ऐसा श्रा गया था कि महात्मा मुन्शीराम जी

सरीखे व्यक्ति का देश के एक कोने में वैठा रहना सम्भव नहीं था । जन मुन्शीराम जी ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था, तन यह कीन जानता था कि आर्यसमाज में नेता के अभाव की पूर्ति करने के लिये ही आप ने आर्थसमाज में प्रवेश किया था। जिस समय गुरुकुल खोलने का आप स्वप्न देख रहे थे, उस समय किस को पता था कि श्रनुव्रता पत्नी का वियोग गुरुकुल के लिये किये जाने वाले सर्वमेध-यज्ञ की पूर्व सूचना है ? इसी प्रकार जव धापने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने का विचार किया था, तव किसको मालूम था कि आप के लिये इतना महान् और विस्तृत कार्यचेत्र तय्यार हो रहा है । महात्मा गांधी के सत्याप्रह की उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देहजी की शाही जामा-मसजिद, घराटाघर, अमृतसर-कां ग्रेस और सियांवाकी जेल की घटनाओं का किसी को स्वप्न में भी विचार न था। संन्यासी के लिये गोरे अथवा काले, जाति अथवा सम्प्रदाय और धर्म अथवा समाज का कोई वन्धन श्रीर मेर नहीं है । मनुष्य-कृत भेर-भाव से ऊपर उठा हुआ वह मनुष्यमात्र का सेवक है। सेवक के इस कर्तव्य को स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जिस तत्परता के साथ निभाया उसकी तुलना इघर किसी के साथ करना सम्भव नहीं है। धौलपुर के समाज-मन्दिर के लिये, गढ़वाल के दुर्भिन-पीड़ितों के लिये, देहली की अन्याय-पीड़ित मुस्लिम जनता

फे लिये, गुरु का वाग में धर्मयुद्ध में लगे हुए सिखों के लिये, सदियों की वंश-परम्परा से पद-दिलत दिल्ला की श्ररप्रय ठहराई हुई मृक जातियों के लिये और घर के द्वार खोल कर गहरी नींद की मृद्धित श्रवस्था में पड़े हुए तथा दिन पर-दिन नष्ट होते हुए हिंदू-समाज के लियं भी श्रार्य संन्यासी के हृद्य में, सभी के लिये, एक-सा दुई था। उसने सत्र किसी की विना मेद-भाव के श्रोर विना किसी पत्तपात के सेवा की । वीमारी में निरन्तर गिरता हुश्रा स्वास्थ्य नहीं देखा, दिन में चौबीस घराटे काम करने के बाद जागते विताई हुई राह्मियां नहीं गिनीं श्रीर देहली से वम्बई, वम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ता से वर्मा, वर्मा से हरिद्वार श्रीर हरिद्वार से लाहीर तक का मार्ग वार-वार नापते हुए भी कभी थकान अनुभव नहीं की। वेद के 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत ए समाः' के श्रादेश को मृत्यु श्राने के चाए तक श्रापने वरावर पालन किया। वीमारी के त्रिस्तर पर पड़े हुए भी आप की मानसिक क्रिया कभी वन्द नहीं हुई। सदा ही सामने सुलगती हुई आग की सपटों में कृद् कर श्रापने श्रपनी सचाई का परिचय दिया। नीति के 'मृत्युना गृहीत इव केरोपु' के उपदेश को सदा सामने रखा। जिस किसी पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प किया, उस की चोटी पर ही चढ़ कर सांस लिया। जिस काम को हाथ में लिया उसको सफल करके ही छोड़ा। जिस किसी चेल में पैर रखा,

उसी में चोटी के नेताश्रों की भी चोटी पर जा पहुँचे। इसी लिये इस जीवन के संन्यास-काल में आपने जनता की दृष्टि में परित्राट् से भी अधिक ऊंचे सम्राट् पद को प्राप्त किया। जनता की श्रद्धा की श्राप प्रतिमा थे श्रौर उसके विश्वास की मूर्ति । गुरुकुल के लिये जिस जनता ने आपको हर एक अपील पर आंख मृंद कर लाखों दिये थे, श्रव वह श्राप की हर एक वात पर श्राप के सामने लाखों का ढेर लगाने लग गई। जनता के प्रति नेता के कर्तव्य-पालन में आपने कभी चुक नहीं की, उसके प्रति कभी विश्वासघात नहीं किया और जनता ने भी श्रपने नेता के प्रति कोई चूक नहीं की, उसकी किसी भी वात को अनसुना नहीं किया। संन्यास-कालं की यह जीवनी साहस, त्याग, पुरुपार्थ, श्रात्म-विश्वास तथा कर्मशील जीवन की वह शिलाप्रद-कहानी है, जिस का श्रन्त श्रमर-पद की प्राप्ति में होता है और चरित्रनायक के साथ-साथ वह कहानी भी श्रमर होजाती है।

#### २. संन्यासाश्रम में प्रवेश

सम्वत् १६७३ के २८ चैत्र तद्तुसार सन् १६१७ के ६ श्रप्रैल का वह दृश्य कितना गम्भीर, सुन्दर श्रीर भव्य था, जिस में गुरुकुल के प्राण महात्मा मुन्शीराम जी के प्रति समस्त भारतीय श्रार्य जनता के प्रतिनिधियों की, पन्द्रह-वीस इज़ार श्रार्थ खी-पुरुषों की उपस्थिति में, न केवल कुलवासियों की श्रोर से किन्तु आर्य जनता की श्रोर से भी कृतज्ञता प्रकट की जा रही थी। गुरुकुल के उस पन्द्रह्वें उत्सव पर गुरुकुल के लिये धन-संप्रह की आपील करने के समय, श्रपील न करते हुए, श्राप को गुरुकुल से विदा होते हुए—वानप्रस्थ से संन्यासाश्रम में श्रथवा आर्यसमाज की सेवा के सीमित चेत्र से मनुष्यमात्र की सेवा के विस्तृत चेत्र में जाते हुए—मान-पत्र देने का श्रायोजन किया गया था। उस समय आर्य जाति की श्रोर से आप की सेवा में निन्न लिखित मान-पत्र भेट किया गया था:—

#### षायं जाति के एद्वसमाह !

याज आप समार् से भी कंचे परिवार् के सिंहासन पर अधिरोहण करने लगे हैं। याज जो पुणांजिल लेकर हम आप की सेना में आते हैं, वह आंसुओं से भीगी हैं। यहापे हम जानते हैं कि जहां आप अन तक आये जाति के हदयों पर इस अधिकार से शासन करते थे जो आये जाति ने स्वयं आपको आपके गुणों पर सुन्ध होकर आपके गले में पहनाया था, वहां अन आप उस अधिकार से शासन करने जिसके लिये आप केवल परम साम्नी के आगे उत्तरदाता हैं, तो भी हदय हव हुये बिना नहीं रहता।

श्रीमन्! श्रायं जाति श्रान बताना चाहती है कि जहां श्रय तक श्राप की तेवा के लिये थन, समय श्रोर प्रेम का दान करने में वह दिन्द नहीं हुई, श्राज इस विदाई भीर मिलाप के विलक्षण संगम में वह श्रपने एक सच्चे पुत्र पर शब्दों की वर्षा करने में भी दिन्द नहीं है। यदि है, तो केगल इसलिये कि हृदय भरा

हुत्रा है, केवल इसलिये कि प्राप का कीर्ति गान करने के लिये शब्द उन्तिततम साधन नहीं हैं।

भारत का विशेषतः पंजाय का कीन-सा काना है, भी प्यापके प्याजस्थी नाद से न गृंजा हो, जिसमें प्याप के विदिक्ष धर्म, यहिष दयानन्द प्यार प्यायं जाति के प्रति प्रयाध प्रेम का कोई न-कोई रमारक न हो, जिसमें प्राप के उस प्रपूर्व त्याग का कोई न कोई दृश्य उपस्थित न हो, जिसके कि एक जीते उदाहरण इस गुरुजुल में प्राज हम प्रापकी सेवा में उपस्थित होते हैं। इस कार्य के लिये इससे प्रज्झा स्थान हम नहीं चुन सकते थे। इन भावों से इस भूमि में हम सजाद की विदाई देने हैं प्यार परिवाद के नरगों में सिर भुकाते हैं। राजन् ! प्रापका गंगल संकल्य पूर्ण हो। भगवन् ! प्राप हमें प्यारीवाद दें। राजायों का राजा तथा परिवाजकों का परिवाजक हम सब की प्यारीवाद दें। प्राचार्य दयानन्द का महायस पूर्ण हो।

यशंवद-यायं जाति |

इस मान-पत्र के लिये धन्यवाद देते हुए उपस्थित स्त्री-पुरुपों से संन्यासाश्रम का कर्त्तन्यपालन करने के लिये श्रापने श्राशीर्वाद मांगा। उस समय यूरोप का महायुद्ध ज़ोरों पर था श्रीर चारों श्रोर श्रार्थिक संकट तथा निराशा ह्याई हुई थी, फिर भी विना श्रपील किये ही गुरुकुल के लिये ७१ हज़ार रुपया नक़द जमा हुआ था। श्रार्थ जनता के श्राप के प्रति श्रगाध प्रेम की यह स्पष्ट सान्ती थी।

सम्वत् १६७४ की पहिली वैशाख, १२ श्रप्रैल सन् १६१७, को श्रापने मायापुर-वाटिका-कनखल में संन्यासाश्रम में प्रवेश



वीच में म्वामी श्रक्षानन्द ी हैं। उनके बार्ट घोर महाशय कृप्ण तथा पणिडन स्थेदेव जी ( गुरुबुल के माननीय संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार

किया। उससे पहिले दिन सबेरे श्रापने महाविद्यालय के ब्रह्म-चारियों को विशेष उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में विदाई की श्रोर निर्देश करते हुए श्रापका गजा भर श्राया। श्रधिक वोलना कठिन हो गया। ब्रह्मचारियों श्रीर उस भूमि से विदाई लेना कुळ सहज नहीं था। वसे तो श्रापने जालन्धर से भी इस भूमि के लिये विदा ली थी। पर, उस दिन प्रेम श्रीर कर्तव्य में इतना संघर्प नहीं हुआ होगा, जितना कि इस दिन इस भूमि को छोड़ते हुए हुआ। मनुष्य का मन किराचे के छोटे से मकान में भी फैंस जाता है। फिर यह भूमि तो, जिसमें कभी दिन में भी दिया जलाना पड्ता था, श्रापकी जीवन-साधना के फल स्वरूप इतनी उक्त्वल हो गई थी कि वह संसार के समस्त प्राणियों को अपनी ओर श्राकर्षित करने लग गई थी । श्रापका मन तो उसकी धृिल के एक-एक झागु-परमागु तक में फँसा हुआ था। गीतम बुद्ध के समान घर-गृहस्थी का त्याग कर आप इस भूमि में आये थे, आज वोधि-वृत्त के नीचे की तपस्या पूरी होने पर संसार को उसका दिव्य-सन्देश सुनाने का श्रवसर उपस्थित हुआ था। एक बार मोह-माया, ममता तथा प्रेम पर कर्तव्य ने फिर विजय लाभ की । मध्यान्ह समय उस राजिंप ने उसी प्रकार इस भूमि से विदा ली, जसे कि पन्द्रह वर्ष पूर्व इसमें प्रवेश किया था। उसके हृदय में आज भी वैसा ही उत्साह, पुरुषार्थ और महत्वाकांका थी, जिसी कि आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व थी। पर, पीछे चलने वाले

चौंतीस के स्थान में दो सी से श्रिधिक ब्रह्मचारी थे श्रीर सव के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, हृदय सब के मुक्तिये हुए थे। कर्तव्य की विजय-यात्रा का वह जलूस श्राचार्य के वँगले से होता हुआ कनखल हो कर मायापुर पहुंचा । श्राचार्य को वहां छोड़ कर सब ब्रह्मचारी लीट आये और दूसरे दिन सवेरे ही संस्कार में सिम्मिलित होने के लिये फिर मायापुर प्रहुंच गये। गुरुकुल-उत्सव पर पधारे हुए संन्यासी, नेता श्रीर बहुत-से श्रार्य स्त्री-पुरुष भी उस मंगल-महोत्सव में सिम्मलित होने के लिये रुक गये थे ! मायापुर-वाटिका धन्य हो गई, जहां आर्यसमाज को ऋषि दयानन्द के वाद स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी के रूप में वह महान् विभृति इतनी जल्दी फिर प्राप्त हो गई, जो दूसरे देशों वथा समाओं को सदियों में कभी एक बार बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ करती है। सबेरे नी वजे संस्कार शुरू हुआ। आधी विधि के बाद पीले डुपट्टे के वेश को उतार, दाढ़ी-सिर मुंडवा कर जब श्राचार्य संपेद धोती पहिने हुए फिर यज्ञशाला में श्राये, • तन का दृश्य देखने वालों में इस आयु में कौन भूल सकता है ? कितनों की श्रांखें उस समय डवडवा गईं। प्रेम श्रोर भक्ति के . श्रांसुश्रों के मोती श्रांखों से मतने लगे। श्राचार्य ने खड़े होकर बड़े गम्भीर-माव से कहा—''श्रद्धा से प्रेरित होकर ही आज तक के इस जीवन को मैंने पूरा किया है। श्रद्धा मेरे जीवन की श्राराध्य देवी है। अब भी श्रद्धा-भाव से प्रेरित होकर ही मैं

संन्यासाश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। इस लिये इस यज्ञकुएड की श्रिम को साली रख कर मैं श्रपना नाम 'श्रद्धानन्द' रखता हूं, जिससे में श्रगला सब जीवन भी श्रद्धान्य बनाने में सफल हो सकूं।" इस प्रकार श्राचार्य ने गुरुकुल के श्राचार्य का पीला वस्त्र उतार कर संसार के श्राचार्य का मगवा वस्त्र धारण कर लिया श्रीर महात्मा 'मुन्शीराम' नाम त्याग कर 'श्रद्धानन्द संन्यासी' नाम रख लिया। वित्तेषणा, पुत्रेषणा श्रीर लोकेषणा श्राप वर्षों पहले ही त्याग चुके थे। केवल एक गुरुकुलेषणा वाक़ी थी। उसके भी बन्धनों से मुक्त हो कर श्राचार्य ने लोक-सेवा के निर्द्धन्द्व लेव में प्रवेश कर लिया।

### ३, आर्यसमाज का इतिहास

संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद कुछ रोगों की निवृत्तिं के पीछे गुरुकुल-कुरुज्ञेत में श्रापने चातुर्मास्य किया। उसी समय श्राप ने 'श्रार्थसमाज का इतिहास' लिखने के बहुत पुराने संकल्प को पूरा करने का निश्चय किया। परोपकारिगी-सभा की श्रोर से भी सम्वत् १६ ६६ में श्राप ने यह काम श्रपने हाथं में लिया था, पर सभा के कार्य से श्रसन्तुष्ट होकर उस समय उस को वीच में ही छोड़ देना पड़ा था। १७ भाद्रपद सम्वत् १६७४ के 'प्रचारक' में श्रापने श्रपने इस संकल्प की घोषणा करते हुए लिखा था— 'समकालीन इतिहास लिखने का काम

वड़ा कठिन तथा दुस्साध्य समभा जाता है और है भी ऐसा ही। परन्तु मैंने फिर भी इस आशा पर काम आरम्भ किया है कि प्रथम तो मैं श्रपने व्यक्तित्व को जुदा रख कर निष्पत्त भाव से आर्यसमाज का इतिहास लिखने की अवस्था में आ गया हूं। यदि मैंने घटनाओं का ठीक परिखाम निकालने में कहीं ठोकर खाई तो उसे आने वाले इतिहास-लेखक सुधार लेंगे।" इस घोषणा के अन्त में आर्यसमाजी पत्नों के सम्पादकों से पत्नों की फ़ाइजें श्रीर संस्थाश्रों के संचालकों से उन की रिपोर्ट भेजने के लिये श्रपील की गई थी । इतिहास के साथ साथ दसों उपनिषदों का हिन्दी तथा श्रंयेज़ी में भाष्य करने का भी विचार किया । इतिहास की सामग्री जमा करने के लिये आर्यसमाजों में घूमने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । दो मास का दौरे का कार्य-क्रम बना कर श्राप निकल पड़े। इतिहास की सामग्री जमा करने के साथ-साथ व्याख्यानों द्वारा 'ब्रह्मचर्य का सन्देश' जनता को सुनाते हुए आचार की शुद्धता की श्रोर विशेष ध्यान श्राक-र्षित करने का यत्न भी किया। पंजाब के दो मास के दौरे में इतिहास की वहुत सामग्री हाथ श्रागई और चारों श्रोर से भी वहुत सा मसाला श्राना श्रारम्भ होगया। दौरे के बाद कुरुत्तेत्र में कार्य आरम्भ किया ही था कि प्रतिनिधि-सभा, पंजाव के प्रधान श्री रामकृष्ण जी तथा गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य श्री रामदेव जी के आग्रह तथा श्रन्तरंग सभा की प्रार्थना पर

श्रापने गुरुकुल कांगड़ी में हो बैठ कर इतिहास लिखने का निश्चय किया। पौष मास में आप गुरुकुल-कांगड़ी आगये। २१ पौष सम्वत् १६७४ के 'प्रचारक' में प्रस्तावित इतिहास का एक ख़ाका प्रकाशित कराया गया। गुरुकुल-कांगड़ी के सोलहें वार्षिकोत्सव अर्थात् चैत्र सम्वत् १९७४ तक आपने इतिहास की श्रच्छी तय्यारी करली थी और कोई ३२ हज़ार काग्रज़ों की जांच पड़ताल भी कर ली थी। इतिहास जिखने का कार्य शुरू होने को ही था कि गढ़वाल की दुर्भिन्त-पीड़ित जनता की दुःख-भरी घ्राहों ने उधर खींच लिया । पांच-द्यः मास उस काम में निकल गये। फिर त्रायंसमाज-धौलपुर की समस्या सुलमाने में एक मास लग गया। इसी वीच में कनखल के पास कटारपुर में हिंदू-मुसलमानों में भयानक मार-पीट होगई, जिसमें कनखल के भी कुद्ध रईस व साहुकार पकड़े गये। कनखल तथा हरिद्वार के श्रास-पास इतना श्रातङ्क छागया था कि ग्रंह खोलते हुए भी लोग डरते थे। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुक़ह्मा लड़ने आदि में तो कोई प्रत्यन सहायता नहीं की, किंतु कनखल-हरिद्वार के लोगों को काफ़ी धीरज वँघाया, गिरफ़्तार हुए लोगों के परि-वारों को हौसला दिया श्रौर उनकी द्देभरी श्रावाज को दूसरे नेतास्रों तक पहुँचाया। महामना मालवीय जी को इसके जिये प्रेरित करने वालों में स्वामी जी का बहुत श्रिधिक हाथ था। कटारपुर गुरुकुल के सामने गंगा के ठीक दूसरे पार था। इस-

लिये पुलिस की कृपा-दृष्टि गुरुकुल पर भी पड जाती, यदि स्वामी जी उस समय सत्साहस का परिचय न देते। इसी समय गुरुकुल में इनफ़्लुएंज़ा की वीमारी फूट निकली जिसने भयानक रूप धारण कर लिया था। श्राचार्य रामदेव जी के परिवार पर भी उसने हमला बोल दिया था। इसिलिये आप ब्रह्मचारियों में आ-जा नहीं सकते थे। डेढ-दो मास स्वामी जी ने वैसे ही लग कर बढ़ाचारियों की सेवा की, जैसे कि प्राचार्य होते हुए करते थे। अपने वंगले के पास ही रोगियों का कैम्प डलवाया, बँगले का कुछ हिस्सा भी खाली कर दिया श्रीर स्वयं दिन-रात सव व्यवस्था का निरीक्ता करते रहे। नवस्वर में लाहौर-श्रार्थसमाज का उत्सव भुगता कर देहली श्रागये श्रौर देहली में नया वाज़ार में सेठ रम्बूमल जी के उस नये मकान में स्थिर रूप से रहना शुरू कर दिया, जो उन्होंने आपके आधीन कर दिया था। इसी मकान में आप ने असर-पद की प्राप्ति की। उस मकान का नाम 'श्रद्धानन्द-भवन' श्रौर नया वाजार का नाम 'श्रद्धानन्द-वाज़ार' रखा गया। देहली में देश के सार्वजिनक जीवन में कुछ ऐसा पैर फँसा कि इतिहास बीच में ही रह गया। कई वार संकल्प तथा यत्न करने पर भी श्रौर दो-एक वार कुछ लिख लेने पर भी वह काम पूरा नहीं हो सका । मथुरा की श्रीमद्दयानन्द्-जन्म शताब्दि के शुभ-श्रवसर पर श्राप के सुयोग्य पुत पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने उस संकल्प को पूरा किया भीर 'आर्यसमाज के इतिहास' का पहिला भाग लिख कर प्रकाशित किया । श्रापकी वड़ी इच्छा तो यह थी कि श्रायंसमाज कं सन्वन्य में आप अपने निजी अनुभवों को प्रकाशित करें। पर, स्वापकी पह इच्छा पूरी न हुई और आपकी इच्छानुसार ध्यायेनमाज का इतिहास भी पूरा नहीं जिल्ला जा सका ।

## ४ गढ़वाल में दुर्भिच-पीड़ितों की सहायता

गुरुकुल से किसी कार्यवशान स्वामी जी विजनीर गये। वहां श्राप को पता चला कि समाचार-पत्नों में उत्तराखयड गढ़वाल में दुर्भिण फेलने के जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वे सब ठीक हैं। उन में मन्देह के जिये गुझायश इसिलये थी कि सरकार की छोर से दुभित्त के होने का खगडन किया जा रहाधा। इस में सरकार का कुद्ध हेतुभी था। मुख्य हेतु तो यह था कि गड़वाज में यूरोप के महायुद्ध के लिये भरती का काम खुव ज़ोरी पर था । दुर्भिन पीड़ित लोग निवाह का कोई और उशय न देखकर मेना में दवादव भरती हो रहें थे । सरकार यह कसे सहन कर सकती थी कि मैदान के लोग पहाड जाकर उस के इस कार्य में खजज पैदा करें। दुर्भित्त की पीड़ा दूर होने से ही उस में खलल पैदा होने का भय था। ईसाई-मिशनरियों ने भी गढ़वाल में प्रापना मायाजाल प्राच्छा विद्याया हुआ था। उन के कार्य में खलल पैदा होने मे भी सरकार की स्पष्ट हानि थी। श्रज्ञानान्धकार में सोयी पड़ी हुई जनता का मैदान के सार्वजिनक कार्यकर्ताओं के साथ संसर्ग में श्राना भी सरकार को श्रमीष्ट नहीं था। दुर्भिन को छिपाने का यल करते हुए भी सरकार से कुछ भूकें हो गई। एक तो ज़मीन का नया बन्दोवस्त शुरू कर दिया, जिस पर वहुत शोर मचा। सरकार ने इस को शुरू तो किया था दुर्भिक्त की श्रवस्था क्रिपाने के लिये, किन्तु प्रतिकृत आदीलन इतना वढ़ा कि प्रांतिक कौंसिल में भी प्रश्न उठा कि दुर्भिच के दिनों में यह नया वन्दोवस्त क्यों किया जा रहा है ? वहां कह दिया गया कि दुर्भित्त नहीं है, वन्दोबस्त जारी रहेगा । पर, असन्तोप की आग की लपटें युद्ध के मैदान में गई हुई गढ़वाली सेनाधों में जा फैलीं। इस पर वन्दोवस्त का काम एकाएक ही वन्द करना पंड़ां। दंसरी भूंल संरकार से यह हुई कि बद्रीनाथ की यात्रा यह कह कर वन्द कर दी गई कि वहां बहुत सहंगी है। धर्म-पंरायगा लोगों में वड़ी खलवली मच गई। उन्होंने अपने स्वार्थ-वश ऊपर श्रनाज मेजना श्रौर यात्रा खुलवाने का श्रांदोलन शुरू किया। यात्रा खुलने का उद्देश्य पूरा होते ही श्रनाज मेजना वन्द कर दिया गया। स्वामी जी का हृद्य कुछ प्रारम्भ से ही ऐसे दुर्मिनों के समय बहुत न्याकुल हो जाता था। गुरुकुल



संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (२) गर्नी में खंडे होकर वाल तोड़ने की विधि पूरी की जा रही है। भक्त लिंडमूराम जी पानी का लोटा लिये सामने खंडे हैं।

में रहते हुए भी देश में कभी कहीं दुर्भिन्त पड़ने अथवा बाढ़ श्राने पर श्राप श्रध्यापकों तथा ब्रह्मचारियों को कुछ न-कुछ त्याग करने के लिये श्रवश्य ही प्रेरित किया करते थे। पहिले ही त्याग का जीवन विताने वालों का थोड़ा-सा भी त्याग दूसरों में वहुत वड़ा त्याग करने की स्फूर्ति पैदा कर देता है। अपने कार्यकर्तात्रों द्वारा स्वयं ब्रानुसन्धान करके वस्तुस्थिति मालूम की श्रीर लाहीर के उर्दू दैनिक 'देश' में एक श्रपील प्रकाशित कर दी । वह ता० २३ अप्रैल सन् १६१८ के दिन प्रकाशित हुई और ता० २४ अप्रैल से ही गुरुकुल कांगड़ी में आप के नाम पर मनी आर्डर पर मनी आर्डर आने शुरू हो गये। ता० २४ को भारत-हिन्दु-सभा के मन्त्री जागे श्रौर तारीख २५ को महात्मा हंसराज जी की भी एक अपील समाचार-पत्नों में प्रकाशित हुई। यत्न किया गया कि सव मिल कर काम करें। पर, श्रलग-श्रलग ढपली पर श्रलग-श्रलग राग श्रलापने की भारत की वीमारी उस समय भी कैसे दूर हो सकती थी? फिर भी श्रलग-श्रलग कार्यत्तेत वांट लिये गये। कोटहार के मार्ग से पौड़ी-श्रीनगर होते हुए वद्रीनाथ तक सहायता पहुंचाने का काम स्वामी जी के सिपुर्द हुआ। स्वामी जी गुरुकुल से ३ मई को पहाड़ी-जङ्गल रास्ते से कोटद्वार को चल दिये। रास्ते में भगड़्खाल में एक पुरानी पाठशाला को ईसाई-पाद्रियों के हाथ से निकाल कर उसका स्वतन्त्र प्रवन्य कर दिया श्रौर उसके लिये २५०० रु० की श्रपील करते हुए साथ में उससे कुछ दूरी पर एक श्रीर वेसा ही स्कृल चलाने के लिये भी २५०० रु० की ध्रपील समाचार-पत्नों में निकाल दी। विना विलम्ब ५ हजार रुपये आपके पास आ गये और वे गुरुकुल-कांगड़ी के कोष में पाठशालाओं के लिये जमा कर दिये गये। कोटहार पहुंच कर पिराडत गंगादत्त जी के सहयोग से दुर्भिन-पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की सब व्यवस्था की। ७ मई को श्रापको कन्या-गुरुकुल के सम्बन्ध में देहली में होने वाली एक सभा के लिये वहां जाना आवश्यक था। उसको निवटा कर आप १० को गुरुकुल लीट आये। यहां महामना मालवीय जी की इलाहा-वाद-भारत-सेवा-समिति के मन्त्री श्री हृद्यनाथ जी. कुञ्जरू इलाहावाद से श्राकर श्रापको मिले। उन्होंने समिति की श्रोर से श्रापके दल के साथ मिल कर काम करने की इच्छा प्रकट की । आपने सहर्ष स्वीकःर किया । दोनों ने एंक साथ मिल कर काम शुरू किया। स्वामी जी ने स्वयं पौड़ी में जाकर श्रासन जमाया। श्रपने सुपुर्द किये गये कार्यचेत्र में पांच कैम्प खोल कर स्वयंसेवकों का जाल दिखा दिया। एक-एक गांव में घूम कर एकदम असहाय तथा कुछ-कुछ पीड़ित लोगों की तालिकाएं तय्यार की गईं। श्रसहायों को सुफ़्त सहायता दी जाती थी श्रीर कुछ-कुछ पीड़ितों को सस्ते दामों में श्रत्र मोल दिया जाता था। गुरुकुल के बहुत से स्तातक और ब्रह्मचारी श्रापके पास

सेवा के लिये जा पहुंचे थे। १२ श्रावर्ण सम्वत् १६७५ के 'प्रचारक' में आपने लिखा था—"जो रुपया और अनाज आज तक मेरे तथा भारत-सेवा-सिमिति के पास दान में आ चुका है, उसका जोड़ ८५ हज़ार के लगभग है। मैं गुरुकुल के स्नातकों, महाचारियों तथा गुरुकुल के प्रेमियों के प्रतिनिधि-रूप से ही काम कर रहा हूं। श्राज तक सव काम मेरी श्रध्यवाता में हो रहा है। मैं उन सब को आर्य जनता की ओर से धन्यवाद देता हुं, जिन्होंने निस्त्रार्थ-भाव ख्रौर परिश्रम से काम करने में आर्य-जाति के नेताश्रों का हाथ वँटाया है। परमेश्वर उन सब को भविष्य में इससे भी श्रिधिक धर्म-भाव से काम करने के लिये प्रेरित करे—यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।" पूरे दो मास स्वामी जी ने पहाड़ पर विताये। १६ दिन में २६८ मील का दौरा किया । रोप दिन पौड़ी में वैठ कर सव काम की व्यवस्था करते रहे । सेवा-सिमिति के श्री वंकटेशनारायण जी तिवारी को सव काम संभलवा कर ४ अगस्त को आप गुरुकुल लौट आये।

इस काम के लिये ७०३३०। आपके पास जमा हुआ। १४३८६। । गढ़वाल में खर्च किया गया। १० हज़ार रुपया आर्य-प्रतिनिधि-सभा पञ्जाव को ऐसे ही किसी भावी-संकट कें निवारण के काम में लाने के लिये आपने सौंप दिया। १ हज़ार भारत-सेवा-समिति के सुपुद्दे कर दिया। १००) रु० अळूतो छार के काम के लिये प्राप्त हुआ था, वह उस काम में लगा दिया गया।

शेष धन, दुर्भिन्न-कार्य की रिपोर्ट और उत्तराखयद-सम्बन्धी कुछ साहित्य प्रकाशित कर उसकी दानियों के पास पहुंचाने में खर्च हुआ। पीड़ी से लौटते हुए कोई २३००० क० का अन्त वरेरः आप तिवारी जी के सुपुर्द कर आये थे और गुरुकुल से भी दस हज़ार रूपया बीमा से भेजा था। उस सब का हिसाय भारत-सेषा-समिति के ही पास रहा। बिना कहीं आये गये और विना किसी विशेष यत्न के केवल एक अपील पर इतनी घड़ी रक्म आपके पास चले आना आपके प्रति जनता के प्रेम, विश्वास एवं अद्धा को प्रगट करता है।

इस प्रकरण में दो-एक घटनाओं का उद्देख करना आवश्यक है। प्रारम्भ में सरकार की ओर से आपको तथा आपके कार्य-कर्ताओं को सब सह्ितयंत प्राप्त थीं, किन्तु यह अनुकूलता अधिक दिन कायम नहीं रही। जिस भाव से सरकार दुर्भिज की वात्तविकता को द्विपा कर मदान के लोगों को उपर नहीं आने देना चाहती थी, वह भाव बिलकुल दवा नहीं था। थोड़े ही दिन बाद वह फिर जाग उठा। भारत-सेवा-सिमिति का मत्यहा पाड़ी में किम्प पर फहरा रहा था। पहाड़ी जिलों के मिजस्ट्रेट तो वहाँ के राजा ही होते हैं। उसकी आंखों में वह चुभने लगा। अर्दली की मार्फत मत्यहा उतारने का हुक्म मेजा गया। स्वामी जी ने कह दिया कि 'जाओ, अपने मालिक से कह दो कि यह मत्यहा गोखले की आत्मा ने लगाया है। सिवा उसके दूसरा

कोई इसको उतार या उतरवा नहीं सकता।" यह ग्रस्ताखी सर-कारी श्रधिकारियों को उभारने के लिये वहुत थी। प्रदेश-भर में सरकारी अधिकारियों ने कुछ जी-हुज़रों को साथ लेकर स्वामी जी श्रीर उनके सहकारियों के प्रतिकृत एक पड़यन्त्र रचा। एक स्वयंसेवक द्वारा गढ़वाली लोगों की सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक-श्रन्धविश्वासों के सम्बन्ध में 'प्रचारक' में लिखे गये लेखों को लेकर ध्रनपढ़, ध्रशिक्तित श्रीर नासमम जनता को उभारा गया । उनको कहा गया कि 'श्रार्था' इस बहाने ध्रार्य धर्म को फेलाने के लिये यहां स्राये हैं। गढवाली लोगों की पंचायत करके साथियों सिहत स्वामी जी के विरुद्ध सामाजिक वहिष्कार का फ़तवा दिया गया। उन द्वारा स्थापित अन्न के भएँडारों का भी वहिष्कार कराने का असफल यत्न किया गया। सरकारी कोप का एक कारण यह भी था कि सरकार ने भी श्रपनी उदारता का परिचय देने के लिये 'गढवाल-सेगटल-फ़ेमिन कमेटी' वनाई थी और उसकी श्रोर से सस्ते श्रनाज के कुछ डिपो भी खोले थे। वह कमेटी श्रीर उसके डिपो स्वामी जी के काम के सामने चल नहीं सके। सरकार की ऊंची नाक इस श्रापमान को कैसे सह सकती <sup>१</sup> इस प्रकार रचे गये पड्यन्त से पैदा की गई असन्तोष की अग्नि एक वार तो बड़े ज़ोरों से भभक उठी। पौड़ी में एक बड़ी वहिष्कार-सभा की श्रायोजना की गई। स्वामी जी का सिर काट लेने की धमिकयां

दी जाने लगीं । सभा के दिन संवेर स्वामी जी दौर से लीट रहे थे कि पौड़ी के कुछ सज्जन दो मील की दूरी पर ही जाकर आप से मिले। छाप के पैरों में माथा टेक कर छाप से उन्होंने प्रार्थना की कि यहीं से लीट जाइये। पीड़ी में आपके जाने से ख़ुन ख़रावी हो जायगी श्रीर महान श्रानर्थ मच जायगा। श्रीन से खेलने के घ्रादी स्वामी जी फिर भी पीड़ी घ्राये घ्रीर वंक-देशनानायण जो तिवारी तथा श्रीराम जी वाजपेयी श्रादि के हज़ार मना फरने पर भी शाम की लभा में नियत समय ४ वजे से १४ मिनट पहिले ही जाकर सभापति के श्रासन के पास जा वैठे । श्रसन्तोप का ज्वार-भारा उस शांत, गम्भीर श्रीर भन्य मुर्ति का दर्शन करते ही उतर गया। जमुना का तृफान वासुदेव के पैर का स्पर्श करते ही शांत होगया। नमकहलाली का परिचय देते हुए दिजों के अरमान निकल कर श्रपने को धन्य करने के अलभ्य अवसर की कई दिनों से प्रतीचा में घेठे हुए जी-हज़रों की दिल की दिल में रह गई। स्वामी जी के साहस, धेर्य झौर श्रात्मविश्वास की चारों श्रोर विजयदुन्दुभि वज गई। कायरता पर धैर्य ने, श्रनितिकता पर नैतिकता ने श्रोर जीहज़ूरी पर कर्तव्यपरायणता ने विजय जाभ की। विरोध श्लीर वहिएकार दव गया। दुर्भिन्त-पीडि्त जनता की सेवा का सब काम सुन्य-वस्थित करके स्वामी जी विरोध में भी विजयी होकर गढ़वाल से वापिस हुए। गुरुकुल जाकर इतिहास के काम को हाथ

लगाया ही था कि घौलपुरं के श्रार्यसमाज-मन्दिर का मामला उठ खड़ा हुआ।

# ं ५ भोलपुर का समाज-मन्दिर

धौलपुर में श्रायंसमाज-मंदिर का एक भाग गिराकर राज की झोर से वहां आम लोगों के लिये टट्टियां वनवाई जाने लगी थीं। स्थानीय श्रार्थ पुरुषों के श्रनुनय-विनय-विरोध को राज ने श्रनसुना कर दिया । समस्त श्रार्य-जगत् में भयंकर विज्ञोभ पैदा हो गया ध्योर आर्य जनता ने भी एक व्यक्ति के समान विरोध सें श्रावाज उठाई। जब उस विरोध का भी कुछ फल न निकला, तब श्रार्थ-संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द् ने सत्याग्रह् की घोषगा कर दी। धौलपुर-महाराज के राजप्रासाद के द्वार पर जाकर अन्न-जल ब्रह्मा किये विना वैठ जाने और अन्याय का प्रतीकार हुए बिना वहां से न उठने का निश्चय किया। इस घोषणा ने आर्थ-जनता में वेचैनी पैदा कर दी और जगह-जगह से आयों ने धौलपुर जत्थे भेजने की तय्यारी शुरू की। धौलपुर की आर्य देवियों ने भी श्रद्मय उत्साह का परिचय दिया। श्रकड़ी हुई राजसत्ता को भुकना पड़ा और श्रायों के प्रति किये जाने वाले अन्याय का प्रतीकार करना पड़ा। आर्थ जनता के हृद्य-सम्राट् ने जीवन की बाज़ी लगाकर उस के प्रति किये जाने वाले अन्याय का प्रतिकार करवाया।

# ६, राजनीति के विस्तृत चेत्र में

थीलपुर से निवट कर स्वामी जी गुरुकुज पहुंचे ही थे कि . वहां इनफ्लूएंज़ा की वीमारी में ब्रह्मचारियों की सेवा में आपको दिन-रात एक करना पड़ा । वीसारी शांत होने के वाद श्राप नवम्बर सन १६१८ के अन्त में लाहीर श्रार्यसमाज के उत्सव पर होते हुए देहली चले श्राचे श्रांर देहली में ही निश्चित रूप से रहने का विचार कर लिया। विसम्बरमें कां प्रेस की धूमधाम से निष्टत्त होकर फिर इतिहास के साथ-साथ त्रार्थ-सार्वदेशिक-सभा को, जिस के कि आप प्रधान थे, जीवित एवं जागृत संस्था वनाने का यह शुरू किया। इस सम्बन्ध में श्रभी कुछ श्रधिक काम नहीं हुन्त्रा था कि महात्मा गांधो की सत्याप्रह की घोपणा ने आप को उधर खींच लिया। सत्याग्रह की छोर छाप इतनी जल्दी कैसे खिच गये—यह जानने के लिये कुछ पीछे की श्रोर जीटना होगा। जीवनी के पिछले पृष्ठों में जान युम्त कर स्वामी जी के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों की श्रोर संकेत नहीं किया गया है। उन सब का एक ही प्रसंग में उहेल करना इसिलिये भी श्रावश्यक सममा गया है कि स्वामी जी की राजनीतिक विचार-सरिए श्रीर इन के जीवन के राजनीतिक उत्तराव-चढ़ाव को सममतने में पाठकों को इन्हा कठिनाई न हो। प्रसंग को स्पष्ट करने के जिये उस को निम्न भागों में बांट लेना श्रच्छा है:-

(क) राजभक्त, (त) राजद्रोही-सत्याप्रही, (ग) पद्धाव तथा श्रमृतसर-कांग्रेस में, (घ) श्रमहयोग के मेदान में, (ङ) श्रमृतसर जेल में, (च) कांग्रेस से जुदाई।

#### (क) राजभक्त

् स्वामी श्रद्धानन्द् जी मुन्शीराम जी के रूप में कभी राजमक भी थे, इस वात पर कुछ पाठकों को सहसा विश्वास न होगा। सन १८५७ के विष्जव के बाद रानी विक्टोरिया की किसी के धर्म में इस्तन्तप न करने की घोषणा ने भारतवासियों पर सच-मुच कुछ ऐसा जादू किया था कि श्रच्छे से श्रच्छे विचारशील लोगों को भी उसने मूढ़ वना दिया था। अपने धर्म-प्रचार की ध्रन के पीछे पागल आर्थसमाजियों को तो उसने मृद्धित ही किया हुआ था। मुन्शीराम जी पर भी यह मुर्द्धा पूरी तरह ह्याई हुई थी। श्रार्थ्ययं तो यह है कि सन् १६०१ से १६१२ तक सरकार द्वारा इतने लांछित, श्रापमानित एवं पद-दिलत होने पर भी श्रायेसमाजियों की वह मूर्छा भंग नहीं हुई । श्रायेसमा-जियों का यह आन्तरिक विश्वास था कि देश का कल्याग श्रंप्रेज़ी राज से है। श्रंप्रेज़ों ने भारतीयों के दिमारा में मुसलमानी श्रत्याचारों का श्रत्युक्तिपूर्ण इतिहास ऐसा ठोंस-ठोंस कर भर दिया था कि उनके सामने श्रंश्रेज़ी-राज राभ-राज ही प्रतीत होता था। वे सममते थे कि जिस स्वच्छन्द्ता के साथ इस राज में घर्म-प्रचार का काम होता है, वैसा किसी श्रीर राज में होना सम्भव नहीं। श्रंप्रेज़ों की धार्मिक-स्वतन्त्रता पर श्रार्थ-समाजी मुख्य थे। श्रायंसमाज के प्रति सरकार के दमन का श्रर्थ यह किया जाता था कि सरकारी श्रधिकारियों को श्रार्थसमाज के प्रति कुद्ध स्वार्थियों ने वरगलाया है, जान वृक्ष कर श्रार्थसमाज के लिये उनमें भूठा सन्देह पैदा किया है। इसलिये आर्यसमाजी इतने दसन के वाद भी सरकार से कभी रुष्ट नहीं हुए । सरकारी श्रिधिकारियों के प्रति भी उन्होंने कभी रोप प्रगट नहीं किया। सम्वत् १६६४ में सम्राट् एडवर्ड के जन्मदिन पर सरकार का आर्यसमाज की श्रोर से धन्यवाद माना गया था, जिसकी कुछ राष्ट्रीय पत्नों ने आलोचना की थी। उस को ठीक वताते हुए महात्मा मन्शीराम जी ने जिखा था— 'आर्यसमाज का प्रचार ब्रिटिश गवर्नमेएट के राज्य में ही सम्भव हुआ है, श्रम्य राज्य में कठिन होता । हिन्दुश्रों तथा मुसलमानों की रियासतों में जो वर्ताव श्रार्य उपदेशकों के साथ होता है, वह छिपा नहीं है। हम ब्रिटिश गवर्नमेगट की रत्ता का लाभ उठाते हैं, उस के लिये साल में एक वार धन्यवाद अवश्य देना चाहिये। यदि ब्रिटिश प्रजा होने के कारण कुछ अधिकार हैं, तो कुछ कर्त्तव्य भी हैं। ""मारतवर्ष-मात्र के श्रार्यसमाजों को एक-मत होकर गवर्नमेगट के धन्यवाद के लिये एक दिन नियत करना चाहिये।" ऐसे उद्धरणों को अधिक देने की श्रावश्यकता

नहीं। श्रंप्रेज़ी सरकार की नेकनीयती पर आप को पूरा विश्वास और भरोसा था। देहली-दरवार के समय सम्राट् जार्ज को लच्य करके 'सम्राट्! तुम यहीं रही' के शीर्पक से लिखा गया 'प्रचारक' का मुख्य लेख श्राप की श्रगाध राजभक्ति का जीता जागता चित्र था। सम्बत् १६६६ में जार्ड हार्डिंग फे देहली-प्रवेश के समय श्रार्थ-सार्वदेशिक-सभा की श्रोर से स्वागत का ध्रभूतपूर्व प्रवन्व किया गया था। सभा के कार्याजय ज्योतिः पाठशाला के ठीक सामने मैदान में चड़ा शामियाना सजाया गया था, जिस में श्रढाई-तीन सी श्रार्यसमाजी बैठे थे। शामियाने कं सामने दो चौकियां थीं, जिन पर आर्थ-समाज के भूपण श्री स्वामी श्रच्युतानन्द जी महाराज, महात्मा मुन्शीराम जी, पूर्यानन्द जी, राय रोशनलाल जी वैरिस्टर, चृजनाथ जी वी० ए० इत्यादि विराजमान थे। जैसे ही वाय-सराय का हायी शामियाने के सामने श्राया, सब ने खड़े हो कर शांतिपाठ पढ़ा श्रीर 'नमस्ते भगवन् !' के ऊंचे नाद से मगडल को गुंजा दिया। राजद्रोही ठहराये जाकर गहरे दमन की चक्की में पीसे जाने वाले समाज की गहरी राजभक्ति का इससे विढया चित्र श्रीर नहीं खींचा जा सकता। वह राजभक्त मुनशीराम जी के ही दिसाग की उपज था। सरकार को भी श्राप की राजमिक्त पर पीछे इतना विश्वास हो गया कि सन् १६१६ में लखनऊ-कांग्रेस के श्रवसर पर संयुक्त प्रांत के उस

समय के लेफ़्टिनेन्ट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने श्राप को श्रपने यहां बुलाकर श्रापके सुपुर्द यह काम किया था कि श्राप मि० किटिंस को महात्मा गांधी से मिला दें श्रीर भारतीय नेताश्रों के सामने भावी शासन-सुधारों के सम्बन्ध में उस योजना को पेश करें जिस की क्प-रेखा मारिस-किटिस-सरक्यूलर में श्रंकित की गई थी।

सरकार के प्रति आपकी राजभक्ति और सरकार के आपके प्रति इस विश्वास में एक वात वहुत श्रच्छी यह थी कि श्रापकी राजभक्ति में पूरी ईमानदारी होते हुए भी उसमें ख़ुशामद की गन्ध तक नहीं थी। ख़ुशामद श्रौर चापल्लुसी के भाव श्राप में वंश-परम्परा से ही नहीं थे। यदि वे कुछ थोड़ी-सी भी माला में होते तो नायब-तहसीलदारी में पड़ने के वाद न मालूम आप किथर चले गये होते ? लाला लाजपतराय जी के निर्वासन पर श्चापने जिस धीरता श्रीर वीरता का परिचय दिया था, ख़ुशामद श्रीर चापलुस स्वभाव होने पर उस का परिचय देना सम्भव नहीं था। सन् १६०६-७ के सरकारी दमन का भी आपने तीव विरोध किया था श्रौर लिखा था—"जेल भरने से यह रोग दूर न होगा ।" श्रमरावती से निकलने वाला 'कर्तव्य' वहुत ही गरम पत्र था। चेतावनी मिलने पर उसने लिखा था कि इस कर्तन्य पालनसे कभी विमुख नहीं होंगे। दिसम्बर सन् १६०७ में जव **उसपर राजद्रोह का मुक़द्दमा चला तव उसने** त्तमा मांगकर अपना

हुटकारा कराया था। इस पर आपने लिखा था—"ऐसे गिरे हुए लफंगे यदि स्वराज्य प्राप्त कर भी लें तो विचारणीय यह है कि वह स्वराज्य कहीं रसातल में ले जाने वाला तो सिद्ध न होगा।". पंजाव के लिप्निटनेग्ट गवर्नर इविट्सन के स्मारक बनाने का जब श्रांदोलन उठाया गया था, तव श्राप ने रायबहादुरान लालचन्द, मोहनलाल, ईश्वरदास के नाम देते हुए लिखा था "क्या राय-वहादुरान इविद्सन साहव के इसिलये कृतज्ञ हैं कि उन्होंने उनके आर्थ भाई लाजपतराय को विना अपराध देश-निकाला दिया था ? सम्भव है रायवहादुर भक्त नारायग्रदास ऐम० ए० भी इस शुभ कार्य में दिल खोल कर चन्दा दें। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या यह ठीक नहीं है कि श्राप गुजरांवाला की डिपुटी-कसिश्ररी करते हुए इविट्सन साहव के घमकाने पर ही आर्थ-समाजों के ऋधिवेशनों में न जाते थे ? यह सच है कि वर्तमान **प्रवस्था में रायवहादुरों को लाट साहवों की ख़ुशामद करनी** पड़ती है, किंतु ख़ुशामद की कहीं हद भी होनी चाहिये।" कभी. मद्रास में कोंग्रेस के स्वागताध्यन होने वाले मि० नार्टन जब. वंगाल में क्रांतिकारियों के प्रतिकृत सरकार की आर से वकील हुए थे, तब उनके इस कृत्य की आपने घोर निन्दा की थी और सरकारी गवाह वनने वाले गोसाई नरेन्द्रनाथ को 'महा श्रघम विश्वासघातक' लिखा था। महाराज दरमंगा ने अपने जन्म-दिन पर २॥ लाख रूपया बंगाल-सरकार को कलकत्ता-विश्वविद्यालय

के पुस्तकालय के लिये भवन बनाने को दिया था। उस पर आप ने लिखा था—"महाराजा सनातनथर्म-महामण्डल के प्रधान हैं। महामण्डल के मन्त्री ने एक ब्रह्मचर्याश्रम खोलने के लिये अपील कई वर्षों से निकाल छोड़ी है। क्या उसके लिये दान उपयोगी न था ? " यह सिद्ध है कि वाममार्गी महाराजा साहब दरभंगा सनातनधर्म-महामण्डल के प्रधान पद पर धार्मिक विचार से नहीं, प्रत्युत किसी अन्य विवार से ही सुशोभित हो रहे हैं।"

राजभिक्त श्र्में विचारों के बाद उत्पर के इन विचारों को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चिरत्रनायक की राजभिक्त में सचाई थी, किन्तु चापल्रसी या ख़ुशामद लेशमात्र भी नहीं थी। यदि राजभिक्त के साथ कुछ था तो वह देशभिक्त ही थी, किन्तु आपका देशभिक्त का स्पृष्टिकोण भी कुछ दूसरा ही था। न वह लोकमान्य के साथ मिलता था और न गोखले के साथ, न वह कांग्रेस के साथ मिलता था और न नेशनल सोशियल कानफरेंस के साथ। आप स्त्रभाव से ही पूर्णक्षिण धार्मिक, सरल, सत्यप्रेमी और अहिंसावादी थे। इस लिये कुटिल राजनीति से आपको वहुत घृणा थी। पुरानी कांग्रेस में कभी दर्शक और कभी प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होते हुए भी आप उसके साथ तन्मय नहीं हुए, अपितु उससे दूर ही दूर होते चले गये। आपके इस स्त्रभाव को प्रगट करने के लिये भी दो-एक

उद्धर्गा यहां देने श्रावश्यक हैं। सन् १६०७ में कांग्रेस के हेपू-टेशन पर जाला लाजपत, गोखले श्रौर सुरेन्द्र बाबू जब विषायत गये थे, तब श्रापने जिखा था—"इन डेपूंटेशनों से तरक्ज़ी की श्राशा रखता हानिकारक है। मेरी अपनी राय यह है कि इस धन और समय को व्यर्थ न खोकर हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति को अपना चरित्र और श्रागामी सन्तित के चरित्र को सुधारने में लग जाना चाहिये।" स्वदेशी की श्राड़ में पाप करने से बचने के लिये अपील करते हुए आपने जिखा था—"मुक़ावला स्वदेशी पाप तथा विलायती पाप का नहीं होना चाहिये; प्रत्युत पाप का सर्वथा त्याग करना ही सची स्वदेशी स्पिरिट है।" दो कांग्रेसी वकीलोंके विलायती शराव पीकर वेश्याश्रों के यहां जाने की घटना को देते हुए स्रापने जिला था — "उनसे किसी भले स्रादमी ने कहा-'लाला जी, श्राप तो कांग्रेस के भूषण हो, यह निन्द-नीय कर्म क्या कर रहे हो ?' पोलिटिकल पहलवान ने लड़खड़ाती वाणी में गालियां देते हुए कहा—'श्ररे .....खेड़े तो हम ..... स्वदेशी वेश्या के दर पर हैं। यदि स्वदेश से मतलब पवित्र श्रायिवर्त सूमि है तो ऐसे पुलिटिकल लोगों के प्रेम से उसकी सुरक्ता की आवश्यकता है। इस भूमि में इन्द्रियों पर विजय पाकर आत्मा के स्वतन्त्र होने का नाम स्वराज्य प्राप्ति था। श्राज श्रपने वृद्धों की पगड़ियां उद्घालना ही स्वराज्य का आदशे सममा जाता है।" सुरत में कां ग्रेस में जो फूट पैदा हुई थी,

उसके लिये सचमुच श्रांस् वहाते हुए श्रापने लिखा था—"श्राज तुम्हारी अपनी इन्द्रियां तुम्हारे श्रापने वश में नहीं, जब श्रापने मन पर तुम्हारा कुळ श्रिधिकार नहीं, तव तुम दूसरों से क्या श्रिधिकार प्राप्त कर सकते हो ? अधिकार ! अधिकार !! अधिकार !!! हा! तुमने किस गिरे हुए शिक्तागालय में शिक्ता प्राप्त की थी ? क्या तुमने 'कर्तव्य' कभी नहीं सुना ? क्या तुम धर्म शब्द से अन-मिज्ञ हो ? मारुभूमि में श्रिधिकार का क्या काम ? यहां धर्म ही श्राष्ट्रय दे सकता है। श्रिधिकार शब्द से 'सकामता' की गन्ध श्राती है। विषयवासना का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। इस 'अधिकार' की वासना को श्रपने हृदय से नोच कर फेंक हो। निष्काम-भाव से धर्म का सेवन करों। माता पर जब चारों श्रोर से प्रहार हो रहे हों, जब उसके केश पकड़ कर दुष्ट दुःशासन उसको भूमि पर घसीट रहा हो, क्या वह समय श्रिधकार की पुकार मचाने का है ? ... राब्दों पर क्यों मताड़ा करते हो ? क्यों न स्वराज्य प्राप्ति के साधनों को सिद्ध करने में लगी ? स्वराज्य के प्रकार का मनाड़ा आने वाली सन्तानों के लिये छोड़ो। उनकी स्वतन्त्रता पर इस समय इन मनाड़ों से जंजीरें डालना श्रवर्म है। इस समय दोनों छल-कपट से काम ले रहे हैं। जिस कांत्रेस का आधार अधर्म पर है, उसका प्राप्त कराया हुआ खराच्य कभी भी फलदायक न होगा, कभी भी सुख तथा शान्ति का राज्य फैलाने वाला न होगा। ""एक ऐसे धार्मिक

दल की आवश्यकता है जो विरोधी को घोखा देना भी वैसा ही पाप सममता हो जैसा कि श्रपने माई को, जो सरकारी श्रत्या-चारों को प्रगट करते हुए अपने भाइयों की दुष्टता तथा उनके श्रत्याचारों को भी न छिपाने वाला हो, जो मौत के भय से भी न्याय के पथ को छोड़ने का विचार तक मन में न लाने वाला हो। पुलिटिकल-जगत् में ऐसे ही अप्रयाी की आवश्यकता है। क्या कोई महात्मा आगे आने का साहस करेगा और क्या उसके पीछे चलने वाले पांच पुरुष भी निकर्लगे ? यदि इतना भी नहीं हो सकता तो स्वराज्य प्राप्ति के प्रोग्राम को पचास वर्षों के लिये तह करके रख दो।" इतना लम्बा उद्धरण यहाँ इसी लिये दिया गया है कि चरित्रनायक की राजनीतिक-श्रात्मा का यथार्थ चित्र इसमें श्रंकित है। ऐसे ही एक दूसरे लेख में आपने लिखा था—"यदि श्रप्ति और खड्ग की धार पर चलने वाले दस पागल आर्य भी निकल आर्वे तो राजा और प्रजा दोनों को होश में ला सकते हैं। ..... भगवन्! आर्थ-समाजियों की आंखें जाने कब खुलेंगी ?" इसी दृष्टि से आप नरम-दल वालों के लिये 'भित्तार्थी', गरम-दल वालों के लिये 'सुखार्थीं' श्रौर सरकार के लिये 'गोराशाही' शब्दों का प्रयोग किया करते थे।

ये विचार सम्वत् १६६४-६४, सन् १६०७-८, में प्रगट किये गये थे। जिस अप्रग्री या महात्मा के ज्ञागे आने की ध्यावश्यकता ऊपर के विचारों में कही गई थी, गांधीजी ने उसको पूरा किया और गांधी जी का ज्यक्तित्व ही स्वामी जी को 'राजद्रोही-सत्याप्रही' के रूप में देश के सार्वजनिक-राज-नीतिक-जीवन में ऐसे खींच लाया, मानो कि वे गुरुकुल-कांगड़ी से देहली रहने को इसी काम के लिये श्राये थे।

### (ख) राजद्रोही-सत्याग्रही

न केवल आप के विचार किन्तु आप की यृत्ति भी बहुत कुछ महात्मा गांधी के लाथ मिलती थी। उस पारस्परिक आकर्षण को पैदा करने वाली अनुकूल परिस्थिति भी आप ही पैदा हो गई। यूरोप के महायुद्ध की सेवाओं का पुरस्कार पाने की आशा में बैठे हुए देश को रॉलेट एक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। देश में भयंकर और ठोस आंदोलन उठ खड़ा हुआ। प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व और आप के तत्त्रावधान में निकलने वाले देहली के दैनिक 'विजय' ने उस आंदोलन में अपने प्राणों की बाज़ी लगा दी। कौंसिल में प्रायः सभी भारतीय सदस्यों ने एक्ट के विरोध का निश्चय किया और कौंसिल से उठ आने तक का भी विचार पक्का कर लिया। माननीय श्रीनिवास शास्त्री विरोध में ज़ोरदार भाषण देने पर भी उठ आने से सहमत नहीं हुए। मालवीय जी स्वामी जी के

पास आये कि वे शास्त्री जी को भी उस के लिये तय्यार करें। शास्त्री जी के यहां पहुंचते ही वे महात्मा गांधी की सत्यायह की प्रतिज्ञा की श्रोर संकेत करते हुए वोले—"क्या श्राप ने श्रपने महात्मा का नया रंग देखा है ? लीजिये, इस को पड़िये ! मुक्त को ज़रूर इस का विरोध करना होगा।" स्वामी जी ने केवल उस के ऊपर का हिस्सा पढ कर शास्त्री जी से कहा-"भानवीय श्रिधिकारों की रक्षा का यह पहिला सिद्धान्त है। मैं स्वयं .इस पर हस्ताचर करने को तय्यार हूं। क्या उस को प्रकाशित करने से पहिले उन्होंने आप में से किसी से सजाह नहीं की ?" श्राप ने शास्त्री जी से यह भी कहा-"क्यों श्राप ऐसे कार्य का न्यर्थ में विरोध करते हैं, जिस की जिम्मेवारी श्राप पर नहीं है। यदि आप गांधी जी से सहमत नहीं हैं तो आंदोलन में उन का साथ मत दीजिये।" शास्त्री जी ने जब एक न मानी श्रौर यही जवाब दिया कि—'मैं तो विरोध करूंगा ही', तत्र स्वामी जी ने उठते हुए कहा-'तो फिर मैं भी तुरन्त महात्मा जी को तार देता हूं कि रौलेट-एक्ट के प्रतिकृत सत्यात्रह की प्रतिज्ञा पर मैंने भी हस्तालर कर दिये हैं।' निवास-स्थान पर वापिस श्राते ही श्रापने महात्मा जी को तार दिया— 'श्रभी श्रभी सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पर हस्ताचर किये हैं। इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित होने में भैं बहुत प्रसन्न हूं।" इस तार के 'धर्मथुद्ध' शब्द से भी स्वामी जी की मनोवृत्ति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। देहली से यह तार गांधी जी के पास जा रहा था श्रीर गांधी जी देहली की श्रोर श्रा रहे थे।

देहली में दोनों भाइयों में दिल खोल कर वार्ते हुई । स्वामी जी ने महात्मा जी के सामने श्रपना यह कार्यकम उप-स्थित किया कि पंचायती श्रदालतें स्थापित कर के सरकारी श्रदालतों का वहिष्कार किया जाय। श्रक्तवर सन १९१६ तक भारत में दस ज़िले तच्यार किये जाय, जो एक साथ भूमि का लगान देना वन्द कर दें। आप ने पञ्जाव के पांच ज़िलों को तय्यार करने का भार स्त्रीकार करते हुए गुजरात के पांच जिलों को तय्यार करने का काम गांधी जी को स्वयं करने की कहा। महात्मा जी देश भर के सत्याग्रह के संचाजन का काम वम्बई की कमेटी के आधीन रखना चाहते थे। स्वामी जी का मत था कि स्थानीय कमेटियों को भी कुद्ध स्वाधीनता दी जानी चाहिये। महात्मा जी ने इस पर हंसते हुए एक ही बात कही-"भाई साहव ! श्राप देखेंगे कि सत्याग्रह के संचालन में मैं पूर्यातया तज्ज्ञ हूं और मैं जानता हूं कि मुक्ते क्या करना चाहिये।" स्वामी जी ने महात्मा जी की वात को मान लिया। देहली में ७ मार्च सन् १९१६ को सत्याग्रह की तय्यारी के लिये पहिली सार्वजनिक-सभा हुई। १८ हज़ार की उपस्थिति में स्वामी श्रद्धानन्द जी पहिली बार राजनीतिक-मंच पर खड़े हुए। श्रापने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए लोगों को बताया कि

यह श्रांदोलन राजनीतिक की श्रापेका श्रधिक धार्मिक है। देहली के पंडित रामचन्द्र जी महोपदेशक सरीले कट्टर श्रार्यसमाजी भी स्वामी जी के प्रभाव से राजनीति की श्रीर खिंच श्राये। प्रायः समस्त देश के आर्यसमाजियों पर स्वामी जी के राजनीतिक-त्तेत्र में प्रवेश करने का श्रन्छा श्रसर पड़ा । गुरुकुन-कांगड़ी के िलये शिल्प-शिका-सम्बन्धी योजना बनाने का काम आपने पहिले ही से हाय में जिया हुआ था। उसके लिये ही आप वड़ोदा श्रोर चम्बई की श्रोर गये, किंतु वम्बई की सत्याप्रह-कमेटी ने आप से अपने आंदोलन का काम भी करा लिया। इसी कारण आप वंगलीर; महास श्रीर वंगाल की यात्रा पर नहीं जा सके। वस्त्रई में आपके पांच व्याख्यान सत्यावह पर ही हुए । सुरत में १७-१८ मार्च को दो व्याख्यान हुए । भड़ीच में भी १६ को न्याख्यान के लिये ही ठहरना पड़ा। २० को श्रहमदावाद में वहां के मज़दूरों श्रीर मिल-मालिकों की श्रापस की सुलह के वार्षिक समारोह में आप सिमालित हुए, जिसमें ५० हजार की जनता में स्नापका भाषण हुन्ना। शाम को १५ हुज़ार की उपस्थिति में सत्यायह पर दूसरा भाषण हुआ। यही वह भाषण था जिसने वायसराय चैम्सफ़ोर्ड को भी घवराहट में हाल दिया था श्रीर उसने भारत-सचिव मि० मार्यटेगृ को विशेप तार मेज कर स्वामी जी के गांधी जी के साथ मिल जाने की शिकायत की थी। उस तार का आशय यह था—"ऋांदोलन तेज़ी

पर है। महात्मा मुन्शीराम जिसने श्रव स्वामी अद्धानन्द नाम रख लिया है, गांधी के साथ इस आदोलन में एक होगया है। वह वहुत पुरानं। धार्मिक नेता है श्रीर समाज-सुधार के नाते भी उसने वहुत नाम पेदा किया है। श्रव मालुम होता है कि राज-नीतिक-श्रांदोलक के नाते भी वह नाम पदा करना चाहता है। कप्ट-सहन करने का जब समय श्रायगा तब मालुम होगा कि उसमें सहन करने की कितनी शक्ति है ? उसका वड़ा पुत न्यूनो एरिए में कभी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी " का मेहमान या। उसका छोटा लड़का देहली से सरकार-त्रिरोधी देशी-भाषा का गरम दैनिक-पत्र निकाल रहा है, देखें, क्या होता है ?" च्यूनो एरिए द्त्रिण श्रमेरिका के एक प्रजातन्त्र राज्य की राज-धानी है। बड़े लड़के से तात्पर्य पं० हरिश्चन्द्र विद्यालकार, छोटे से पं० इन्द्र विद्यावाचरपति श्रीर पत्र से 'विजय' का है। इस तार की नक़ल कोई उड़ती हुई सरकारी चिड़िया स्वामी जी के हाथ में दे गई थी। स्वामी जी ने उसको महात्मा गांधी को भी दिखाया था।

२२ को देहली आकर आपने देखा कि देहली सोया पड़ा है। श्राप के पीछे न कोई सभा हुई थी, न कुछ आंदोलन और न प्रतिज्ञा-पत्नों पर हस्ताचर ही करवाये गये थे। ता० २४, २७ और २६ मार्च को सभायें हुई। तीनों में आप के ज़ोरदार भाषण हुए। ता० २६ की सभा में ता० ३० की हड़ताल का सब कार्यक्रम सममाते हुए आपने लोगों से कहा— "आपमें से प्रत्येक आध घरटा भगवान् से प्रार्थना करे कि वे शासकों के हृदय बदल दें। अपनी प्रार्थना से हम सात समुद्र पार वैठे हुए सम्राट, महामन्त्री और भारतमन्त्री का दिल भी विघला सकते हैं।"

२० मार्च को देहली में अभूतपूर्व हड़ताल हुई। टांगा और ट्राम तक बन्द थे। १२ वजे दुपहर तक शहर में स्वामी जी ने गश्त लगाई श्रीर दुपहर को निवास-स्थान पर श्राकर कुछ सुस्ताये ही थे कि ष्टेशन पर गोली चलने का समाचार श्राया । श्राप तुरन्त स्टेशन पहुँचे श्रीर वहां जमा हुई तीन-चार ह्ज़ार की भीड़ को कम्पनी-वाग्र में सभा के स्थान पर ले छाये। सभा में २५ इज़ार की उपस्थिति होगी। श्राप भाषया दे रहे थे कि घरटाघर पर भी गोली चलने और दस-वारह के घायल होने का समाचार आया । उत्तेजित जनता को किसी प्रकार आपने शांत रखा । मिलिटरी ने श्राकर एक वार सव सभा को घेर लिया। फिर चीफ़ कमिश्रर भी कुछ घुड़सवारों के साथ आये। मशीनगर्ने भी लाकर खड़ी कर दी गईं। स्वामीजी ने चीफ़ कमिश्नर से कह दिया कि यदि श्राप के श्रादमियों ने लोगों को उत्तेजित किया तो मैं शांति-रत्ता का ज़िम्मेवार नहीं हूं । नहीं तो शांति भंग न होने देने की सब ज़िम्मेवारी मुक्त पर है। सभा से जौटते हुए भयानकः उत्तेजना के रोमांचकारी दृश्य में भी जिस प्रकार

श्रापने जनता को शांत रखा, वह श्राप का ही काम था। चालीस हज़ार जन-समृह श्रापके पीछे-पीछे चला आ रहा था। घंटाघर पर गुरले सिपाही रास्ते से हट कर एक श्रोर पंक्ति वांध कर खड़े होगये । समका गया कि लोगों के लिये रास्ता छोड़ा गया है । पर, वहां पहुंचते ही वन्दूक़ दागी गई । लोगों में वड़ी वेचैनी श्रौर खलवली मच गई । जनता को वहां ही खडा रहने का आदेश देकर आप शान्त जनता पर वन्दुक दाग्रने का कारण मालुम करने के जिये गुरलों की स्रोर बढ़े। तुरन्त दो किरचें स्रापकी छाती पर बड़े धमगढ़ में घृगा के साथ यह कहते हुए तान दी गई कि 'तुम को ह्रेद देंगे।' एक हाथ से उत्तेजित जनता को शान्त करते हुए श्रीर दूसरे से श्रपनी छाती की श्रीर संकेत करते हुए श्रापने कहा—'मैं खड़ा हूं, गोली मारो।' इतने में ही ८-१० श्रीर किरचें द्वाती पर तान दी गईं श्रीर वैसी ही धमकियां दी जाने लगीं। 'पहले हम मरेंगे, आप नहीं'—कहती हुई उत्तेजित जनता श्रपने प्रिय नेता को बचाने के लिये आवेश में आगे वढ़ ही रही थी कि आपने फिर हाथ के इशारे से उस को रोका। तीन मिनट तक वह दृश्य बना रहा और किरचें स्वासी जी की छाती पर श्रोही हुई चादर को पार कर क़रते तक पहुंच चुकी थीं कि एक घुड़सवार अंगरेज़ के उघर आ निकलने से दिल्ली के इतिहास में लाल अवरों में लिखी जाने वाली लाल घटना टल गई श्रीर टल गया उस के वाद होने वाला सव कल्पनातीत श्रनथे। कुछ ही श्रागे बढ़े थे कि एक गुरखा श्रपनी खुकरी घुमाते श्रीर चमकाते हुए श्राप के पास श्राया। पर, न माख्म क्यों वार किये विना ही लौट गया। मशीनगर्ने भी जनता की श्रोर निशाना साधे हुए पीछे पीछे श्रा रहीं थीं। पर, जनता में से न तो कोई भयभीत हुशा श्रीर न किसी ने देहली के नाम को कलंकित करने वाला ऐसा कोई काम ही किया।

३१ मार्च को पचास हज़ार की मातमपुरसी में मुसलमान शहीद का जनाजा निकला। इस शहीद के चरणों में पहली बार स्वामी जी की स्वर्गीय हकीम अजमल खां साहेब से क्या मुलक़ात हुई, हिन्दू और मुसलमान पहली वार गले से गले मिले। वरसों के बिछुड़े हुए एक हृद्य के दो दुकड़े फिर एक हुए। शाम को भी वैसे ही पांच जनाज़े और निकले। शहीदों के खून से तच्यार हुई भूमि में बखेरे गए एकता के बीजों का सिचन आंखों से बहती हुई प्रेम की जलधारा से किया गया। वह कैसा हुएय था? विमानों पर बैठ कर यदि इन्द्रपुरी के देवगण उसको देखने आ सकते तो दोनों हाथों से देहली निवासियों पर पुष्प-वर्षा करते।

ता० ४ मार्च को देहली ने एक श्रौर सुनहरी तथा भन्य दृश्य उपस्थित कर दिखाया। शाही जामा-मसजिद के मिम्बर पर से एक श्रार्थ हिन्दु संन्यासी ने "त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतकतो वभृविथ । श्रथाते सुम्तयीमहे।" के वेदमन्त्र द्वारा, ईश्वर के माता श्रीर पिता के रूप का वर्णन किया श्रीर 'श्रीरेम् शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!' के साथ श्रपना भाषरा समाप्त किया। कई मसजिदों में ऐसे ही दृश्य देखने में आये और कई मन्दिरों में भी मुसलमानों के भाषण होने की श्रद्भुत घटनार्थे दीख पड़ने लगीं। शुद्धि तथा संगठन के सन् १६२६ के दिनों में भी स्वामी जी ने लिखा था—"परस्पर मनोमालिन्य की इतनी दुर्घटनायें घट जाने के वाद भी वह श्रद्भुत दृश्य मेरी आंखों के सामने श्राज भी वैसा ही बना हुश्रा है श्रीर में इसी श्राशा पर ज़िन्दा हूं कि आपस के सन्देह की सब घटायें शीव ही छिन-भिन्न हो जायेंगी, धर्म तथा सत्य का सूर्य श्रपने पूर्ण प्रकाश के साथ फिर उदय होगा श्रौर फिर वैसे ही सुवर्गीय दशय देखने में श्रायेंगे।" ता० १८ श्रप्रैल की रात तक देहली में राम-राज रहा । शहर में एक भी ताला नहीं टूटा, एक भी सारपीट नहीं हुई, एक भी जेव नहीं कतरी गई—श्रीर तो क्या जुएखाने तथा शराबखाने भी वन्द रहे और सव ने देवियों को मां वहन श्रीर वेटी समम कर उन का श्राद्र किया। इस रामराज में सरकार की पुलिस व फ़ौज की कहीं ह्याया तक देखने में न आ़ही थी। शहर का सत्र प्रवन्य जनता के श्रपने हाथों में था।

इस रामराज के दिनों में स्वामी जी को गुरुकुल के दिनों से भी श्रिधिक मेहनत से काम करना पढ़ा। शाम को सात वजे लौट कर श्राठ बजे भोजन करते, फिर ग्यारह बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ सलाह-मशवरा होता और आप को एक-मात्र पंच मानकर फ़ैसले के लिये आये हुए नामजों को निवटाया जाता। ग्यारह वजे विस्तर पर लेटते। श्रढ़ाई वजे सवेरे ही डठ कर वैठ जाते। पांच वजे तक नित्य कर्म से निवृत्त होकर शहर में गश्त लगाने निकल पड़ते। द्रपहर को बारह बजे पानी या शरबत का एक गिलास लेकर दिन भर निकाल लेते श्रीर रात को आठ वजे चौवीस वगरों में केवल एक बार भोजन करते । सरकारी 'श्रदालतों में पांच-पांच वर्ष तक फ़ैसला न हुए हुए मामले भी स्वामी जी श्रथवा इकीम जी द्वारा खड़े खड़े निवटा दिये गये। १६ अप्रैल को देहली की हड़ताल खुली श्रीर स्वामी जी को सुस्ताने को कुछ समय मिला। इड्ताल के इन दिनों में किसी-किसी दिन तीन-तीन चार-चार सभाओं में वोलना और घरटों लोगों के साथ दिमाग्र लड़ाना पड़ता था। पंजाब श्रीर सिंध के दौरे पर जाते हुए महात्मा जी को देहली ठहरने का निमन्त्रण भी स्वामी जी ने देहजी निवासियों की श्रोर से दिया था। उस निमन्त्रण को स्वीकार कर महात्मा जी देहली आते हुए पलवल में गिरफ़्तार करके बम्बई वापिस लौटा दिये गये थे। उस दिन भी लोगों को काञ्च रखना बहुत कठिन

था.। देहली की जनता जानती है कि उन दिनों में स्वामी जी ने जिस निर्भीकता, वीरता, साहस, धैर्य, लोकसेवा तथा सच्चे नेवृत्व का परिचय दिया, उसमें देहली के दूसरे नेता पूरे नहीं उतरे। ख़ुिफ़्या पुलिस की शरारतों को सफल न होने देना कोई साधारण बात नहीं थी। देहली में पंजाव के मार्शल लॉ की घटनाओं का न होने देना भी स्वामी जी के अनथक परिश्रम का परिणाम था। १६ अप्रैल को बड़े सवेरे दीनवन्धु एएडरूज ने श्रापके निवास स्थान पर आकर श्रापको सुचना दी कि यदि श्राज हड़ताल न खुली तो शहर में फ़ौजी शासन की घोषणा कर दी जायगी। पर, स्वामी जी के परिश्रम के फलस्वरूप उस दिन इड़ताल खोलना पहिलें ही तय हो चुका था। इड़ताल खुल गई श्रौर नेताश्रों को नीचा दिखाने की ताक में येठे हुए अधिकारी हाथ मलते रह गये। देहली के सत्याप्रही शहीदों की यादगार खड़ी करने का श्रांदोलन उठाया गया। उसके लिये एक कमेटी भी बनाई गई । पर, आपने अपनी ही हिम्मत पर उसके लिये पहिले ही काम शुरू कर दिया था । पाटोदी-हाउस का स्थान खरीद कर वहां स्मारक वनाने के लिये एक लाख की प्रतिज्ञा भी स्वर्गीय दानवीर सेठ रम्घूमल जी से ले ली थी। डा० श्रन्सारी और हकीम श्रनमल खां श्रादि तो श्रंगोरा फ़राड फे लिये एक लाख जमा करने में लग गये। स्वामी जी ने इस स्मारक के लिये सब आवश्यक रुपया स्वयं ही शहर में घूम-घूम

कर जमा किया श्रीर पाटोदी-हाउस की सब जमीन को खरीद लिया।

सत्याग्रह के सम्बन्ध में महातमा जी के साथ आपका कुछ ऐसा तीत्र मतभेद हुआ कि २ मई सन् १६१६ को आपने सत्या-श्रह कमेटी से त्याग-पत्र दे दिया । इस मतमेद के कुछ कारण ये थे:--महात्मा जी ने सत्याग्रह बन्दं करते हुए:गोली चलाये जाने का सब दोष लोगों पर ही डाला था । देहली की श्रोर से प्रतिवाद करने पर भी महात्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार नहीं की। लाला शङ्करलाल पर ख़ुफ़िया पुलिस के फ़क़ीर मुहम्मद को पीटने का सूठा मुकद्मा चलाया गया था। महात्मा जी ने सब मामला जाने विना ही उनको मुक़दमा न फड़ने के लिये तार दे दिया था। बम्बई से छपकर पोस्टरों के रूप में श्राने वाले सन्देशों में स्थानीय श्रवस्थाश्रों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता था । देहली में ये पोस्टर कहीं भी न चिपकां कर स्वामी जी द्वारा नष्ट करा दिये जाते थे। महात्मा जी आदेश था कि पुलिस के मांगने पर सत्यामह कमेटी के सदस्यों की सूची उसको दे दी 'जाय । स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे । श्रपने त्याग-पत में भी श्रापने इन वातों की श्रोर निर्देश किया था और उसमें लिखा था-"मेरी सम्मति में रौलट एक्ट मानवीय स्वतन्त्रता तथा न्याय के मुलभूत सिद्धांत पर ही कुंठांन राघात करते हैं और आप मेरी दृष्टि में अपने देश की प्राचीन-

श्राप्यात्मिक-संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, इसिलये राजनीति से कोई सीधा सम्बन्ध न रखते हुए भी श्रापकी पुकार पर श्रपने तन-मन से श्राप का साथ देना भैंने श्रपना कर्तव्य समम्ता । परन्तु देहली तथा श्रन्य स्थानों पर श्रधिकारियों के जान वृक्त कर जनता को भंड़काने श्रीर पंजाब में कानृन तथा व्यवस्था के नाम पर किये गये अत्याचारों पर आपने जो मीन साधा है, उसमें में आपका साथ नहीं दे सकता । इस समय भी श्रापके तथा श्रापके उच चरित्र के लिये मेरे इदय में वहुत श्रधिक सम्मान है श्रीर श्राप से मतभेद होने का मुम्कको हार्दिक खेद है। अन्तरात्मा में मतमेद रखते हुए भी यदि उसको मैं प्रगट नहीं करता छीर उस के परियाम को सहन नहीं करता तो मैं अपने प्रति ही मिध्या न्यवहार करूंगा। संन्यासी की हैसियत से मैं सत्य, श्रहिसा भीर ब्रह्मवर्य रूपी धर्म के प्रचार में लगा रहूंगा। रौलट एक्ट के सम्बन्ध में मेरी श्रव भी वही धारणा है और समय छाने पर उसकी अवज्ञा करना मैं अपना कर्तव्य समभूंगा। इस समय मैं विशेषरूप में श्रपने को देश में ऐक्य की स्थापना करने, पंचा-यतों द्वारा श्रापस के मतगड़े निवटाने, स्वदेशी तथा राष्ट्र भाषा हिंदुस्तानी के प्रचार करने श्रीर सरकारी यूनिवर्सिटियों से स्वतन्त राष्ट्रीय शिका को विकसित करने में लगाना चाहता हूं। अन्त में मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिल में आप के लिये प्रेम तथा आशा के भाव वैसे ही विद्यमान हैं, जैसे पहिले थे और जब आपकी ओर से किसी ऐसे धार्मिक काम के लिये फिर बुलाया जाऊंग, जिसमें मैं आप से सहमत हो सकूं, तो आपके पीछे चल कर किया द्वारा साथ देने में जरा भी आगा-पीछा न कहंगा।"

स्वामी जी की ही प्रेरणा से लोकमान्य की वरसी पर देहली
में एक पंचायत की स्थापना की गई थी और हकीम साहेव उसके
संयोजक बनाये गये थे। इसी बीच में आप की गिरफ़्तारों की
बहुत गप्पें सुनाई देने लगीं। यह भी कहा जाने लगा कि आप
देहजी से बाहर पर रखते ही गिरफ़्तार कर लिये जायेंगे। ता०

ज्वन को इलाहाबाद में कांग्रेस-विकानकमेटी की बैठक में
अमृतसर में कांग्रेस होने न-होने के सम्बन्ध में विचार होने
वाला था। उस के लिये आप को भी वहां बुलाया गया था।
वहां आप गये, पर गिरफ़्तारी की अफ़्वाहें सच्ची सिद्ध
नहीं हुई।

### (ग) पञ्जाब तथा श्रमृतसर में

हृद्य से कांग्रेस आंदोलन के साथ न होते हुए भी आप कांग्रेस की ओर अनजाने ही खिनते नले गये। इलाहाबाद में आप के ही आग्रह पर कांग्रेस का अमृतसर में होना तथ हुआ। सम्भवतः इसीलिये उस के आयोजन का सब भार भी आप के कन्धों पर ही आ पड़ा। दीन, दुखियों और संतप्त

लोगों को संकट में सहायता करना श्राप का स्वभाव-सा हो गया था । पञ्जाब फ़ीजी-शासन की श्रन्यायपूर्ण असहनीय चोटों के घावों से घायल हुआ पड़ा था। जलियांवाला वाग में सैकड़ों के भाई, पति श्रौर वालक डायर की गोलियों के शिकार हो गये थे। कितने ही घरों में मातम द्वाया हुआ था। श्रचितित श्रापत्ति के शातंक से श्रांत के लोग चोट खाने के बाद मुंह से श्राह तक नहीं निकाल सकते थे। श्रत्याचारप्रग्री उस शासन की गरमी में जब ऊपर श्राकाश में खच्छन्द विचरने बाले परिन्दों के भी पर जलते थे. तब भृमि पर विचरने वाली निःशस एवं मुक प्रजा का तो कहना ही क्या था? स्हामी जी ने अमृतसर-कां प्रेस के स्वागताध्यदा के श्रासन से दिये गये भाषण में मार्शज-लॉ के खूनी शासन का रोमांचकारी चित्र खींचते हुए कहा था—"जिन हकूमत के नशे में चूर मनुष्यों का जीवन ही स्वार्थ का खरूप हो, उन की समफ्र में न सत्य का गौरव आ सकता है श्रीर न वे सत्यायह की शान को समम मकते हैं। स्वार्थ का इन्द्रासन ढांवाडोल हो गया। इस दुवले, वीमार, मुनहनी जिस्म के श्रन्द्र दाले श्रात्मा के तेज को द्धनियांदार स्वार्थ न सहन कर सका। जित वहादुर वृटिश जनरलों श्रौर गम्भीर नीतिमान ब्रिटिश शासकों ने एक तिहाई दुनियां को जीत कर जर्मन-साम्राज्य की शक्ति खाक में मिला दी थी, उस के योद्धा इस नई शक्ति के उद्भव से दहल गये

श्रीर उसी का नतीजा पञ्जाब का घोर उपद्रव है। श्रराजकता का राज हो गया, मनुष्य की जान का कुछ मूल्य न रहा, जेल-खाने भर दिये गये, वोलना श्रपराध हो गया, नंगे चतड़ों पर कोड़े खाकर चिह्नाना पाप हो गया, इन्ज़तदारों ने खाली इन्ज़त वचाने के लिये पुलिसरूपी यमदृतों के घर भर दिये श्रौर साध्वी सितयों के लिये अपने सतीत्व की रक्ता कठिन हो गई। जिलयां-वाला बाग की घटना सामने लाखो और जनरल डायर के इस कथन को याद करो-'हां, मैं सममता हूं कि बिना गोली चलाये भी शायद में उन को मुन्तशिर कर सकता था। इस पर प्रश्न हुआ कि फिर आप ने ऐसा ही क्यों न किया ? उत्तर मिला—'वे लौट कर मेरी हंसी उड़ाते श्रीर मैं वेवकूफ़ वनता।' शायद इसी मौक़े के लिये शायर ने कहा था—'किसी की जान जाये द्याप की घ्यदा ठहरी।' एक वहादुर ब्रिटिश जनरल की शान पर सेंकड़ों युवा, बूढ़े श्रौर वालकों के सीस चढ़ जांय तो क्या परवा है, उस की शान में फ़रक़ न प्राना चाहिये। उन ग्यारह से पन्द्रह वर्ष की विधवाओं का चित्र श्रपने सामने लाइये, जिन के पति शूली पर चढ़े या भून डाले गये और जिन के उदासीन मुखों के दर्शन-मात्र ने मुक्ते, नेहरू जी और मालवीय जी को आठ-आठ आंस् रुलाया। एक युवक के नंगे चूतड़ों पर बेतों की मार का हाल सुना कर एक वृद्ध ऐसा रोया कि उस की घिग्घी बंध गई। सिंह पुरुष चौधरी बुग्गा की वीर

पजाब की ऐसी अवस्था में उसकी सुध लेने वालों में और आहत पजाब के अधिकांश भाग का पुलिस तथा खुफिया-पुलिस की छाया में दौरा करने वालों में वीरवर, निर्मीक और साहसी स्वामी अद्धानन्दजी का नाम सबसे पहला है । इलाहाबाद की भारत-सेवा-सिनित के, जिसके महामना मालवीयजी स्थिर प्रधान थे, उप-प्रधान होकर आपने पीड़ित और आहत पजाब के अनाथों और विधवाओं को सहायता देने का काम अपने जिन्मे लिया। अपने व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत अपीलों से सवा लाख से अधिक रुपया इस काम के लिये जमा किया। सहायता के वाद वचा हुआ लगभग एक लाख रुपया सिमिति को सौंप दिया, जिससे मालवीयजी ने सिमिति के स्थिर कोप की स्थापना की। जिस काम के लिये सिमिति के उप-प्रधान

हुए थे, उसको सम्पन्न करने के बाद आप उससे अलग हो गये। सहायता देने का यह काम करते हुए आपने मृद्धित और मृतप्राय पञ्जाव को संजीवनी प्रदान कर फिर से जीवित किया श्रीर उसमें पहिले से भी श्रधिक उत्साह, तेजस्विता तथा नैतिकता का संचार किया । कांत्रेस की उस जांच-कमेटी को, माननीय मोतीलालजी नेहरू जिसके प्रधान श्रीर महात्मा गान्धी, देशवन्यु दास श्रीर महा-मना मालवीय जी जिसके सदस्य थे, श्रापने जो सहायता पहुंचाई उसको खोल कर लिखने की प्रावश्यकता नहीं। गुप्त काग्रज्ञ-पत ब्रौर चोरी से लिये हुए चित्र पूरे विश्वास के साथ विलक्क निःस्संकोच होकर लोग झापको ला देते थे श्रीर ग्रापके पास श्राकर भीतर के मेद भी खोल जाते थे। जहां से सािचयां मिलनी कठिन होती थीं, वहां श्रापके पहुंचते ही लोग निर्भय हो जाते थे। वात तो यह थी कि पंजाब श्रापका श्रपना प्रदेश था। वहां के लोगों के हृदयों पर श्राप कोई श्राधी शताब्दि पहिले से ही श्रिधिकार किये हुए थे। श्रापके प्रेम, सचाई श्रीर सहृद्यता की उन पर द्वाप लगी हुई थी। कांग्रेस की जांच-रिपोर्ट पर आपका नाम तो नहीं है, किन्तु वह आपका ही किया-कराया हुआ सव काम है।

दुखी, पीड़ित, सन्तप्त तथा खाहत पंजाब में खीर वहां भी उस ख्रमृतसर शहर में, जिसका खड़ा-प्रत्यङ्ग छिदा हुआ था, उस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन के होने की कोई कल्पना भी नहीं कर

सकता था। सरकारी लोगों के विरोध को विकक्ष वना कर सब नेताओं को भी आपने अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन करने को मना लिया, किन्तु श्राल-इपिडया-कांग्रेस-कमेटी के उस वर्ष के प्रधान महामना मालवीयजी को मनाना कठिन हो गया। श्रापने अपने भाई एएडम्बन को मालवीयजी के पास केवल उनकी मनाने के लिये मेजा। पर, वे नहीं माने । फिर आप स्वयं मालवीयजी से मिले। मालवीयजी इस शर्त पर श्रमृतसर में कांत्रेस होने देने को सहमत हुए कि दूसरे नेताओं और प्रान्तों से किसी प्रकार की भी सहायता की श्रपेका नहीं रखनी होगी। आपने सव जिन्मेवारी अपने पर ले ली। अव प्रश्न यह था कि स्वागत-समिति का प्राव्यक्त कौन हो ? स्वामीजी को जिन श्रवत्यात्रों में इस जिम्मेवारी को भी अपने ही कन्धों पर उठाने के लिये वाधित होना पड़ा था, उनका उल्लेख श्रपने भाषणा में करते हुए आपने कहा था—"पहिला कारण मेरे लिये इस वेदी पर आने का यह है कि पंजाव में जिन रत्नों ने भारतमाता के जिञ्चल माथे को दारा से वचाने के लिये फांसी तथा जनम-कैंद को तुच्छ सममा और निरपराध होते हुए भी रहम की द्रखास्त को पाप समम कर कैदलाने को काशी और कावे का रुतवा दिलाया—हरिकशनलाल, दुनीचन्द, रामभजद्त्त, किचलु, सत्य-पाल उन्होंने अपनी भरी सभा से मुसको आज्ञा भेजी कि में स्वागतकारियाी का सभापति वन् । फिर मैंने जेल के ख़नी पिजरों

से श्रद्धा-सम्पन्न चौधरी बुग्गा श्रौर वीर महाशय रत्तो से सिंह-पुरुषों की भी यही ध्विन सुनी । परन्तु जब इनमें से कुछ, वीरों की धर्मपत्नियों ने यह कहते हुए कि 'बन्दी-गृहों में घिरे हुए हमारे पति-महाशयों की श्रात्मा तभी शान्त होंगी, जब कांत्रेस का महोत्सव न टले'-भिज्ञु संन्यासी से भिचा मांगी तो उसे मातृशक्ति के आगे सिर भुकाना पड़ा । यह पहिला कार्या मेरे इस वेदी पर आने का है। दूसरा कारण गेरा आश्रम और **उसका कर्तव्य है । सनातन वैदिक-धर्म की रचा के जिये जो सम्प्र-**दाय (सनातन-धर्म समाज, आर्थसमाज और अन्य सभा-समाजें) भारतवर्ष में स्थापित हैं, उनका प्रश्न है कि संन्यासी का राज-नीति से क्या सम्बन्ध ? मेरा उत्तर—"वेद मुफे श्राज्ञा देता है कि सो वर्षों की उमर तक जीने की आशा कर्म करते हुए ही करूं, परन्तु शर्त यह है कि उन कर्मों में फँसू नहीं।" भाषण में बताये गये इन कारणों के अलावा एक कारण और भी था। देवियों के डेपुटेशन के प्रार्थना करने के वाद आपने महात्मा गांधी से भी इस सम्बन्ध में सम्मति मांगी थी। गाँधी जी ने साबरमती से भाद्रपद शुक्ता १० सम्वत् १६७१ को आपको इस प्राशय का पत्न लिखा था-"भाई साहव ! आपका पत्र मिला। मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग धार्मिक भावना से राजनीतिक-चेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक भारत का सच्चा और वास्तविक अभ्युद्य नहीं हो सकता। यदि आप

स्वागत समिति के सभापति हो जार्यंगे तो आप कांग्रेस में धार्मिक भाव पंदा करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिये आपको स्वागत-समिति का सभापति होना ही चाहिये। यही सलाह मैं श्राप को दे सकता हूं।" इस सलाह ने निर्णय कर दिया। आप ने पहिले ही ने अपने जिम्मे लिये हुए काम को स्वागत-समिति के सभापति की हैसियत से और भी अधिक उत्साह से शुरू कर दिया । मगवान् को भी, मालुम होता है, आपकी हिम्मत की परीचा लेने का यही अच्छा अवसर हाथ आया था। पराहाल के लिये तय्यार की हुई भूमि वार-वार पानी से भर गई। श्रमृतसर में कुद्ध ऐसा मुसलाधार पानी वरसना शुरू हुआ कि अन्य बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वर्षा ने कल्पनातीत संकट उपस्थित कर दिया। २४ दिसम्बर को, जिस दिन बारह स्पेशल ट्रेनें श्राने को थीं, सब मेहनत तथा साधन लगा कर पराडाल खड़ा कर लेने के वाद ऐसी वर्षा हुई, जैसे पिछले चालीस वर्षों में कभी नहीं हुई थी। श्रमृतसर की गलियों में घुटनों पानी चलने लगा । प्रतिनिधियों के लिये डाली हुई छोलदारियां पानी में तैरने लगीं। शहर में वाढ़ का-सा दृश्य **चपस्थित होगया । स्वामी जी शहर में घृमे श्रौर** एक-एक मुहहे में जाकर लोगों से अपील की कि कां प्रेस पर आने वालों के जिये अपने घरों में स्थान खाली करो और अतिथि सेवा के थर्भ का पालन करते हुए अपने शहर की लाज वचाओ। इस

अपील ने शहर में जाद कर दिया। लोग स्टेशन और रास्तों पर जा खड़े हुए। जिसके सामने जो आया, उसको ही वह अपने घर ले गया। घरों में केवल ठहराने का ही प्रवन्ध नहीं किया गया किन्तु सोजनादि की भी सर्वोत्तम व्यवस्था की गई। अमृतसर गये हुए प्रतिनिधि आज तक भी अमृतसर वालों की आतिथ-सेवा को याद करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और सांसा-रिक सभी तरह की विद्य-वाधाओं पर विजय प्राप्त कर कांश्रस के ऐतिहासिक अधिवेशन को सफलता की दृष्टि से भी ऐति-हालिक बनाने में आपने जिस सत्साहस का परिचय दिया, वह कांग्रस के इतिहास में चिरस्मरगीय होगया।

श्राप का राष्ट्रभापा हिन्दी में दिया गया श्रोजस्वी भाषणा भी ऐतिहासिक ही था। एक संन्यासी का भगवे वेश में कां ग्रेस के मंच पर से श्राधिकारयुक्त वाणी से भाषणा करना जहां कां ग्रेस के इतिहास में पहली महान् घटना थी, वहां इस महान् घटना के श्रान्दर्गत कई ऐसी छोटी-मोटी महत्वपूर्ण घटनायें घट गई जिन्होंने उस घटना की महानता को श्रीर भी श्राधिक वढ़ा दिया। सोने में सुगन्ध पदा कर दी। श्रहमदावाद में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय रूप खिले हुए कमल के रूप में दीख पड़ा; उसका वीज स्त्रामी जी के हाथों से श्रम्तसर में ही रोपा गया. या। राष्ट्रभापा हिन्दी को कांग्रेस के मंच पर श्रिधिष्ठत करने के साथ साथ देशवासियों से भिखारियों की सुखी राजनीति

को तिजांजिल देकर कांग्रेस के मंच पर से यह मार्मिक अपील पहली ही बार की गई थी—"यदि जाति को स्वतन्त्र देखना चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मृतिं वन कर अपनी सन्तान के सदाचार की बुनियाद रख दो । जब सदाचारी ब्रह्मचारी हों शित्रक और क़ौमी हो शिचा-पद्धति, तब ही क़ौम की ज़रूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकर्लगे, नहीं तो इसी तरह श्राप की सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता की गुलाम बनी रहेगी।" त्याग, तपस्या और चरिवनिर्माण के लिये अपील करते हुए पहिली ही बार कांग्रेस के मंच से यह कहा गया था कि—

"श्रकोधेन जयेत्कोधं, श्रमाधुं साधुना जयेत् । जयेत्कदर्यं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम्॥"

श्रीर पहली ही वार यह कहा गया था—"सव व्यक्ति हमारे भाई हैं, उन में जो दोप घुस जाते हैं वे ही हमारे शत्र हैं। श्रोडायर श्रीर डायर, जानसन श्रीर श्रोत्रायन ये सब हमारे ही तो भाई हैं। एक ही पिता की तो सब सन्तान हैं। उन के श्रन्दर कोय श्रीर श्रसाधुता के जो भाव हैं, वे ही हमारे शत्र हैं। जाति वेदना में से गुज़रने का पञ्जाव को सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस का फल यह है कि जाति को 'तप' का गौरव मालूम हो गया। मार्शल-लॉ के दिनों में पता लगा कि पुलिटिक्ल श्रिधकारों का शोर मचाने वाले यदि चरितहीन हों तो वे

देश को रसातल में ले जाते हैं। इसिलये सब से बढ़कर काम चरित्र-संगठन का है, जिसे जाति को श्रपने हाथ में लेना चाहिये।"

जो हरिजन श्रान्दोलन इस समय महात्मा गान्धी सरीखे देवपुरुष की कठोर साधना के बाद देशज्यापी वन रहा है और जिसके जिये उस दिन्य-पुरुष ने श्रपने प्रायों की वाजी कगा दी है, उसके लिये भी कांग्रेस के मंच पर से सबसे पहिली आवाज इस ऐतिहासिक भाषया में ही उठाई गई थी। उसमें कहा गया था-''लण्डन नगर में भारत की रिफार्म-स्कीम-कमेटी के सामने ईसाई-मुक्ति-फौज के वृथ टकर साहव ने कहा था कि भारत के साढ़े हाः करोड़ अब्दुतों को विशेष अधिकार मिलने चाहियें और उसके लिये हेतु दिया था—'क्योंकि वे भारत में वृदिश गवर्न-मेग्रट रूपी जहाज़ के लंगर हैं।' इन शब्दों पर गहरा विचार कीजिये और सोचिये कि किस प्रकार श्रापके साहे हाः करोड़ भाई, आपके जिगर के दुकड़े, जिन्हें आपने काट कर फेंक दिया है, किस प्रकार भारतमाता के साढ़े छः करोड़ पुत्र एक विदेशी गवर्नमेएट रूपी जहाज़ के लंगर वन सकते हैं। मैं श्राप सब बहिनों श्रीर भाइयों से एक याचना करूंगा । इस पवित्र जातीय मन्दिर में वैठे हुए श्रपने हृदयों को मारुभूमि के प्रेमजल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि- 'श्राज से वे साढ़े छः करोड़ हमारे जिये श्रक्षुत नहीं रहे वल्कि हमारे वहिन श्रीर भाई हैं। उनकी पुलियां

श्रीर उनके पुत्र हमारी पाठशालाओं में पहेंगे । उनके गृहस्य नर-नारी हमारी सभाओं में सिम्मिलित होंगे । हमारे स्वतन्त्रदा प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे कन्धे से कन्या जोड़ेंगे ऑर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा करेंगे ।' है देवियो और सज्जन पुरुषो ! मुन्ते आशीर्वाद हो कि परमेश्वर की कृपा से मेरा यह स्वप्न पूरा हो।"

ः राजनीतिक देत में इस प्रकार के नौलिक विचारों से भरे हुए उस मापण में विदेशी खान-पान, विदेशी दस्त-भूषा श्रीर विदेशी भोगमय जीवन को तिलांजिल देने की भी जोरहार अपील पहली ही बार कांग्रेस के भंच पर से की गई थी।

स्वामी जी द्वारा जिन घार्मिक भावों का समावेश गांधी जी कां प्रेस में कराना चाहते थे, उन भावों से वह भाषण प्रथ से इति तक भरा हुआ था। महात्मा गांधों ने 'थंग इणिडया' में उस ऐतिहासिक भाषण के सन्वन्य में लिखा था—"स्वागत-समिति के अव्यक्त स्वामी अद्धानन्द जी का भाषण उच्चता, पित्रता, गम्भीरता और सचाई का नमुना था। वक्ता के व्यक्तित्व की द्वाप उस में आदि से अन्त तक खगी हुई थी। मनुष्य-मान्न के प्रति उस में सद्मावना प्रगट की गई थी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अंग्रेज़ों को प्रेम से जीतना चाहिये।" कांग्रेस के प्रवन्य की प्रशंसा करते हुए वस्त्रई के 'इणिडयन-सोशियल-रिफार्मर' ने लिखा था—"अमृत-

सर-कां प्रेस के सप्ताह में सहसा ही सब को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित श्रीर श्रपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित करने वाले महान् व्यक्ति स्वामी श्रद्धानन्द थे, जिन्होंने श्रपने देश-वासियों के लिये भयानक संकटापन श्रवस्था में उस पवित्र कत्तेव्य का भार स्वयं ही श्रापने कन्धों पर उठा लिया था। भारत की पवित्रता के द्योतक काशाय वसों के वेश में वह विशाल, श्रोजस्वी तथा प्रतिभाशाली मृतिं, जिस के चेहरे पर शक्ति तथा तेज चमक रहा था, साधारण से साधारण दर्शक की भी स्वयं सेवा करते हुए श्रीर महान् संगठन के छोटे से छोटे कार्य का भी स्वयं निरीक्तण करते हुए यहां-वहां सभी जगह व्यापक दीख पड़ती थी।" न केवल देशवासियों की सेवा के कर्तव्य-पालन में किन्तु भगवान की कठोर परीचा में भी स्वासी जी पूरे उतरे । अमृतसर में कांग्रेस की वह महान सफलता स्वामी जी के सहान व्यक्तित्व की सहान विजय थी।

मांटफोर्ड-सुधार-योजना के लिये मि० माग्टेयू को धन्यवाद देने श्रीर उस सुधार-योजना को स्वीकार करने के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, देशबन्धु दास श्रीर महामना मालवीय जी श्रादि नेताश्रों में इतना श्रिधिक मतमेद था कि कभी-कभी श्रमृतसर में भी सुरत का दृश्य उपस्थित होने का भय दीखने लगता था। श्रमृतसर में सुरत के इतिहास की पुनरावृत्ति न होने देने में भी स्वामी जी का बहुत अधिक हाथ था । नेताओं को एक मार्ग पर लाकर कांग्रेस के अधि-वेशन की सफलता द्वारा आप ने न केवल पञ्जाव का ही मस्तक ऊंचा किया, किन्तु समस्त देश का ही माथा गौरव के साथ ऊंचा कर दिया और वता दिया कि राजनीतिक-केत्र में भी आप क्या कुद्ध कर सकते हैं।

कांत्रेस के वाद एक मास श्रीर पीड़ित पञ्जाव की सेवा में निकल गया। कांत्रेस के अपने ऐतिहासिक-भाषण में आपने 'जिल्यांवाला-वारा' को 'श्रमर-वाटिका' का नाम दिया था। वहां शहीदों का स्मारक बना कर उनको वस्तुतः 'श्रमर-वाटिका' बनाने का विचार किया गया। आपने देहली के 'पटौदी हाउस' के समान वहां की सब भूमि को खरीदने का प्रस्ताव किया। उस प्रस्ताव को पूरा करने के लिये चन्दा श्रादि जमा करने के यत्नों में अन्य नेताश्रों के साथ पूरा हाथ वटाया। जवतक सब भूमि खरीद न ली गई, तब तक श्राप को सन्तोष नहीं हुआ और जब तक उस की योग्य व्यवस्था नहीं कर दी गई, तब तक आप नेताश्रों विशेषतः महात्मा जी के साथ बराबर पत्र-व्यवहार करते रहे।

अमृतसर की कहानी पूरी करने से पहिले एक और घटना का यहां उल्लेख कर देना आवश्यक है। पञ्जाव के फ़ौजी-शासन की ज्याद्तियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये

## स्त्रामी जी की हस्तलिपि

भीषात् लालागाम कुर्वास खया नुगर्म कु ति नि विक्य मार वे नास इस लमय के ती लम्म ते में अप सह यी? की व्यवस्था के हिंद्र माल के प्रचार पर ही मार्मित के मिन्य का निर्देशमह. यह त्याची सनं सह तका वह त्या कि नेत्री म पहालामा प्य दिस्स हा पता न किली हा देशको स्वत नाता क्लाप्रका ४० वर्ष वी कर आवड़े जा। यह जाता के नी बार के मुत्य काषु का हो म या है।

इस्रें में इत काम में भीय ही लेग-भा उर्गाम महि भावती प्राप्त कि में कि रमकाम में नाम में उद्गान के नाम क्राज के अव पकामां कि में अनाति याहिल्सा प्रस्था कराप करं ने में पश्चित्रें मेजद्रात्री इसकार्य मेड क नहीं मन्द्रा, क्रिक घर काम इस काय संयो परिवीकता AGT TA

पृष्ठ ४०६—४०७ में यह पत्र दिया गया है )

सरकार की श्रोर से लाई हर्टर की श्रध्यक्तता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी। कांग्रेस ने उस कमेटी का वहिण्कार नहीं किया था। लाई हर्टर ने गांधी जी से पृद्धा—"श्राप के लेफ्टीनेस्ट स्वामी श्रद्धानन्द ने क्या श्राप के सत्याग्रह को दूरित सभम कर श्राप से सम्बन्ध तोड़ लिया था?" महात्मा जी ने उत्तर दिया—"केपिटनेस्ट न कहिये, मेरे सहयोगी कहिये। स्वामी श्रद्धानन्द ने मेरे सत्याग्रह को दूरित नहीं सममा था, प्रत्युत वे मुम्म से भी फुद्ध श्रागे जाना चाहते थे श्रोर में उन के साथ श्रागे नहीं वढ़ सकता था।" इस प्रश्न के पृद्धने में लाई हएटर का भाव शुद्ध नहीं था, परन्तु महात्मा जी के उत्तर से स्वामी की उम श्रोर प्रगतिशीक्ष वृत्ति का परिचय मिलता है।

फरवरी १६२० में आप को गुरुकुज-कांगड़ी जाने के लिये विवश किया गया। गुरुकुल जाने और उस से फिर अलग होने का उल्लेख गुरुकुल के प्रकरण में किया जायगा। अक्तूवर सन् १६२१ में गुरुकुल से अलग होने के वाद की जीवन-कथा का आरम्भ असहयोग आन्दोलन से होता है।

## (ख) असहयोग के मैदान में

गुरुकुल चले जाने के वाद आप ने सब से पहला यह गुरुकुल के स्थिर-कोय को पूरा करने का किया। इसी उद्देश्य

से जब श्राप कलकत्ता गये हुए थे, तत्र वहां कां ग्रेस का विशेष श्रिधवेशन स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी की श्रध्यव्तता में हुआ था। उस में भी आप सिमालित हुए थे और आप ने श्रब्रुतोद्धार-सम्बन्धी एक प्रस्ताव विषय-नियामक-समिति में उपस्थित करने के लिये स्वागत-समिति के पास भेजा था। प्रस्ताव को श्रनावश्यक समम कर विपय-नियामक-समिति में भी उपस्थित नहीं होने दिया गया। महात्मा गांधी के श्रसहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव की धूम थी। गांधी जी समेत यदि देश के उस समय के सौ नेता मान लिये जांय, तो निन्यानने उस के प्रतिकृत थे। स्वामी जी ने विषय-नियामक-समिति में महात्मा जी का पूरा साथ दिया था, किन्तु खुले अधिवेशन में 'डिवीज़न' होने पर भी श्राप तटस्थ रहे थे। इस का कारण यह था कि नेताओं ने महात्मा जी को नीचा दिखाने के लिये मुख्य प्रम्ताव में धींगा-धींगी से 'सव विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार' को भी शामिल कर दिया था। महात्मा जी श्रहिंसा की दृष्टि से चहि-कार के प्रतिकृत थे। स्वामी जी भी ऐसे वहिष्कार को च्यावहारिक नहीं मानते थे, इसिलये वे उस के विरुद्ध थे। खुले श्रिधिवेशन में महात्मा जी ने वहिष्कारवादी नेताओं के साथ सममौता कर के उन की बात मान ली थी। विषय-नियामक-समिति की इस घींगा-घींगी की कथा और समस्तीते का हेतु स्वामी जी जव श्रपने भाषण में वताने लगे, तब सभापति ने श्चाप को बोलने से रोक दिया। स्वामी जी मंच पर से तुरन्त श्रपनी जगह लौट श्राये श्रौर जनता के श्रामह पर भी श्राप ने सभापति की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की । जिस अतुशासन का देश के सार्वजनिक-जीवन में प्रायः ग्रभाव है, उसके पालन का वह एक ही दृश्य था। कलकत्ता के वाद महात्मा जी जब मद्रास के दौरे पर गये, तव आप को अकृतोद्धार का इतना महत्व मालुम हुआ कि कां प्रेस के नागपुर के अधिवेशन में बारह सास में स्वराज्य प्राप्त करने की शर्तों में श्रक्वतोद्धार का भी समावेश किया गया। नागपुर-कां ग्रेस में भी स्वामीजी सम्मिलित हुए थे और वहां से ऐसे वीमार होकर जौटे थे कि तीन मास लगातार विस्तर पर ही पड़े रहे थे। विस्तर पर पड़े हुए भी श्राप प्रति-दिन दो घराटा भारत के लिये स्वराज्य-प्राप्ति की प्रार्थना करने में विताया करते थे। विस्तर से उठते ही श्राप श्रप्रैल सन् १६२१ के मध्य में पं० मोतीलाज जी नेहरू की कन्या के शुभ-विवाह में सिम्मिलित होने के लिये इलाहावाद गये।वहां कां प्रेस के प्रायः सभी नेता पधारे थे। शिमला से महात्मा जी को वायसराय लार्ड रीडिंग सं मिलने के लिये मालवीय जी के तार व पत्र आये। दीनवन्धु एएडरूज भी कुछ ऐसा ही सन्देश जाये थे। महात्मा जी ने इस सम्बन्ध में जब स्त्रामी जी की सम्मति पृद्धी, तब आपने कां ग्रेस-वर्किंग-कमेटी की सलाह के बिना जाने का स्पष्ट विरोध किया। पर, महात्मा जी इस सलाह को न मान लने के करमि लिये चले ही गये। स्वामी जी की दृष्टि में यह बहुत त्रड़ी मूल यी, जिससे कांमेस को जाम न होकर हानि ही हुई। वेजवाड़ा में आज-इिएहया-कांमेस-कमेटी में भारतीय राष्ट्र का चरते वाला तिरङ्गा मर्गडा तथा तीन माह में स्वराज्य-प्राप्ति के लिये एक करोड़ समासदों, एक करोड़ रुपये श्रीर बीस लाख चरतों का कार्यक्रम बनाया गया। श्राप ऐसे कार्यक्रम से सहमत अवस्य ये और ठोस विवायक दृष्टि से ही दसकी श्रावस्यकता भी स्वी-कार करते थे, किंतु स्वराज्य-प्राप्ति के लिये तीन मास या बारह मास की भारायें दिलाने के श्राप सख्त विरोधी थे। श्रापका कहना या कि इस श्रविध में स्वराज्य तो मिलेगा नहीं और दसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होगी। 'श्रद्धा' में भी आपने इस नीति का प्रतिवाद किया था और महात्मा गांधी को पत्र लिख कर भी दनके प्रति अपना माव प्रगट किया था।

इसी बीच में एंक वहेस्तनीय और हलचल पैदा करने वाली घटना और हुई। वह यह थी कि सरकार के उस समय के होम मेन्द्रर सर विलियम विसेएट ने वार-वार एसेम्बली में यह कहा या कि उसके पास इसका लिखित प्रमागा है कि मौलाना मुहम्मद श्रजी आंगरेलों के विरुद्ध कानुल के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। स्वामी जी को किसी ने यह भी बताया था कि मौलाना का अपने हाथ का लिखा हुआ ऐसा एक पत्न सर तेज बहादुर सप्रू को सरकार की ओर से दिलाया भी गया था। स्वामी जी ने इस सब विषय को 'श्रद्धा' में प्रकाशित कर सरकार को चैलेंज दिया था कि वह मौलाना के पत्र का ब्लाक वना कर प्रकाशित करे । सरकार को इस चैलेंज को स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ।

महात्मा जी का श्रपने श्रनुयायियों पर श्रन्या विश्वास था। स्वामी जो इससे भी उनको वरावर सावधान करते रहते थे। मुसलमान श्रपनी खिलाफ़त कान्फ्रेंसों में प्रायः छुरान-शरीफ़ की काफ़िरों के प्रति जहाद करने की आयतों को पढ़ा करते थे। स्वामी जी ने उनके सम्बन्ध में गांधी जी को लिखा था-"यह श्रहिंसा के सिद्धांत के प्रतिकृत है। समय श्राने पर सुसलमान उन्हीं श्रायतों का प्रयोग हिंदुश्रों के प्रतिकृत भी श्रवश्य करेंगे।" श्रन्य श्रवसरों पर भी श्राप कांग्रेस के नेताश्रों की हिंसात्मक वृत्ति से महात्मा जी को सावधान करते रहते थे। नागपुर-कांत्रेस की समाप्ति पर वीमारी के विस्तर पर पड़े हुए भी आपने श्री महादेव भाई देसाई के द्वारा इसी सम्बन्ध में एक सन्देश महात्मा जी को भेजा था। मुसलमानों के हिज़रत करने के विचार से भी श्राप सहमत नहीं थे। श्रापने लिखा था—"भिन्न-भिन्न धर्म तथा सम्प्रदाय भी देश में राजनीतिक तथा सामाजिक एकता पैदा करने में वाधक नहीं हो सकते और इकत्तीस करोड़ भारतवासी देश में सन्दी राष्ट्रीयता स्थापित कर सकते हैं। जिस एक केन्द्र में सब इकट्टा हो सकते हैं, वह भारतमाता है। सनातन-

धर्मी, श्रायेसमाजी, त्राह्म, जैन, वाँद्ध, पारसी, मुसल्मान, ईसाई श्रीर यहूदी आदि सब अपने-अपने ढंग से पृजा-पाठ करते हुए भी भारतमाता की पृजा में, जन्मभृमि की सभ्यता के नाम पर, एक होकर आतुभाव का सुदृढ़ सैनिक-संगठन पेटा कर सकते हैं।" पहिले प्रवन्च किये जिना सेना तथा पुलिस आदि की नीकरियों से सब को एक दम हटा लेने के भी आप पन में नहीं थे।

गांधी जी के साथ ऐसे छोटं-मोटं मतमेद रखते हुए भी देश में जो नव-चेतना पैदा होरही थी, जसमें आपको आशा की स्पष्ट रेखा दृष्टिगोचर होरही थी। आपका मन-मथूर देश में पैदा होते हुए नवजीवन के साथ नाच रहा था। गुरुकुल में बैठे रहना आपके लिये सम्भव नहीं रहा। प्रतिनिधि-सभा की पुरानी मगड़ली के साथ आपकी फिर भी नहीं पटी। आपने फिर सार्वजनिक-जेत्र के मार्ग का ही अवलम्बन करना उचित सममा। प्रतिनिधि-सभा के प्रधान श्री रामकृष्णा जो को आपने २१ सितम्बर सन् १६२० को लिखा—"इस समय मेरी सम्मित में असहयोग की व्यवस्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मात्रभूमि के भविष्य का निर्भर है। यदि यह आंदोलन अकृत कार्य हुआ और महात्मा गांधी को सहायता न मिली तो देश की स्वतन्वता का प्रश्न पचास वर्ष पीछे जा पहेगा। इसलिये में इस काम में शीघ ही लग जाऊंगा। यदि आप की सम्मित में इस काम में

लगने के लिये मुक्ते गुरुकुल या आर्यसमाज के काम से श्रलग हो जाना चाहिये तो जैसा पत्र श्राप तजवीज़ करेंगे, मैं पब्लिक में भेज दूंगा। मैं इस कार्य से रुक नहीं सकता। मुक्ते यह काम इस समय सर्वोपिर दीखता है। "इस प्रकार श्रसहयोग-श्रांदोलन के लिये ही गुरुकुल छोड़ कर श्राप सार्वजनिक कार्य-चेत् में आये। मुलतान में पंजाव-प्रांतिक-राजनीतिक-कांप्रोंस में श्राप सम्मिलित हुए। देश में ख़िलाफ़त-श्रांदोलन की लहर भी ज़ोरों पर थी। आप भी उससे श्रलग नहीं रहे। पर, श्रापकी मनोवृत्ति कुछ दूसरे ही ढंग पर काम कर रही थी। मुलतान से लौटते हुए जाला जी से आप मिले और उनके सामने अपना मन खोल कर रखते हुए श्रापने श्रक्नुतोद्धार की समस्या को सव से श्रिधिक महत्वपूर्यी वताया । लाला जी ने ४०० ६० इस काम के लिये श्रापको देते हुए श्रिधिक सहायता कांग्रेस-फ़एड में से लेने की सलाह दी। श्रगस्त में देहली पहुँच कर श्रापने देखा कि सरकार की श्रोर से श्रव्युतों को कांग्रेस के मुकावले में खड़ा किया जा रहा था श्रीर कांग्रेस के लोग उधर से विलक्क वे-खबर थे। कांग्रेस वालों की उदासीनता से श्राप इतने खिन्न हुए कि कांग्रेस-फएड में से सहायता लेने का विचार त्याग कर आपने स्वतन्त्ररूप में उस काम को शुरू किया और देहली में दलितोद्धार-सभा की स्थापना की । इस सभा की श्रोर से देहली के चारों श्रोर के ज़िलों में श्रव्युतों को वेगार

के श्रन्याय श्रीर सरकार के जाल से वचाने का आदर्श कार्य किया गया। इसी समय ६ सितम्बर को महात्मा गान्धी को आप ने एक पत्र लिखा था । उससे पता लगता है कि उस समय आप की मनोवृत्ति किस ढंग पर काम कर रही थी ? उस पत्र में आपने लिखा था—"स्वदेशी कपड़े के प्रचार की वड़ी श्रावश्यकता है, परन्तु जब तक साढ़े हाः करोड़ हमारे पांच तले रोंधी हुई जातियां वृदिश नौकरशाही की शरण ले रही हैं, तव तक स्वदेशी का पूरा प्रचार कैसे होगा ? मैं अब अपनी थोड़ी-सी शक्ति हर वाली सीमा में केवल दलित जातियों के उद्घार में लगाना चाहता हूं। मैं नही जानता कि साढ़े द्वः करोड़ उन भाइयों के श्रलग रहते हुए, जिन्हें श्रज्ञानवश श्रव्युत सममा जाता है, स्व-राज्य श्रगर मिल भी गया तो हिन्दुस्तानी कृौम के लिये कैसे हितकर सिद्ध होगा ? मैंने वह पत यह सूचना देने के लिये लिखा है कि श्रव कांग्रेस की कारकुन कमेटी (विकंग कमेटी) से मैं कोई घन इस काम के जिये नहीं मांग सकता। मैं जितना श्रपनी श्रल्पशक्ति से हो सकेगा, उतना ही करूंगा।" नागपुर-कांग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसी पत्र में आपने लिखा था-"मद्रास के ब्राह्मणों और श्रवासणों का सगड़ा श्रापस में निवटाया नहीं जा सका श्रौर दिलत जातियों के अपनाने में तो सर्वसाधारण ने एक परा भी आगे नहीं रखा। आपने जो कुछ भी इस श्रंश में किया वह श्रत्यन्त सराहनीय

है, परन्तु उसका श्रसर दूसरे श्रसहयोगियों ने दूर कर दिया।"
यह पत जिख कर स्वामीजी पूरी तरह दिजतोद्धार के काम में
लग गये।

१-४-५ नवम्बर सन् १६२१ को देहली में आल-इिएडया किंग्रेस-कमेटी का अधिवेशन हुआ। सामुदायिक-सत्याग्रह का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उसके लिये छूत-छात को पूरी तरह, नहीं तो अस्ती सेकड़ा, दूर करना भी एक आवश्यक शर्त रखी गई। गान्धीजी ने वारडोली तहसील को सामुदायिक सत्याग्रह के लिये तय्यार करने का निश्चय किया। इस अधिवेशन की एक घटना उल्लेखनीय है। महात्माजी ने यह घोषणा की थी कि यदि २१ दिसम्बर सन् १६२१ तक स्वराज्य न प्राप्त हुआ तो में हिमालय चला जाऊंगा। सब लोग इसके लिये चिन्तित थे। पर, इस सम्बन्ध में महात्माजी से प्रश्न करना कठिन था। स्त्रामीजी ने ही प्रश्न किया। गान्धीजी ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का स्वराज्यके लिये ऐसा ही उत्साह बना रहा तो में हिमालय क्यों जाऊंगा?

श्राल-इिर्लडया-कांग्रेस-कमेटी के बाद ७-८ नवस्वर को हिन्दुश्रों की एक कान्फरेंस हुई, जिसमें ख़िलाफ़त के ढंग पर हिन्दुश्रों में गोरचा के नाम पर श्रसहयोग-श्रान्दोक्तन को संगिठित करने के सम्बन्ध में विचार हुआ। इस के लिये संगठित की उपसमिति के समापित स्वामीजी बनाये गये।

१६ नवन्त्रर को श्राप देहली से नवसारी गये। वहां गुस्कुल की शाखा खोलने का विचार था। वह काम तो उस समय नहीं हुआ, किन्तु श्रापने स्पा, स्रत, वारडोली श्रादि में कई स्थानों का दौरा किया श्रीर वहां के राष्ट्रीय स्कूलों का निरीक्तणा भी किया। यहे दुःख के साथ श्रापने देखा कि किसी भी विद्यालय में श्रव्कृतों के वालकों का प्रवेश नहीं था। जिस वारडोली के सत्यायह की तब देश में धूम थी, उसमें खादी का तो पूरा साम्राज्य था; किन्तु श्ररपृश्यता नाम को भी नहीं दूर हुई थी, यद्यपि सत्यायह के लिये वह भी एक श्रावश्यक शर्त थी। श्रापको इस श्रवस्था पर वहा दुःख हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं श्रीर जनता का भी श्रापने इस कमी को श्रीर ध्यान श्राकरित किया।

यही समय था, जब युवराज के स्वागत के विहिष्कार की द्वाने के लिये सरकार की मुखतापूर्ण दमननीति ने देश में नया जीवन फूंक दिया था। सत्याग्रह के जिस श्रवसर को टूंढ़ते हुए सत्याग्रही निराश हो रहे थे, वह श्रनायास ही हाथ लग गया। इसी सत्याग्रह की गरमा-गरमी में श्रहमदावाद में कांग्रेस का श्रिष्विशन हुआ। कांग्रेस-नगर में स्वामीजी का श्रपना कैन्य श्रक्षा ही था, जहां दर्शनार्थी मक्त लोगों की सदा भीड़ लगी रहती थी। तिलक-नगर की स्वराज्य सरकार की श्रोर से श्राप न्यायाधीश नियत किये गये थे। सन्दिग्ध श्रथवा श्रपराधी व्यक्ति पकड़ कर श्रापके सामने लाये जाते थे। श्राप उससे श्रपराध

स्वीकार कराकर श्रीर फिर वेसा न करने का वायदा छेकर उसको ह्रोड़ देते थे । विषय-नियायक-सिमिति और आल-इंडिया-क्रिय़-कमेटी के विवादों में भी आपने पूरा भाग लिया। इसी कांग्रेस पर महात्माजी डिक्टेटर नियुक्त किये गये थे श्रीर श्रपना उत्तरा-धिकारी नियुक्त करने का श्रिधिकार भी उनको दे दिया गया था। स्वामीजी की सम्मति यह थी कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति विकेंग-कमेटी पर छोड़ दी जानी चाहिये। इस श्रीर ऐसे श्रन्य मतभेदों पर भी आपने स्वराज्य की लड़ाई में साथ देने का महात्याजी को पूरा विश्वास दिलाया, क्योंकि आपका यह पूरा विश्वास था कि वर्तमान श्रवस्थाओं में मातृभूमि का उद्धार उनके श्रान्दोलन द्वारा ही सम्भव था। लालाजी जेल में थे। इसिन्ये पञ्जाब के लोग आपको पञ्जाब ले जाना चाहते थे और हकीम जी आपको देहली से हिलने नहीं देना चाहते ये। निर्णय महात्मा जी पर छोड़ा गया और उन्होंने देहली के पत्त में निर्णय कर दिया । बम्बई, श्रकोला श्रीर श्रमरावती श्रादि में 'वैदिक-स्वराज्य का सन्देश' सुनाने के बाद आप २१ जनवरी सन् १६२२ को देहली आ गये। देहली में आपने सत्याग्रह शुरू करने का विचार किया, किन्तु देहली-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी के सभापति डा० अन्सारी सदा यह कह कर आपको रोकते रहे कि पहिले .स्वयं-सैनिकों का उपयुक्त संगठन हो जाने दीजिये। डाक्टर साहब का संगठन तो पूरा नहीं हुआ, किंतु देवियों ने स्वामीजी का आशी- विद प्राप्त कर युवराज के आने पर देहली में हड़ताल कराने की पूरी तच्यारी शुरू कर दी। आप ने भी हिन्दू-गोरिक्तगी-उपसमिति के सभापति की इैसियत से आन्दोजन शुरू कर दिया । कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की अकर्मग्यता श्रीर उदासीनता ने श्रापको इतना विचिप्त कर दिया कि श्रापका दिल ही उधर से हट गया। आपको यह भी शिकायत थी कि देहली ज़िला श्रौर प्रान्त की कांग्रेस-कमेटियों के श्रध्यत युवराज के बहिष्कार के दिनों में सरकार से मिले हुए थे । महात्माजी को देहजी की निराशा श्रौर दुःख पैदा करने वाली उस स्थिति के सम्बन्ध में आपने एक पत्न भी जिला था। उसमें अपनी आंत-रिक वेदना का उल्लेख करते हुए श्रापने गान्धीजी को सुचित किया था कि युवराज के आने के चाद १५ या १६ फ़रवरी को मैं देहली से चला जाऊंगा श्रीर अपने को आर्यसमाज का इतिहास जिखने में लगा दूंगा। भगवान् ने जिस प्रकार आपको देशवासियों में सत्य, निर्भयता श्रौर स्वतन्त्रता की भावना पैदा करने में समर्थ बनाया है, उसी प्रकार वे आपको भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ बनावें - यही मेरी प्रार्थना है।

इघर स्वामीजी देहजी से निराश हो रहे थे श्रीर उघर सारे देश को गहरी निराशा में डाजने वाजी चौरीचौरा की दुर्घटना घटने को थी। उस दुर्घटना ने स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग पर सरपट दौड़ते हुए देशवासियों के आशापूर्ण हृदयों पर ऐसी गहरी चोट की, जिसने उसकी वेगवति प्रगति के प्रवाह को एक इस रोक दिया । स्वामी जी ने इस दुर्घटना पर महात्मा जी को निम्न आशय का तार दिया था—"चौरीचौरा की दुर्घटना बद्धी भयानक है। कृपा कर आक्रामक श्रांदोलन को रोकें। आज-इिख्या-कां प्रेस-कमेटी का श्रिधिवेशन देहली में बुलाकर नया कार्यक्रम निर्धारित करें।" २४-२४ फरवरी को देहली में आज-इिएडया-कां ग्रेस-कमेटी की वैठक बुलाई गई। कई दृष्टियों से श्रिविवेशन बहुत महत्वपूर्ण हुआ। सत्याग्रह और श्रिहिंसात्मक श्रसहयोग को मानवीय श्रधिकारों की रक्षा के लिये मनुष्य का जन्मसिद्ध श्रिधिकार मानते हुए उसके लिये कुछ शर्ते नियत की गई श्रीर प्रांन्तिक-कांग्रेस-कमेटियों को उन शर्ती के पूरा करने पर सत्याग्रह शुरू करने का श्रिधिकार दिया गया। स्वामी जी की सम्मति यह थी कि उन शर्तों के साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि आल-इंडिया-कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस के बाहर के लोगों द्वारा किये गये उपद्रव श्रथवा हिंसा के लिये जिम्मेवार न होगी श्रीर यदि कोई कां ग्रेसवादी ऐसा करेगा तो वह कां ग्रेस की सब संस्थाओं से श्रलग कर दिया जायगा । इसी श्राशय का संशोधन पेश करने की आपने सुचना भी दी थी। सत्याप्रह के प्रारम्भ से ही महात्मा जी से स्वामी जी का यह मतमेद बना हुआ था, किंतु आंदोलनं की प्रवल गति को हानि न पहुँचाने के विचार से उसके सम्बन्ध में महात्मा जी को निजी

पतों में बरावर लिखते हुए भी आपने कभी प्रगट में वैसा आंदो-सन नहीं किया था। महात्मा जी ने श्रपने निवास-स्थान डा० अन्सारी के यहां बुला कर आपसे उक्त संशोधन वापिस लेने का श्रामह किया। महात्मा जी ने यहां तक कहा—"सभा में आप का कोई भी समर्थन नहीं करेगा श्रीर श्रपने भाई-साहव के संशो-धन को समर्थन न मिलने पर रह होते हुए देख कर सुमको दुःख होगा।" स्वामी जी ने कहा—"यह मेरे लिये प्रान्तरात्मा का प्रश्न है, यदि मुम्तको एक भी मत नहीं मिला तव भी मुम्तको बड़ा सन्तोष होगा कि मैंने श्रपनी श्रन्तरात्मा की श्रावाज को दवाया नहीं।" महात्मा जी इस पर भी श्रायह करते रहे श्रौर श्रन्त में बोले-"यदि श्राप नहीं मार्नेगे, तो हमको मीटिंग में इरकत होगी।" स्वामी जी ने खुले अधिवेशन में संशोधन वापिस लेने का वायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि ''मैं इसके वाद कांत्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूंगा।" १२ सार्च को कांग्रेस के सब पदों से त्यागपत्र देकर छाप कुरुत्तेत्र-गुरुकुल जाकर साहित्यिक कार्य में लग गये, किंतु देश के राजनीतिक-चातावरण का घटना-चक्र वडी तेज़ी के साथ घूम रहा था श्रीर उसमें श्रमी श्रापको अपना हिस्सा श्रदा करना वाकी था । राजपूताना-प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद् से डा० श्रन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्वामी जी को त्यागपत बापिस सेने के लिये श्राग्रहपूर्ण सन्देश मेजा । स्वामी जी के पास यह सन्देश पहुँचते न पहुँचते १८ मार्च को श्रजमेर से लौटते हुए महात्मा जी गिरफ़्तार कर लिये गये। डा० श्रन्सारी ने साफ़ कह दिया कि मैं श्रापका त्यागपत्र कां ग्रेस-कमेटी में पेश नहीं करूंगा । २८, २६ श्रीर ३० अप्रैल को बटाला में पंजाब-प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद् थी। महात्मा जी की गिरफ़्तारी के नाम परं पंजाब के नेताओं ने श्रापसे पधारने की शायहपूर्यों प्रार्थना की । देश के भ्रान्य माननीय नेता भी वहां पधारने वाले थे। उस समयः महात्मा जी की गिरफ़्तारी भी देश के लिये एक संकट ही था। संकट के समय देश का साथ न देना स्वामी जी के जिये सम्भव नहीं था। वटाला जाने का न कोई निश्चय था श्रीर न तैयारी ही, फिर भी ठीक समय पर श्राप बटाला चल दिये। वहां सर्व-श्री विट्ठल भाई पटेल, श्रब्बास तय्यव जी, लाला दूनीचन्द, श्रीमती सरोजिनी नायडू श्रादि ने श्रापसे श्रायह किया कि श्राप कां ग्रेस से श्रालग न हों। जनता के सेवक स्वामी जी ने देश के नेताओं के आग्रह को सिर माथे रखा और कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम विशेषतः ध्रख्रुतोद्धार के काम को करने का निश्चय किया । बटाला, श्रमृतसर श्रादि में भाषणा देते हुए श्राप कुरुलेल लीटे और वहां फैलाये हुए साहित्यिक कार्य को समेट कर फिर देहली आगये।

लखनऊ में ता० ६-७ जून को आल-इग्रिडया-कां प्रेस-कमेटी का वह स्मर्ग्यीय अधिवेशन हुआ, जिस में सत्याप्रह- ज़ांच-क्रमेटी की नियुक्ति की गई थी। स्वाभी जी ने इस में अकृतोद्धार-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने की सुचना दी थी। उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के जिये ही आप जसनऊ गये थे। जसनऊ के आज-इिएडया-कां प्रेस-कमेटी के इस अधिवेशन से ही आप के कां प्रेस से अलग होने का इतिहास शुरू होता है। इसजिये इस अधिवेशन की घटनाओं का उद्देख कां प्रेस से जुदाई के प्रसंग में ही करना अच्छा होगा।

## (ङ) अधृतसर जेल में

स्वामी जी के गिरफ्रवार किये जाने की अफ्रवाहें तो समय समय पर प्रायः सुनने में आती रहती थीं। पर, आप गिरफ्तार वन किये गये जन उस की किसी को कल्पना भी नहीं थी। स्वामी जी के जीवन की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनायें प्रायः ऐसे ही समय में हुआ करतो थीं, जन उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देहली के सत्याप्रह के दिनों में, जन देहली में रामराज हाया हुआ था वन, आपकी गिरफ्तारी की प्रति-च्या प्रतीचा की जाती थी। फिर पञ्जाव के मार्शल-ऑ की हक्ष्मत के कर्ता-धर्ती होटे लाट ओहनायर की यह शिकायत थी कि पञ्जाव में सारी विदद देहली से आती है। सन उपद्रन के दिमाय महात्मा जी और मौतिक देह स्वामी जी सममें जाते थे। लाला दूनीचन्द को स्वामी जी ने लिखा था कि जहरत हो तो में

लाहौर पहुंचे । स्वामी जी की यह चिट्ठी ख्रोडवायर के हाथ -लग गई थी। उस पर श्रोडवायर ने स्वयं यह हुक्स पास किया-था कि "स्वामी जी को श्रमृतसर में न पकड़ा जाय, विल्क काहौर पहुंचने पर पैर में बेड़ी श्रीर हाथ में हथकड़ी लगा कर वाज़ारों में घुमाया जाय। शहर में मंशीनगर्ने जगा दी जाय, दो हजार हथियारवन्द फ़ौज वाजारों में खड़ी कर दी जाय और स्वामी जी को इस तरह श्रपमानित किया जाय कि लोग दहल जांय।" श्रोडवायर के इस हुक्म की एक नक्ल २४ जून १६१६ को स्वामीजी के हाथ तब लगी थी, जब श्राप पीड़ितों की सहायता करने पञ्जाब पहुंचे थे। उन दिनों में लाहीर जाना नहीं हुआ श्रीर श्रोडवायर श्रपने दिल की हवस पूरी नहीं कर सके। फिर शिमला में सी० आई० डी० के डाइरेक्टर सर चार्लस छीवर्लेड ने देहली के राजभक्त वकील, रायवहादुर श्रीर खानवहादुर साहवान के साथ स्वामी जी की गिरफ़्तारी का परामशे किया। किसी ने भी स्वामी जी को देहली में गिरंप्रतार करने की सलाह नहीं दी श्रीर कह दिया कि देहजी में गिरफ़्तार किया तो फिसाद हो जाने का दर है। श्रमृतसर में कांग्रेस-श्रिधवेशन की तच्यारियों में जब आप लगे हुए थे, तब भी बराबर ऐसी बातें सुनने में आती थीं। गुस्कुल में दुवारा आने पर आपने 'श्रद्धा' पत्र निकालना शुरू किया था, उस के कुद्ध लेखों के आधार पर भी भ्राप पर मुक़द्मा चलाने की बात कही जाती थी।

पर, वह भी सारहीन ही सिद्ध हुई। गुरुकुल के स्थिर कोष के े जिये चन्दा जमा करने को आप सन् १६२१ में वर्मा गये थे। वहां एक मास के दौरे में ख़ुिक्तिया पुलिस वरावर आप के आगे 'पीछे रही । वहां भी आप के शुद्ध वैदिक स्वराज्य श्रीर मनुष्य के स्वतन्त्रता केः जन्मसिद्धः श्रधिकारों के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों पर उड़ी हुई गिरफ़्तारी की बातों में कुछ तथ्य न 'निकला। देहली में दिलतोद्धार-सभा की स्थापना करके दिलत जातियों को सरकारी क़चक़ से वचाने की कोशिश में जब आप कारे हुए थे, तब भी आप श्रीर डा० सुखदेन जी की गिपफ़तारी की अफ़वाह ज़ोरों पर थी। युवराज के देहली पधारने के समय जब सब कां प्रेसी नेता सिर छिपाये हुए थे, तब श्राप ने ही ंडस के स्वागत के बहिष्कार का श्रांदोलन किया थः। लोगों की पक्की धारणा थी कि आप ज़रूर गिरफ्तार किये जायेंगे। गिरफ्रवारी की हवा का वह मौंका भी खाली ही निकल गया। उस समग्र श्राप तो श्राल-इविडया-कां प्रेस-कमेटी के लखनऊ के अधिवेशन के बाद, कांत्रेसी नेताओं की अञ्जूतोद्धार के सम्बन्ध में की गई श्रानाकानी से निराश हो, कांग्रेस के सब कामों से किनारा कर, हिन्दू जाति के संगठन को ब्रह्मचर्य द्वारा दृढ़ फरके श्रव्हतोद्धार में ही सब घ्यान लगा देने की तय्यारी कर रहे थे, पर श्राप को भी क्या मालूम था कि वही श्रमृतसर, जिस की मार्शक-लॉ की ख़ूनी इक्सत से ज़त-विज्ञत होने पर

श्राप मरहमपट्टी करने पहुंचे थे, श्राप को देशसेवा तथा देश-भक्ति का योग्य पुरस्कार देने के लिये अपनी श्रोर बुला रहा था ? जिलयांवाला-वारा के अत्याचारों की पीड़ा से विवृह्स हृद्य गुरुका-वारा में होने वाले श्रानाचार से कैसे श्रांखें मृद् सकता थां ? श्रापद्त्रस्त जोगों के जिये हथेजी पर सिर रखकर सदा तय्यार रहने वाला संन्यासी १० दिसम्बर सन् १६३२ के सवेरे श्रमृतसर पहुंचा। दिल्ली की शाही जामा-मसिन्द के मिम्बर की शोभा बढ़ाने वाले आर्थ संन्यासी ने अमृतसर के श्रकाल-तब्त की भी शोभा बढ़ाई । वहां लगे हुए दीवान में दिख़ी निवासियों का यह सन्देह सुना दिया कि देहली से 'शिरोमिंग गुरुद्वारा कमेटी' का इशारा पाते ही सौ आदमी तुरन्त आने • को तय्यार हैं। पांच हज़ार तक की सहायता देहली करेगा श्रीर श्राशा दिलाई कि संयुक्तप्रांत भी पीछे नहीं रहेगा । दुपहर को एक वजे आप गुरुका-बाग गये। शाम को साढ़े पांच वजे श्रमृतसर लीटने की तय्यारी ही में थे कि एक पुलिस इन्स्पेक्टर ११७, १४३, १४७ और १०६ घारा के अनुसार गिरफ़्तारी का परवाना लेकर आ पहुंचा। आपको पुलिस के पहरे में शांम को साढ़ें सात बजे श्रमृतसर-जेल के संगीन द्रवाज़े के भीतर चार-दिवारी में लगभग १२ फ़ीट लम्बी और 5 फ़ीट चौडी कोठड़ी में वन्द कर दिया गया। १ अक्तूबर तक मुक्रमा चला और आपको ११७ में एक वर्ष और १४३ में ४ मास

की सादी केंद्र की सज़ा दे दी गई। कभी के राजमक्त और छोटे तथा बड़े लाट के भी विश्वासपात महात्मा मुन्शीराम म्वामी अद्धानन्द के रूप में आज वास्तव में सरकार के मेहमान हुए। गुरुओं के लाखों शिष्यों को अमृत छका उनमें शाहीदाना-मस्ती भर कर अमर-पद दिलाने वाली अमृत-नगरी को ही स्वामी अद्धानन्दजी के मस्तक पर देशमक्ति का शहीदाना-राजतिलक खगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सार्वजनिक जीवन के जन्म-काल से पञ्जाव की की गई चिरस्मरगीय सेवा का पुरस्कार पञ्जाय की ही प्रधान नगरी ने अपनी गोद में विठा कर आपको दिया। लाई चैम्सफोई और उस के साथियों ने भी देख लिया होगा कि शारीरिक वीमारियों के घर, ६७ वर्ष के बृढ़े तथा कुश शरीर में, कष्ट-सहन करने की कितनी सामर्थ्य थी ?

लाहौर के उद्दे के एक दैनिक-पत के आर्य-सम्पादक ने आर्य-संन्यासी के इस प्रकार जेल जाने पर सन्देह प्रगट किया था और गृहस्थों के सन्देश को अमृतसर पहुंचाना संन्यासी के धर्म के बाहर बताया था। आपने इस सम्बन्ध में कहा था—"मेंने संन्यास का अर्थ कर्म का न्यास नहीं सममा, प्रत्युत गुरुवर आचार्य दयानन्द के चरण-चिन्हों पर चलने का यत्न करते हुए कर्मफल में अनासिक्त को ही संन्यास सममा है। इसिलये में उनके साथ सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि सर्व कर्मनासी संन्यासी होता है। यदि दिल्ली बालों का सन्देश धर्मानुकूल था तो संन्यासी से बढ़ कर उस को पहुंचाने वाला श्रीर कीन हो सकता था ?"

२६ अक्तूबर को आपको पुलिस की संगीनों के पहरे में लारी पर सवार करा खासा रेलवे स्टेशन से सींखचीं की गाड़ी में वन्द करके मियांवाली जेल पहुंचा दिया गया। यहां श्रापका दैनिक कार्यक्रम यह था। सवेरे २ वजे उठते, लघुराङ्का कर हाथ मंह घो-पोंद्र कर ध्यान में बैठ जाते । चार बजे फिटकरी के पानी से दातुन का काम लेते। शौच जाने के बाद साढ़े चार से साढ़े हु: तक लिखने का काम करते । साढ़े हु: बजे अपना कमरा श्रौर उसके वाहर की जगह काड़ू श्रौर कपड़े से साफ़ करते। फिर २० मिनट व्यायाम करते और सरसों के तेल की मालिश, सवा सात बजे स्नान-उपासना-गीता तथा उपनिषदीं का पाठ, कुछ आर्य युवकों को सन्ध्या के मन्त्रों पर उपदेश और टहलना नौ बजे तक होता । साढ़े दस बजे भोजन और उसके वाद थोड़ा विश्राम लेते। बारह से दो तक स्त्राघ्याय ग्रौर उसके बाद साढ़े तीन बजे तक कथा होती। फिर शौच श्रादि नित्य कर्म और टहलते हुए कुछ मिलों के साथ बातचीत करते । साढ़े हु: बजे शाम को कोठरी में मोमवत्ती की रोशनी करके लिखने वैठते तो श्राठ बजे तक लिखते रहते। साढ़े श्राठ बजे के बाद लघुरांका आदि से निवृत हो आध घन्टा आत्मचिन्तन करते और ठीक नौ बजे जमीन पर बिस्तर खगा कर सो जाते । तीच्या

सर्दी होने पर भी इस दैनिक-कार्यक्रम में कभी शिथिजता नहीं की जाती थी। ज्यायाम का तो श्रापको कुद्ध ज्यसन ही था। श्रापने लिखा है—"डाक्टरों के मना करने पर भी इस श्रभ्यास को नहीं छोड़ सका, शायद काम भो इसी की वदौलत करता रहा हूं। जपर की दिनचर्या के निरन्तर पाजन से ही में जेल में स्वस्य रहा।"

२७ नवस्वर को पंजाब के छोटे लाट सर एडवर्ड मैकलेगन जेल का निरीक्त ग्राये। स्वामी जी के साथ आपका पहिले का परिचय था। कई बार गर्वर्तमेग्ट हाउस में भी परस्पर मिलना-जुलना हुआ था। आज जेल में मुलाकात हुई। स्वामी जी के सिर और दाढ़ी के वाल बढ़े हुए थे। इस्तिये छोटे लाट आपको पहिचान नहीं सके। सुपरियटेग्डेग्ट से पुद्ध कर आप आपके पास आये और आपसे पुद्धा—"क्या आप में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ ?" आपने उत्तर दिया—"हां, जेल में मैंने जीर नहीं कराया।" छोटे लाट ने फिर पूद्धा—"क्या आपको छः मास यहां होगये ?" आपने कहा—"नहीं, अभी अढ़ाई मास ही हुए हैं।" चुप करके कुछ ठहरे, सम्भवतः इसिलये कि स्वामी जी कुछ न वोले तब आप ने फिर पूद्धा—"कहिंगे, आप सर्वया आराम से तो हैं ?" स्वामी जी कहा—"कहिंगे, आप सर्वया आराम से तो हैं ?" स्वामी जी कहा—"हां, मुक्स को सभी जगह आराम है।" वस्तुतः

, उसे बुढ़ापे में भी स्वामी जी ने जेल-जीवन बड़े श्रानन्द के साथ पूरा किया ।

२६ दिसम्बर की दुपहर को कथा का श्रभी श्रारम्भ ही हुआ था कि जेलर आचे और आकर बोले—"चिलये बाहर, श्चाप यहां नहीं रह सकते। आपकी रिहाई का वारेगट आगया है।" कथा पूरी कर सब भाइयों से मिलकर ब्राप दो-ढाई वजे जेज से वाहर हुए। शहर में श्रवानक ही पहुँचने पर लोगों को यड़ा श्राख्रय हुन्ना। शाम को सिंह-समा में भाषण हुन्ना। २७ की सवेरे समाज-मन्दिर में धर्मीपदेश देकर ग्यारह की गाड़ी से चल दिये और २८ की सबेरे ८ वजे अमृतसर आ पहुँचे। रास्ते में दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ से श्राप तंग श्रागये। श्रमृतसर-स्टेशन पर जनता विशेषतः श्रकाली भाइयों ने श्राप का हार्दिक स्वागत किया और सीधा आपको उसी श्रकाल तरूत पर ले गये, जहां दिये हुए आषण के कारण आप जेल गये थे। २ वर्ज समाज-मन्दिर में श्रार्य भाइयों ने निमन्त्रित किया श्रीर वहां आपके स्वागत-सत्कार के उपलक्त में फल-भोज हुआ। दुपहर को ३॥ बजे कलकत्ता मेल पर सीघे गया-कांग्रेस पर जाने के विचार से सवार हुए थे, पर जालन्धर-स्टेशन पर आर्थ भाइशें के श्राप्रह को टालना कठिन होगया। रात को गांधी-मग्डप में भाषग् हुआ। २६ दिसम्बर के प्रातः ८॥ बजे आप देहली पहुँचे ।

इस तीन-चार मास के जेल-जीवन के आपके अनुभवों में से यहां दो बातों का ही उहेल करना आवश्यक है। पहिली तो यह कि आपने जैल से आने के वाद यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "जेल मंनुष्रल केवल दिखलावा है। ... यह सूर्य के प्रकाश की तरह प्रसिद्ध हो जाना चाहिये कि वहां हाथी के दांत खाने के श्रीर तथा दिखलाने के श्रीर हैं।" दूसरी यह कि "मुके निश्चय हुआ कि अभी चरिल-गठन में वड़ी कमी है। कम से कम मैं तो ऐसे सांचे में ढजा हूं कि कई श्रंशों में स्वयं सदाचार की कमी अपने अन्द्र अनुभव करते हुए भी चरित्र-हीन पुरुपों के साथ काम नहीं कर सकता। मेरी सम्मति में स्वदेश के राष्ट्र के लिये पहिली आवश्यकता यह है कि जनता को ब्रह्मचारी वना कर श्रौर उसमें सहन-शक्ति फूंक कर एक श्रात्मोन्नत स्वराज्य सेना खड़ी की जाय, तव वैयक्तिक गुलामी की जंज़ीरें काट कर श्रत्याचार से युद्धं हो सकेगा। कांग्रेस, हिंदू-महासभा, ख़िलाफ़त श्रीर अन्य श्रखिल-भारतवर्पीय-संस्थाश्री के कार्य चलाने के लिये तो बड़े-बड़े व्यक्ति विद्यमान् हैं, सुम्त से झल्प शक्ति वाले मनुष्य के लिये यही बड़ा काम है कि ब्रह्मचर्य के उद्धार श्रौर दिलत जातियों के उत्थान का मार्ग जो अपने को स्रम्हा है, उस का निर्देश आर्य जाति के आगे रखने का यत्न करूं।" यह भी आपने विलक्कल ठीक ही लिखा था कि "बृटिश सरकार ने जेल का प्रबन्य ऐसा रखा है, जिससे दुराचारी केदी अधिक दुरा-

चारी हो जायें। उनके भोजन-छादन, पाखाना-पेशाव, रहन-सहन को ऐसा वना दिया है कि नया फँसा ध्रपराधी भी अनुभवी श्रोर निर्लज बदमाश वन जाता है श्रीर पुराना पापी ऐसा ह्वता है कि फिर उसके उठने की श्राशा ही नहीं रहती। जेल-खानों में एक श्रोर तो पठान लम्बरदार केदियों को गन्दी से गन्दी गालियां देने, वात-वात पर उनकी गर्दीनयां नापने, धकेलने श्रोर लातों-घूसों से मारने के लिचे नियन किये हुए हैं श्रीर दूसरी श्रोर ऐसी ढोली निगरानी है कि वड़ जेलों में रिश्वत देकर न केवल शराव, श्रक्तीम, चरस, सिगरट श्रादि सँगाये जा सकते हैं, परन्तु हज़ारों का जुधा भी हो सकता है।"

वैसे स्वामी जी के लिये तो जेल और वाहर एक ही-सा था। पर, देशभिक्त के जिस युग में जेल जाना अनिवार्य-सा हो गया था, उस में आप सरीले देशभक्त-नेता का जेल से वैचित रहना सम्भव नहीं था। स्वामी जी ने अपनी जेल-यात्रा के सम्बन्ध में लिखा था—"में बिना ख़ून लगाये ही शहीदों में दाखिल हो गया।" स्वामी जी की हिष्ट में आप का जेल जाना ऐसा ही था, किन्तु देशवासियों की दृष्टि में वह आप की हल देशभिक्त का आवश्यक पुरस्कार था, जिस से राजनीतिक शहीदों की सुची में भी अपर के नामों में आप का नाम सुवर्णाकरों में सदा लिखा जाता रहेगा।

# (च) कांग्रेस से जुदाई

दूसरी वार गुरुकुल से अलग होने से कुछ ही समय पहले स्वामी जी ने स्थिर कोप के लिये की गई अपील के अन्त में लिखा था—"यदि गुकुरुल-विचिविचायल-कांगड़ी तथा उस की वर्तनाम शाखाओं के लिये घन की चिन्ता न रहे और यदि देश के धार्मिक दानी थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो इस चिन्ता से भें एक वर्ष में मुक्त हो सकता हूं। तन मेरा संकल्प है कि जिन्हें अ्रकृत वतला कर जाति का चौधाई अंग काट दिया गया है, उन की शिक्ता का काम हाथ में लिया जावे और उन्हें भारत-माता के शत्रु वनाने का जो यत्न इंगजिएड और अमेरिका की श्रोर से ग्रुह हो गया है, उस यत्र का मुक़ादला करके दिखला दिया जावे कि साठ करोड़ से एक भी कम भुजा भारत जननी की नहीं है।" इस के साथ पिछले पृष्टों में दी गई उन घटनाओं को फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं, जिन से मालूम होता है कि स्वामी जी के लिये दलितोद्धार की समस्या सव से श्रीधेक श्रावश्यक और महत्वपूर्ण थी । कांग्रेस के श्रमृतसर-श्रधिवेशन में स्वागताध्यत्त के भाषण में इस सम्बन्ध में कहे गये राज्य विलक्षण स्पष्ट थे। कां प्रेस को श्रपनी कुछ राक्ति इस काम में लगाने के लिये प्रेरित करने को ही आप कलकत्ता कं विशेषाधिवेशन में सिम्मलित हुए थे । नागपुर में श्रौर वारहोली के प्रस्तावों में स्वराज्य की प्राप्ति श्रीर सामुदायिक सलामह शुरू करने के लिये श्रास्प्रायता-निवार्गा भी एक शर्त रखी गई थी। स्वामी जी ने देहली में दलितोद्धार-सभा की स्थापना कर के अपने को इस काम में पूरी तरह लगा दिया था। महात्मा जी के जेल जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने इस श्रोर से श्रांखें ही मृंद लीं थीं। इसी श्रवस्था की श्रोर ध्यान ब्राकर्पित करते हुए स्वामी जी ने ता०२३ मई सन् १९२२ को कां प्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री श्रीयुत विट्ठलभाई पटेल को इस आशय का एक पत्र लिखा था कि "कभी महात्मा जी ने तो दलितोद्धार को कांत्रेस के कार्यक्रम का मुख्य श्रंग वनाया था और अब उस को आंखों से विलक्षल ओमल कर दिया गया है। खादी के कार्य में हमारे कुछ श्रच्छे से श्रच्छे कार्यकर्ती श्रपना सब समय लगा सकते हैं, उस के लिये एक श्रन्द्वी वड़ी रकम भी श्रलग की जा सकती है श्रीर राष्ट्रीय शिचा पर भी योग्य ध्यान दिया जा सकता है, किन्त दिलतोद्धार के प्रश्न को विलक्कल दवा दिया गया है। मेरी यह स्पष्ट सम्मति है कि हमारे द्वः करोड़ भाइयों को हमारे विरुद्ध खड़ा कर के नौकरशाही हमारे खादी के काम की भी पूर्णतया सफल न होने देगी | मैं ७ जून को लखनऊ में होने वाली श्राल-इंडिया-कांग्रेस-कमेटी में यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं कि आल-इंडिया-कांग्रेस-कमेटी के तीन सभासदों की एक उपसमिति दिलतोद्धार के काम के लिये नियुक्त की जाय और पांच लाख स्यया इस काम के लिये उस के सुपुर्द किया जाय। भविष्य में द्लितोद्धार सम्बन्धी सब काम इस उपसमिति की ही श्रयीनता में हो।" इस पत्र की पहुंच आने पर दिरिद्वार से ता० ३ जून सन् १६२२ को आप ने कां प्रेस के प्रधान-मन्त्री को दूसरा पत्र. इस स्नाशय का लिखा था—"त्राप जानते हैं कि दतितोद्वार की समस्या मेरे लिये कितनी महत्वपूर्ण है ? मैं देखता है कि पञ्जाव तक में कांग्रेस की श्रोर से इस सम्बन्ध में कुद्ध भी नहीं किया गया है। वारडोली के प्रस्ताव में लिखा गया है कि जहां अस्पृश्यता का प्रश्न ऋधिक जटिल हो, वहां कांग्रेस-कोष से दिलत भाइयों के जिये श्रालग कुये और स्कूल बनवाये जांय। इस से कट्टर अथवा कमज़ोर लोगों को दलित भाइयों के लिये कुछ भी न करने का वहाना मिल जाता है।" इस के आगे विजनौर, श्रम्त्राला, लुधियाना, वटाला, लाहौर, श्रमृतसर श्रीर जिएडयाला तथा देहली आदि के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की श्रपनी श्रांखों देखी हुई उपेत्ता के सम्बन्ध में लिखने के वाद आप ने लिखा था-"जव तक वारडोली के प्रस्ताव का संशोधन नहीं किया जायगा, तव तक कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम का सव से प्रधान हिस्सा पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि उस को वदल कर यह कर दिया जाय कि दिलत भाइयों की ये मांगें तुरन्त पूरी की जांय कि उन को सार्वजनिक स्थानों में सन के साथ नैठने दिया जाय, उनको कुश्रों से पानी

भरने दिया जाय श्रौर राष्ट्रीय स्कूलों तथा कालेजों में उनके वच्चों को भरती किया जाय, वहां सब बच्चों के साथ उन को मिलने-जुनने तथा उठने-वैठने दिया जाय।"

पहिले प्रस्ताव पर वर्किंग-कमेटी श्रीर श्राल-इन्डिया-कां प्रेस-कमेटी में बहस होने के बाद निम्निजिखित प्रस्ताव स्वीकृतं किया गया—"स्त्रामी श्रद्धानन्द, श्री।ती सरोजिनी नायह, श्री गंगाधरराव देशपांडे श्रीर श्री इन्दुलाल याज्ञिक की एकः उपसमिति नियुक्त की जाती है, जो वर्किंग कमेटी के श्रगले श्रिधिवेशन में पेश करने के लिये दिलतोद्धार के सम्बन्ध में श्रायोजना तप्यार करं। फ़िलहाल उस श्रायोजना के जिये दो लाख रुपया जमा किया जाय।" स्त्रामी जी दो लाख की जगह पांच लाख चाहते थे और चाहते थे कि एक लाख कांग्रेस के कोष में से तुरन्त इस काम के जिये झलग कर दिया जाय। श्री राजगोपालाचार्य ने वर्किंग कमेटी की श्रोर से कहा कि कां ग्रेस-कोष में से एक लाख देने के लिये प्रस्ताव में आग्रह न किया जाय, किन्तु यह लिख दिया जाय कि कार्य की आयोजना त्रच्यार हो जाने पर जितना भी सम्भव हो उतना इस काम के लिये कांग्रेस के कोषमें से श्रलग कर दिया जाय। सभापति हकीम साहेब के सममाने से म्वामी जी ने श्रपने प्रस्ताव के क्रिय प्राप्तह नहीं किया। उक्त समिति के संयोजक का प्रश्न जब सामने श्राया तब श्रीयुत बिहुल भाई पटेल ने कहा—"जब

स्वासी श्रद्धानन्द जी का नाम सब से पहले हैं तब यह स्पष्ट हैं कि वे ही उस उपसमिति के संयोजक हैं।" स्वामी जी के दूसरे प्रस्ताव के जिये, जो बारडोजी के प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में था, कहा गया कि वह विकेंग कमेटी द्वारा उपसमिति के पास विचारार्थ मेजा जायगा।

बहुली लीट कर स्वामी जी ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार काम शुरू कर दिया, किन्तु कुछ स्थानों पर जा कर जांच किये विना काम करना और कोई आयोजना तय्यार करना. सम्भन्न न देख कर स्वामी जी ने विकेंग कमेटी को लिखा कि दस हज़ार रुपया दिक्षतोद्धार-उपसमिति को पेशगी दिया जाय। इस पर विकेंग कमेटी ने यह प्रस्ताव किया—"पेशगी रुपया देने के सम्बन्ध में स्वामी जी का ८ जुलाई सन् १६२२ का पत्न पढ़ा गया और निश्चय हुआ कि श्री गंगाधरराव देशपंडे उपसमिति के संयोजक बनाये जांय और स्वामी श्रद्धानन्दजी का पत्र उपसमिति के पास विचारार्थ मेजा जाय।"

मां प्रेस-वर्किंग-कमेटी की इस मनोष्ट्रित पर स्वामी जी ने कां प्रेस के प्रधान-मन्त्री को लिखा था—"देहली के आस पास दिलतोद्धार की समस्या बहुत विकट होरही है। मैं उस में पृरी तरह गुता हुआ हूं। वर्किंग कमेटी की आना-कानी के कारण दिलतोद्धार-उपसमिति कुछ भी काम नहीं कर सकती और वर्किंग कमेटी को देश की अन्य राजनीतिक समस्याओं से ही इतनी फुर-

सत नहीं है कि वह दिलतोद्धार के कार्य की श्रोर कुछ ध्यान दे सके। इन श्रवस्थाश्रीं में उपसमिति में मेरा रहना व्यर्थे है और मैं उससे श्रलग होता हूं।" २३ जुलाई सन् १६२३ को कां ग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री पं० मोतीलाल जी नेहक ने वम्बई से आपको त्यागपत वापिस लेने के लिये लिखतें हुएं लिखा—"यह बहुत दुर्भाग्य होगा कि उपसमिति इस सम्बन्धं में आपके दीर्घ अनुमव और इस समस्या के आप के विस्तृता श्रध्ययन से वंचित रहेंगी !" उसी दिन श्राप ने प्रधान-मन्त्री की लिख दिया—"मैंने श्रमृतसर श्रीर मियांवाली जेलों में यह श्रनुभव किया है कि चरित्र-गठन श्रीर श्रश्प्रश्यता-निवारसा द्वारा स्थापित हुए राष्ट्रीय-ऐक्य के विना कांग्रेस अथवा उस सरीखी राजनीतिक संस्थायें कुद्ध भी नहीं कर सकेंगी । मैं श्रंक श्रपनी सव शक्ति इस कार्य में ही लगाना चाहता हूं। इसिक्ये श्राप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। इसी पत्र में श्रापने विकेम • कमेटी के उस अनुचित प्रस्ताव की ओर भी संकेत किया था, जिस द्वारा श्राप के स्थान पर श्री गंगाधरराव देशपांडें को उप-समिति का संयोजक नियत किया गया था। वर्किंग कमेटी के इसे कार्य को श्रनुचित सममते हुए श्राप की यह भी धारणा हो गंई थी कि उस की श्रोर से दलितोद्धार के कार्य के सम्बन्ध में श्राना-कानी की जा रही है। श्राप ने लिखा भी थां--- "कां ग्रेस-विकेंग-कमेटी के दिलतोद्धार के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई ने

मुक्त को निराश कर दिया है। मुक्त को आशा नहीं कि कां प्रेस इस सम्बन्ध में निकट मविष्य में कुछ भी कर सके। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकता हूं, अब द्लितोद्धार सभा दहली के द्वारा ही करूंगा। में कांत्रेस का साधारण सुभासद भी इस समय इसिनये हूं कि वह सत्य और धर्म के सार्ग का श्रवलम्बन करते हुए श्रपना ध्येय प्रा करना चाहती है। किन्तु इस के वर्तमान नेताओं की कार्यप्रणाकी वसे ही कुटिल नीति पर श्रवलिम्बत है जैसे कि पुराने समय में थी, जब कि पढ़े लिखे धनाढ्य लोगों के पास स्वराज्य प्राप्ति के लिये वेध-श्रांदोजन के सिवा श्रीर कोई मार्ग नहीं था। मैं मानता हूं कि मैं ऐसे राजनीतिक मार्ग का श्रवलम्बन करने के सर्वधा श्रयोग्य हूं-। इसिलये ऋपि दयानन्द के वताये हुए वैदिक धर्म के मार्ग कां ही अवलम्बन कर में अपने काम में लगूंगा। अब मैं मझचर्याश्रम-पद्धति की पुरातन शिक्ता-प्रगाली का पुनरुद्धार करने, जन्मगत जात-पात को मिटाते हुए श्रकृत कही जाने वाली जातियों का महान् श्रार्थ जाति में सिन्पश्रण करने, हिन्दी को राष्ट्र-भाषा वनाने का यत्न करने और श्रहिंसा का क्रियात्मक प्रचार करने में लगूंगा। सन् १६१६ में सत्याग्रह-कमेटी से ख़ागपत देते हुए भी आप ने ऐसे ही भाव प्रकट किये थे।

यह परिस्थिति थी, जिसमें स्वामी जी कांग्रेस से श्रक्षण हुये थे। इस परिस्थिति को कुछ श्राधिक स्पष्ट रूप में जानने के लिये

स्वामी जी के विचारों को विशेषतः श्रासहयोग श्रान्दोलन के सम्बन्ध में श्रापके मतभेद को भी जानने की श्रावश्यकता है । राजनीतिक श्रान्दोलन के साथ तन्मय हो जाने श्रीर उस चेत्र में पुराने नेताओं से भी श्रधिक सचाई, ईमानदारी तथा तत्परतां दिखाते हुए भी महात्मा गांधी के साथ स्वामी जी का जो मतभेद था, उसको श्रापने कभी किसी भी कारण से श्रीर किसी भी श्रवस्था में छिपाया नहीं था । पिछले पृष्ठों में इसी दृष्टि सें उस मतभेद का भी यथास्थान उल्लेख किया जाता रहा है। महात्मा गान्धी के साथ म्वामी जी के पुराने सम्बन्ध, प्रेमं वहत कुछ आपस की श्रद्धा और आकर्षण के कारण भी उसे मतमेद ने कभी उप्ररूप धारण नहीं किया, किन्तु महात्मा जी के जेल चले जाने श्रीर पीछे दूसरे किसी नेता के साथ वैसां सम्बन्ध न होने से स्वामी जी का मन कांत्रेस से फटता चलारे गया । व्यक्तिगत सत्याग्रह में स्वामी जी का इतना विश्वास नहीं था । सामुदायिक-सत्याग्रह के सम्बन्ध में आपका यह स्पष्ट मंतं था कि एक बार शुरू करने के बाद कांग्रेस के वाहर होने वाले उपदव श्रथवा हिंसा के कारगा उसकी कभी भी वन्द नहीं करना चाहिये, क्योंकि सरकार का अपने लोगों द्वारा उपद्रव अथवा हिंसा कराना कुछ भी कठिन नहीं श्रीर उसकी सर्वथा वन्द करना श्रसम्भव है। विधायक-कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये श्राप कौंसिलों में जाने के भी पत्त में थे, किन्तु उनमें

भाडंगा-नीति से काम लेने के पक्त में नहीं थे। विधायक-कार्यक्रम में आएका अटल विश्वास था; सत्याप्रह की दृष्टि से नहीं, किन्तु राष्ट्र में उस समय के लिये शक्ति पदा करने की दृष्टि से, जिससे कभी किसी देवीय-साधन से स्वराज्य प्राप्त हो जाय, तो उसकी रत्ता की जा सके। सत्यामह द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति में भी आएका इतना विश्वास नहीं था । इस सम्बन्ध में आप प्रायः बह कहा करते थे कि स्वराज्य की प्राप्ति तो भूकम्प के समान किसी अनहोनो घटना से ही होगी। उस समय के लिये हमको वण्यार रहना चा हिये, जिससे वैसा अवसर आने पर हमारे पैर लड़खड़ाने और हाथ कांपने न लगें। श्रपने इन विचारों को आपने कांग्रेस की सत्याग्रह-जांच-कमेटी के सामने १४ अगस्त सन् १६२२ को साची देते हुये भी स्पष्ट कर दिया था। इसी ट्रिंट से आप अपने को कांग्रेस की ओर से उसके विधायक-. कार्यक्रम के प्रधान ध्रंग अस्प्रस्यता-निवारया में ही लगाना चाहते बे। पर, वैसा होना नहीं था। ऋरपृश्यता-निवारण की समस्या सापके लिये इतनी अधिक महत्वपूर्ण थी कि उसको हल करने-कराने की श्राशा से ही आपने साधु-महामग्डल को भी सहयोग दिया था और जब उससे यह आशा पूरी न हुई, तव उससे भी धाप श्रलग हो गये। साधु-महामगडल से त्यागपत्र देते हुये आपने स्वासी जगदीश्वरानन्द जी को लिखा था-"गया से लौटे भाइयों से ज्ञात हुआ कि अब आप साधु-महामगढल के

मन्त्री नहीं रहे और स्वामी प्रकाशानन्द महामन्त्री चुने गये हैं। मैंने सेठ जमनाजाल बजाजसे पांच सौ रूपये इसलिये ले दिये वे कि कुछ काम होगा। स्वामी प्रकाशानन्द ने अपने सुपुर्द किया हुआ संगठन का ही कुद्ध काम न किया तो श्रीर क्या करेंगे ? सबसे बढ़कर जो काम साधु-महामग्डल कर सकता है, वह दिलत जातियों को उनके श्रधिकार दिखाने का है। वह स्वासी प्रकाशा-नन्द के मन्त्री होते हुये होने का नहीं । मैं हिन्दु (आर्य) जाति का भला इस समय दलित जातियों के उद्घार में ही सममता हूँ श्रीर यथाशक्ति उसके लिये ही श्रपनी तुच्छ श्रल्पशक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं । श्रतएव साधु-महामगडल के सभासद्-पद से त्यागपत्र देता हूं। मुक्ते ज्ञात नहीं कि महामन्त्री जी का कार्यालय कहां है ? इसिलये यह त्यागपत्र श्रापकी सेवा में मेजता हूं। श्राप इसे स्वामी प्रकाशानन्द जी के पास मेज दीजिये।"

कांत्रेस तथा साधु-महाभगडल से निराश होकर दिलतोद्धार के लिये ही स्वामी जी हिन्दु-महासभा की खोर भुके थे, किन्तु उससे भी श्रापको इस सम्बन्ध में बुरी तरह निराश होना पड़ा था।

पिराडत सोतीलाल जी नेहरू को त्यागपत्र के सम्बन्ध में अन्तिम पत्र देने के वाद कां ग्रेस से अलग हो जाने पर मी पिराडत जवाहरलाल जी नेहरू और श्री देवीदास गांधी की

गिरंफ्तारी पर आप के हृद्य में फिर कांत्रेस के राजनीतिक त्तेत में कृदने की तीन इच्छा पैदा हुई और कांनेस में आने के जिवे ही आपने आर्य-सार्वदेशिक-समा के प्रवान-पद से त्याग पत्र भी दे दिया, किन्तु उस समय के राष्ट्रपति इकीम साहैव के इस आदेश पर कि असहयोग-आंदोजन के कार्यक्रम से महमेद रखने वालों को कांग्रेस के संगठन में पदाधिकारी नहीं होना चाहिये, आप आगे वढ़ते हुए भी रुक्त गये । ढाक्टर अन्सारी को अपने स्तमेद के सन्दन्य में आपने लिखा था-"इस अवस्था में में अपने अन्तःकरण में यह अनुभव करता हूं कि सुक्त को कांद्रेस की प्रवन्धकारियी का सभासद नहीं रहना चाहिये। इसिलये में अपने २६ सार्च के त्यागपत्र को फिर से पेश करता हूं।" इसी से आए ने देहकी की प्रांतिक-कांत्रेस-कमेटी का सभापति होना भी स्वीकार नहीं किया या और डाक्टर अन्सारी को ज़िल्ले हुए पत्र में ही आप ने ज़िला या—"इस के वाद फिर यदि कोई शनहोनी घटना न हो जाय वो ये मेरा श्रन्तिम निर्णय है। यदि कहीं झाल-इखिडया-कांग्रेस-कमेटी ने कलकत्ता के श्रविवेशन में सव प्रांतों मं एक साय सत्याप्रह करने का निश्चय कर लिया तो में किसी एक प्रांत का सम्भवतः पञ्चाव का नेतृत्व करने के जिये प्रतिज्ञा-यद्ध हुं।" सन् १६२४ में वेलगांव-कांत्रेस में आप महात्मा गांवी के आप्रहपूर्ण व्यक्तिगत निमन्त्रण को त्वीकार करके दर्शक रूप में



# स्वामी श्रद्धानन्द जी संन्यासी तथा उनके साथी

बायें से दायें---पं० पूर्णानन्द जी महीपदेशक, ला० रामकृष्ण जी, प्रथान याथे प्रतिनिधि समा पंजाब, ला० लब्स्राम नय्यङ, डा० र्यामस्वरूप नरेली, पं० श्रीपाद दामोदर सातवृद्येकर, पं० मर्थदेव जी

ही मन्मिलित हुए थे। इतना श्रायह महात्मा जी ने यह प्रगट फ़रने के जिये ही किया था कि मतमेद हो जाने पर भी आप दोनों का पुराना प्रेम-सम्बन्ध नहीं टूटा था। महात्मा जी के श्रामह पर ही छाप उन के साथ स्वदेशी-प्रदर्शिनी तथा चरसा प्रतियोगिता के समारोह और कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उनके भाषरा के दिन उपस्थित हुए थे। सन् १६२४ में कानपुर-कां श्रेस पर भी दर्शक के रूप में ही श्राप गये थे। वैसे सन १६२३ के शुद्ध में ही स्वामी जी कांग्रेस के कार्य से श्रालग हो गये थे। किन्तु उस के चार छाने वाले सदस्य छाप बरावर यने रहे थे, क्योंकि उस के ध्येय श्रीर सार्ग पर श्राप को विश्वास था। कां ग्रेस से श्रक्षग होने के समय दिये गये त्याग-पत्र में भी छाप ने लिखा था—''जब तक कांग्रेस का वर्तमान च्येय यही रहेगा. मैं उस का साधारण सभासद् श्रवश्य रहूंगा।"

# ६. गुरुकुल में फिर दो वर्ष

### (क) आगमन

सार्वजिनिक राजनीतिक चेत्र की सब कहानी एक साथ देने के कारण से गुरुकुल में फिर से विताये गये दो वर्ष का वर्णन बहुत पीछे पड़ गया है। श्रमृतसर-कांग्रेस के स्यागताध्यन्त के

कार्य से तिवृत्त हो कर आप जिलयांवाला-बाग को 'अमर-बाटिका' बनाने के काम में लगने का निश्चय किये हुए थे। पर, गुरुकुल के हितैपियों ने आप को आ घेरा और आप से कहा कि यदि श्राप गुरुकुल को नहीं संभालेंगे तो गुरुकुल के सामयिक श्राचार्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुए विना ही उसको एकाएक फरवरी के मध्य में छोड़ जायेंगे और गुरुकुल की इतिश्री हो जायगी। अन्तरंग-सभा के निश्चय, प्रतिनिधि-सभां के प्रधान के आश्रह और गुरुकुल-प्रेमियों के श्रानुरोध पर आप महात्मा े गांधी श्रीर महामना मालवीय जी से जलियांवाला-वारा के लिये चन्दा इक्ट्रा करने के काम से छुट्टी मांग कर गुरुकुल चले श्राये। श्रन्तरंग-सभा में २५ माघ सम्बत् १६७६ को श्राचार्य के पद से श्री रामदेव जी आरे मुख्याधिष्ठाता के पद से श्री रामकुश्या जी का त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था कि "वर्तमान श्रवस्था में इस सभा की सम्मति में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ही पूर्ण योग्यता से इस कार्य को सम्पादन कर सकते हैं। इसिलये यह सभा सर्वसम्मति से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करती है कि वे पूर्ववत् इस कार्य को संभालने की कृपा करें। सभा उनको गुरुकुल का आचार्य और मुख्या-धिष्ठाता नियत करती है। श्री स्वामी जी के वही श्रिधिकार होंगे जो उन दिनों में थे, जब वे पहले गुरुकुल के आचार्य और मुख्या-धिष्ठाता थे। चुिक स्वामी जी की शारीरिक अवस्था इस योग्य

नहीं कि वे अन्तरंग सभा के प्रत्येक श्रिधवेशन में सम्मिलित हो सकें, इसिलये निश्चय हुआ कि गुरुकुल के प्रवन्ध-सम्वन्धी सब श्रिधकार प्रधान-सभा, श्री विश्वन्भरनाथ जी तथा मुख्या-'धिष्ठाता की उपसभा को प्राप्त होंगे।" स्वामी जी ने गुरुकुज का काम फिर से अपने हाथ में लेने के लिये निम्न लिखित शर्ते पेश की थीं-(१) दो वर्षों तक पाठविधि श्रीर प्रवन्ध में परीक्तार्थ जो परिवर्तन किये जांय, उन में सभा इस्तक्षेप न करे। (२) गुरुकुल की धन-सम्पत्ति श्रलग ही सुद पर चढ़ाई जाय भीर उस का श्रधिकार उस के लिये वनाई गई उपसमिति को ही हो। (३) दो वर्ष के जिये श्रन्तरंग-सभा के स्थान में तीन सन्जनों की एक उपसमिति बनाई जाय। उसी की ओर से वजट सीधा बृहद्धिवेशन में पेश किया जाया करे। (४) कृषि-विभाग पुनः जारी करने ऋौर ऋौद्योगिक तथा व्यापारीय विद्यालय खोलने की स्पष्ट श्राज्ञा दी जावे। (१) गुरुकुल प्रेस में प्रिटिंग मशीन तथा श्रन्य सामान के लिये दस हज़ार रुपया क्षगाया जावे । (६) गुरुकुल-नियन्त्रण-परिषद् का जो प्रस्ताव दस-ग्यारह वर्ष पहिले पेश किया था, उस को पास कराने का पुनः यत हो।" ऊपर के प्रस्ताव से स्वामी जी के प्रति गुरुकुल के संचालकों श्रयवा स्वामिनी-सभा की श्रन्तरंग-सभा के विश्वास, श्रद्धा तथा भरोसे का पता जगता है श्रीर स्वामी जी की शर्तों से मालूम होता है कि गुरुकुल के सम्बन्ध में श्रापने श्रासिद्ध स्वप्न की वृतिं की आशा और पुरानी महत्वाकांचा से ही आप फिर गुरुकुल आये थे।

### (ख) <sup>1</sup>श्रद्धा<sup>1</sup>

११ फरवरी संन १६२०, ४ फाल्गुन १६७६ को स्वामी जी ने कुलपित के रूप में फिर गुरुकुल में पदार्पण किया धौरं पांच छः दिन में गुरुकुल की योग्य व्यवस्था कर के आप इन्द्रप्रस्थ, कुरुवेत्र, मटिगडू के शाखा गुस्कुलों के उत्सव भुगताने के लिए देहली लौट श्राये। तीनों उत्सव भुगता कर ता० १७ मार्च के जगभग देहली का सव काम समेट कर फिर गुरुकुष पहुंच गये। गुरुकुल की आवाज अनता तक पहुंचाने के लिए 'श्रद्धा' नाम से साप्ताहिक-पितका निकालनी ग्रुरू की। पहले श्रङ्क में 'श्रद्धा' के उद्देश्य तथा कार्यक्रम के सम्यन्ध में स्वामी जी ने जिला था- "ब्रह्मचर्यात्रम की रहा श्रीर उद्देश्यों का ठीक प्रचार 'श्रद्धा' का मुख्य उद्देश्य है। परन्तु यतः ब्रह्मचर्थ का सम्बन्ध संसार की सब स्थितियों के साथ है, इसलिए संसार की सब घटनाओं को ही 'श्रद्धा' की कसीटी पर परंखना 'श्रद्धानन्द' का काम होगा । मैं देवनागरी लिपि को संसार की सब लिपियों का स्रोत श्रीर मनुष्य के लिए स्वामाविक सममता हूं। इसलिए इस 'श्रद्धा' के साप्ताहिक दृत को उसी लिपि के द्वारा यात्रा एर मेजा कलंगा। "" मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम

के पुनरुद्धार को ही सत्र विषयों, समाचारों का प्रधान स्नन्य रखा है। ""मातृभूमि की भक्ति विना मनुष्यमात्र को अपना भाई नहीं समम्हा जा सकता। इस भूलोक की सारी मही का उत्तम फल भारतभूमि थी श्रीर श्रव भी है। केवल भारतपुत्रों ने धर्म के छादशें से गिर मातृभूमि के गौरव को घटाया और उसके साथ ही सारे संसार में भोग श्रीर खार्थ का राज फैल गया । संसार से यदि भोग श्रीर स्वार्थ का राज नष्ट करना हो तो पहले भारतभूमि का तेज पुनः उत्तेजित होना चाहिए। वह आसिक तेज ही सारे संसार में भोग की प्रधानता का नाश करके शांति का राज स्थापन कर सकता है। खतः मात्रश्रुमि के पुराने श्राह्मिक वल को फिर से जगाना 'श्रद्धा' का काम होगा ।" अपर वताये गये 'श्रद्धा' के श्रन्तिम काम पर मनुष्यमात्र के श्रान्तभाव के नाम से श्रपने राष्ट्र की उपेज़ा करने वालों को कुछ श्रधिक ध्यान देना चाहिये। यही स्त्रामी जी का 'राष्ट्र-धर्म' था। स्वामी जी की इस स्वदेशभक्ति में दूसरों के प्रति घृगा, तिरस्कार भीर उन पर शासन करने की आसुदी-जालसा की गन्ध भी नहीं थी। 'श्रद्धा' के उक्त कार्यक्रम से स्वामी जी की राजनीतिक-विचार-सर्गिए को भी सममा जा सकता है छीर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी की राजनीति पर धर्म का एक स्रोल चढ़ा हुआ था, जिससे कांग्रेस की सूखी राजनीति पर विश्वास रखने वाले नेताओं के साथ आपका निमना कठिन था। 'श्रद्धा'

के कार्यक्रम में स्वामी जी ने अपनी आतमा का पूरा और वास्त-विक चित्र श्रंकित कर दिया था। 'श्रद्धा' के उक्त कार्यक्रम को सामने रखते हुए ही ब्रह्मचर्य-सूक्त और मानव-धर्म-शास्त्र की ठयाख्या प्रति अङ्क में क्रमशः नियमपूर्वक की जाती थी, जिसको स्वामी जी स्वयं लिखते थे। राजनीतिक-दात से धालग होजाने पर भी भापका 'श्रद्धा' के द्वारा ही उसके साथ मानसिक-सम्बन्ध बना रहा था। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, गुरुकुल-समाचार श्रादि के अलावा सामयिक प्रसंगों पर भी श्रापके विचार 'श्रद्धा' द्वारा खुले राब्दों में प्रगट किये जाते थे। खिलाफ़त के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में उठे हुए 'हिजरत' के सम्बन्ध में आपने लिखा था-"मेरे भाइयो ! भागना कायरों का कास है। हम यहां ही रहेंगे, यहां ही जियेंगे और इसी पवित भूमि में माता की सेवा करते हुए प्राया त्यांगेंगे। यहां से 'हिजरत' के स्थान में यहां ही: शहीद बनेंगे । श्रपने सहन तथा तप से गोरी जातियों के कठोर हृद्यों को भी ऐसा पिघला दें कि उन्हें भारत के एक-एक वेंचे से दीन प्रार्थना करनी पड़े श्रीर बृदिश गवर्नमेयट के प्रति-निधि यह कहने के लिये विवश हों कि 'उठो भारत के सच्चे पुर्हों श्रीर उसकी सच्ची पुत्रियो ! श्रपनी श्रमानत की संभाक्षी क्योंकि श्रव हम श्रमानत में खयानत नहीं करना चाहते।" पंजाब के मारीज-लॉ के ख़ुनी शासन के सम्बन्ध में नियुक्त सरकारी हराटर कंमेटी की रिपोर्ट की आपने 'श्रद्धा' में विस्तृत श्रीर तील

श्रालोचना करते हुए बहुत बुरी धिन्जयां उड़ाई थीं। लोकमान्य तिलक के देहावसान पर 'राजनीति का सुर्यास्त' शीर्षक से श्रापने 'श्रद्धा' में एक मुख्य लेख लिखा था—''भारतवर्ष में राजनीति को श्रंपेज़ी पढ़ों के पुस्तकालयों से बाहर निकाल कर जनता की मोंप-ड़ियों में पहुँचाने वाले झगुवां वही थे। 'केसरी' पहिला राज-नीतिक पत्न है जो किसानों की मोंपड़ियों श्रीर मज़हरीं की गोष्टियों में पढ़ा जाना शुरू हुआ था श्रौर गण्पित-पूजा पहिला संगठन है जिसने जनता के बड़े भाग को एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया था। राजनीति का सूर्य अस्त होगया। फिर क्या श्रन्धेरा हो जायगा ? हे पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वःली भारत प्रजा ! सुर्य श्रस्त होगया, परन्तु उसका श्रत्यन्ताभाव नहीं हुआ। जो काम एक सूर्य करता था, उससे प्रकाश पाये हुए सहस्रों तारे उसको पूरा करेंगे। भारतमाता के उज्ज्वल मुखकी श्रोर देखो, उसका मुख मिलन नहीं है; क्योंकि वह जानती है कि जो प्रकाश उसके समर्थ पुत्र ने फैज़ाया था, वह एक-एक भारत-पुत्र ने अपने अन्दर सुरिचत कर लिया है । लोकमान्य तिलक के विद्योड़े पर कीन श्रांस न वहाएगा ? विवश होकर श्रश्रधारा वह निकलती है। परन्तु वह देखो विद्युत् के श्रवरों में सुर्य लोक पर जिला हुआ है- "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध श्रिधिकार है और मैं उसको प्राप्त करूंगा।" इन राजनीतिक विचारों के साथ-साथ 'श्रद्धा' में पंजाव में आर्यसमाज के दो दलों को एक करने, उसकी

प्रगति श्रौर सार्वदेशिक-सभा की श्रोर से मद्रास-प्रचार तया कन्या-गुरुक्त की स्थापना के लिये आंदोलन तथा गुरुक्त के संस्वत्व में किये जाने वाले आदापों का भी निराहरण कियां जाता या । श्रायंसमाजियों की इस धारगा की भी 'श्रदा' में श्रच्छी श्रालोचना की गई थी कि श्रायसमाज का राजनीति के साय कोई सम्बन्ध नहीं है। 'वैदिक धर्म और वर्तमान श्रार्यसमाजी,' 'श्रार्य कीन है ?' 'यदि इतना ही समय श्रपने सुघार में लगाया जाता,' 'वैदिक धर्म किन श्रयों में सार्वदेशिक हैं १.' 'क्या धर्मसमा सिद्ध करके वच जास्रोगे १' ऋौर 'क्या' संसार में वोल्शेविज़म का राज होगा ?' इत्यादि लेख आर्थ-समाजियों में राजनीतिक तेजस्विता, स्कृति और उत्साह पैदा करने के लिये ही लिखे गये थे ? इनमें आर्यसमाजियों से खरहनात्मक कार्य त्याग कर वैयक्तिक आचरगों द्वारा मंडनात्मक कार्य करने के लिए भी ज़ोरदार अपील की गई थी। दिलतोद्धार के लिये 'श्रद्धा' में निरन्तर श्रांदोलन किया गया था। इस सम्बन्ध में 'सात करोड़ को गवाकर क्या स्वराज्य मिलेगा ?' शीर्षक से लिखा गया लेख श्राज भी मनन करने योग्य है। गुरुकुल से श्रलग होने से पहले 'मेरा मविष्य का कार्यक्रम' शीर्षक से लिखे गए लेख में लिखा : था-"इस में सन्देह नहीं कि डाक्टरों की सम्मति में सुमे आराम ही आराम करना चाहिए, कार्य से सर्वया वचना चाहिये। परन्तु मेरी प्रकृति ऐसी वनी हुई है कि श्राराम में मुक्ते मीत श्रीर कार्य में मुक्ते जीवन प्रतीत होता है। यह श्रवश्य है कि कार्य उतना ही कलंगा, जितनी मुम में शक्ति है, परन्तु विना कार्य के मैं सन्तोष से नहीं बैठ सकता। मनुष्य की शक्ति घ्रत्य है, जीवन थोड़ा है, इस को घ्रधिक से घ्रधिक लाभदायक बनाना चाहिये। इसलिये मेरा संकल्प यह है कि जहां कहीं भी सुगमता से मेरे उद्देश्य की पूर्ति की श्राशा होगी वहीं जा सकृंगा, श्रन्य स्थानों पर नहीं।" यही भावना थी जिससे आप जीवन की आन्तम घड़ी तक सदा कार्य में ही लगे रहे श्रीर वाद में ईर्प्या पैदा करने वाली मृत्यु द्वारा श्रपने कार्य की शृंखला को सदा के लिये दृढ़ बना गये। गुरुकुल से चले श्राने के वाद सन् १६२१ के श्रक्तूत्रर के सध्य, श्राश्विन सम्वत् १६७८, को 'श्रद्धा' वन्द हो गई। 'श्रद्धा' ने श्रपने पाने दो वर्ष के अल्प से जीवन में दूसरे समाचार-पत्नों के दीर्घ जीवन से कहीं अधिक काम कर दिखाया।

# (ग) गुरुकुत के तिये स्थिर फएड

ध्यावण सम्वत् १६७७, २३ जुलाई सन १६२०, के 'श्रद्धा' के श्रद्ध में 'भारतवासियों पर गुरुकुल के श्रिधिकार' शीर्षक लेख में स्वामी जी ने गुरुकुल के लिये वीस लाख रुपए की श्रपील की थी श्रीर वीस लाख का स्थिर फएड जमा करने

के लिए समस्त भारत तथा वर्मा का दौरा करने का भी श्रापने संकल्प प्रगट किया था। ४ भादपद की 'श्रद्धा' में 'गुरकुल कांगडी की वर्तमान दशा' के शीर्षक से लिखे गए मुख्य लेख में स्वामी जी ने लिखा था-"श्राज""माद्रपद् मास की पहली तारीख है। श्राज ही मैं गुरुकुल के लिए स्थिर राशि एकत्र करने के उद्देश्य से कुलभूमि से बाहर जा रहा हूं। ..... में कलकत्ता से काम शुरू करूँगा। मेरा विचार यह है कि भारतवर्ष का कोई कोना भी ऐसान छूटे, जहां भिक्ता के लिए मैं न पहुँ चूँ। ..... कलकत्ता से मद्रास जाकर मुक्ते कुछ दिन उस प्रान्त में सार्वदेशिक-सभा की स्रोर से धर्म-प्रचार करना श्रीर कराना होगा। वहां से चर्न्वई टिक कर काम करूंगा। वम्बई से लीट कर कुछ दिन ग्रस्कुल में विता त्रहादेश पहुंचने का विचार है। नवस्वर मास के मध्य से दिसम्बर के मध्य तक वहीं रहुंगा। ब्रह्मदेश से लोटकर पंजाव के प्राम-प्राम और नगर-नगर में प्रमने का संकल्प है। पञ्जाव की जनता में गुरुकुल के लिये ग्रासीम प्रेम है। गुरुकुल-कांगड़ी ने देवियों के हृद्य में विशेष स्थान बना लिया है । यदि आज . से ही वे मुक्ते भिला देने की तैयारी करने लग जायं तो आश्चर्य नहीं कि ५-- ६ लाख रुपया पञ्जाव से ही एकत्र हो जाय ! जगा देना तथा दानशीलता की श्रोर ध्यान दिला देना भिज्ञक का कास है और अपना कर्तव्य पालन करना दानियों के अधीन है।"

२ आधिन की 'श्रद्धा' में फिर आपने लिखा—''कलकत्ता से मेरा विचार धर्म-प्रचारार्थ महास-प्रान्त की यात्रा का था। कलकत्ता में में ऐसा श्रस्वस्य हो गया कि मुक्ते कलकत्ता से सीधा गुरुकुल लीटना पड़ा। जीवन शेप है तो महास को फिर कभी अनुकूल भृतु में अर्जगाः<sup>भ</sup> इस प्रकार मद्रास श्रीर वस्वई का कार्यक्रम तो प्ररा न हो सका, किन्तु अतिसार से शिथिल गात होने पर भी श्राप ७ कार्तिक सम्त्रत् १६७७, २२ श्रक्तुवर सन् १६२० को गुरुकुल से वर्गा के लिये चल दिये । मार्ग में दानापुर-श्रार्थ-समाज के उत्सव पर दो भाषणा दिये। २५ को प्रातः कलकता पहुंच कर २७ के प्रातः आप 'श्रंगोरा' जहाज से वर्मी के लियें विदा हुए। २६ की शाम को ४ वजे वर्मा पहुँचे। वर्मा में प्रायः सभी शहरों में आपके स्वागत के लिये स्वागत-समितियों का संगठन किया गया था ख्रीर सभी स्थानों पर ख्रापका अभृतपूर्व हार्दिक म्वागत हुन्ना था। ३० नवम्बर, १६ मार्गशीर्प, को वर्मा से कलकत्ता के लिये विदा होकर मार्ग में इलाहाबाद आनन्द-भवन में पं० मोती।ललजी नेहरू के यहां ठहरते हुए २२ मार्ग-शीर्प को श्राप गुरुकुल लौट श्राये थे। गुरुकुल में श्रापकी इस सफलयात्रा के लिये हुए मनाया गया और उसके उपलच्य में सव ब्रह्मचारियों को उस दिन छुट्टी दी गई। वर्मी में इन ३१ दिनों में श्रापको १४ मानपत्र दिये गये, जिनके लिये कृतज्ञता प्रगट करते हुए आपको प्रायः एक अन्द्वा लम्बा भाषण ही देना

पड़ता था। उनके श्रालावा श्रापको साठ भाषणा श्रौर देने पड़े होंगे। वर्मा की श्राधी से श्रधिक भृमि का श्रापने चक्कर लगाया श्रौर कोई दो लाख से श्रधिक खी-पुरुषों को चेदिक-धर्म श्रौर मातृभूमि का सन्देश सुनाया। नौकरशाही के भय से धनाढ्य श्रापका दिल खोल कर स्वागत नहीं कर सके श्रौर श्रापके कार्य में हाथ भी नहीं वटा सके। फिर भी ६० हज़ार रुपया श्राप गुरुकुल के लिये एकत्र कर ही लाये, जिससे गुरुकुल के श्रायुवेंद श्रौर कृषि के दो उपाध्यायों की गही स्थिर हो गई। इस हिए से भी वर्मा की यात्रा कुछ कम सफल नहीं हुई। यद्यपि इस सम्बन्ध में स्वामीजी की सम्पूर्ण श्राकांता पूरी नहीं हुई थी।

## (घ) 'मकाशपाटीं' की फिर अडंगा-नीति

इस प्रकार स्वामी जी गुरुकुल को स्थिर और उन्नत बनाने में लगे हुए थे कि प्रतिनिधि-सभा के कुछ सदस्यों के साथ आप का पुराना मतमेद फिर उठ खड़ा हुआ। लाहीर की 'प्रकाश-पार्टी' ने फिर आड़ंगानीति से काम लेना शुरू किया और 'प्रकाश' के सम्पादक महाशय कुष्णा जी ने आपने पन्न में गुरुकुल के उद्देश्य को लेकर फिर वही पुराना राग अलापना शुरू किया। श्री रामदेव जी अब गुरुकुल में नहीं थे, इसिलये उन्होंने भी इस काम में उनका पूरा हाथ बटाया। स्वामी जी ने पहिले इस सब विरोध

को सहन करना ही उचित सममा। इसीलिये श्रापने गुरुकुल के संचालन के लिये नियुक्त उपसमिति के सदस्य श्री विश्वम्भर-नाथ जी को १४ अप्रैल सन् १६२० के पत्र में लिखा था-"अन्तरंग-सभा के अधिकारों के सम्वन्य में महाशय कृष्णा को लिखा हुआ मेरा पत्र आप ने देखा होगा । मैंने गुरुकुल आने में चाहे भूल ही क्यों न की हो, पर श्राप तथा श्रन्य गुरुकुल-प्रेमियों की श्रपील पर ही में यहां आया हूं और कम से कम तीन वर्ष लग कर यहां काम करना चाहता हूं। मैंने अपने विचार श्रीर मन्तञ्य कभी किसी से ब्रिपाये नहीं, इसिलये श्राप, कृष्ण, नारायग्रदत्त, गंगाराम तथा श्रन्य सन्जनी ने जब श्रन्तरंग में मेरे गुरुकुल ग्राने का प्रस्ताव उपस्थित किया था श्रीर सभा ने उस को स्वीकार किया था तब सब सोच-समम कर ही किया होगा।" इस के वाद इसी पत्र में आप ने आर्य-समाज के नेताओं के साथ अपने मतभेद को प्रकट किया था। पत्र के उस हिस्से का श्राशय यह था-"पहली बात जिस से में सहमत नहीं हूं यह दै कि गुरुकुल को किसी भी सरकारी ं विश्वविश्रालय के साथ सम्बन्धित करना भारी भूल होगी। यदि शिला का सब श्रिधकार देशी मन्तियों के हाथ में चला जाय, तो भी गुरुकुल पद्धति से शिला देने की आवश्यकता बनी ही रहेगी। दूसरा मतभेद उपदेशकों के सम्बन्ध में है। मेरा यह मत है कि आजकल के शास्त्रार्थ वास्तविकं धर्म-प्रचार के लिये

वड़ी भारी वार्वा हैं। इस लिये मैं अपने शिष्यों में अन्य धर्मी के विरुद्ध खरहनात्मक भाव भरने की श्रपेता उन के सामने उन सब की अच्छाइयां रक्ख़ंगा और उन को वताऊंगा कि इन सव श्रच्द्वाइयों का मृल वेद है। सम्भव है गुरुक्क से इस प्रकार की शिक्षा से निकलने वाले उपदेशकों से आप लोग सन्तुष्ट न हों। तीसरी वात वैदिक धर्म के साथ राजनीति के सम्बन्ध की है। यदि इस सम्बन्ध में इस समय के आर्यसमाज के नेता यह सममते हैं कि उनका ख्रीर ख्रिधकांश ख्रार्य-समाजियों का मत मुक्त से नहीं मिलता है तो यह आप का धार्मिक कत्त्रेच्य है कि श्राप मुक्त को उस की तुरन्त सुचना दे दं, जिस से मेरे कारण आप में से किसी को भी कुद्र उलमन में न फंसना पड़े।" इस पत से मतमेद के मृलभृत कारगों का पता लगता है स्त्रीर साथ ही स्वामीजी की उदार-धार्मिक-वृत्ति का भी, जिस का यह स्वाभाविक परियाम है कि गुरुकुल की परम्परा ही कुछ ऐसी हो गई है कि वहां के स्नातकों की मनोवृत्ति में न नो कट्टरता है और न साम्प्रदायिकता, श्रिपितु उदारता, सहिष्णुता श्रीर राष्ट्रीयता कृट-कृट कर भरी रहती है।

- स्वामी जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से वनाई गई तीन सब्जनों की उपसमिति के सम्बन्ध में भी कुछ जोगों को शिकायत थी। उस को तोड़ने और सभा के श्रिधवेशनों में स्वयं उपस्थित होने

में श्रसमर्थता प्रगट करते हुए श्रापने सभा के उस समय के मन्त्री महाशय कृष्या जी को भी २८ वैत्र सम्वत् १६७६ को एक पत लिखा था, जिस में गुरुकुज़ श्राने के समय पेश की गई रातों को स्वीकृत कराने. अधिष्ठाता तथा आचार्य के अधि-कारों को श्रन्तरंग सभा से स्पष्ट कराने श्रीर यदि स्वास्थ्य काम करने योग्य रहा तो तीन वर्षों तक निरन्तर काम कर देने के सम्बन्ध में लिखा था। शिमला, श्रव देहली, के रायसाहब गंगाराम जी को भी २० ऋाश्विन सम्वत् १६७७ के पत्न में श्राप ने लिखा था- 'श्राप को शायद मालुम नहीं कि मेरे साथ की गई सब शतें तोड़ दी गई हैं। आप के साथ हुए फ़ैसले के श्रमुसार तो मैं यहां एक पल भी नहीं रहता, परन्तु श्रव प्रतिज्ञा कर दी है कि ऐसी अवस्था में भी ११-२-२० से ११-२-२३ तक काम कर दूंगा। यदि श्राप जोगों को मुक्त से काम विग-डता दोखे तो स्पष्ट जिख दीजिये मैं उसी समय श्रक्षग हो लाऊंगा।" इस पत्र के उत्तर में रायसाहव गंगाराम जी ने भी स्वीकार किया था कि स्वामी जी के साथ की गई शतें तोड दी गई थीं।

स्त्रामी जी के इन पत्रों पर भी 'प्रकाश' सम्पादक का गुरुकुल के सम्त्रन्थ में भ्रमपूर्ण आन्दोलन बढ़ता चला गया। यह आन्दोलन उस समय जोरों पर था, जब स्वामी जी गुरुकुल के स्थिर कोष के लिये बोस जाख रुग्या जमा करने के लिये

समस्त भारत के दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। गुरुकुल के आद्शे के सम्बन्ध में इतने विचित्र लेख लिखे गये कि उस समय के गुरुकुल के सहायक-मुख्याधिष्ठाता प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति को ६ माघ १६७७ की 'श्रद्धा' में उनके सम्बन्ध में यह जिल्ला पड़ा था-"कोई श्रनजान यदि ऐसी वात कहता तो दुःख न था, पर दुःख तो यह है कि गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव से तीन मास पूर्व, जब कि आर्यपुरुष गुरुकुल के लिये. चन्दा जमा करने की तय्यारियों में थे, 'प्रकाश' सम्पादक म० कृष्णाजी ने आर्थ जनता को यह वतलाकर वहकावट में डाल दिया है कि गुरुकुल का उद्देश्य श्रभी निश्चित होने को है। जय म० कृष्णाजी ने इतनी श्रनभिज्ञता प्रगट की तो क्या श्रार्ख्य था कि 'श्रार्थ गज़ट' को गुरुकुल के सम्बन्ध में बहुत कुद्ध लिखने का अवसर मिल गया ? 'श्रार्थ गजट' के लेख की उपेचा हो सकती है, पर म० कृष्याजी की भूल की उपेक्षा नहीं की जा सकती।" इसी लेख के अन्त में कृष्णाजी से प्रार्थना की गयी थी कि गुरुकुल पर समाचार-पत्रों में तिरहे वार करना छोड़ कर प्रतिनिधि सभा श्रथवा श्रन्तरंग सभा में गुरुकुल के उद्देश्य का प्रश्न उपस्थित करके उसका निवटारा करवा लें। पर, 'प्रकारा' सम्पादक ने तिरछे वार करने बन्द नहीं किये। स्वामी जी के हृदय पर इन तिरहे वारों से लगी हुई चोट का अनुमान उन पत्नों से किया जा सकता है, जो उन्होंने इस सम्बन्ध में

सभा के मंत्री ऋौर प्रधान की जिखे थे। सभा के प्रधान की आपने १४ श्रप्रेज सन १६२१, २ वैशाख १६७८ को जिला था—"मैं जानता हूं कि एक श्रोर तो श्रधिकारी श्रीर श्रन्तरंग्र सभा के समासद् मुक्ते कहते जायंगे कि मैं कुछ काम न करूं श्रीर भाराम से वैठा रहूं, दूसरी श्रोर प्रवन्ध की शिथिजता में मेरी यदनामी भी फेंल जायगी। श्रव लाचारी है। स्वास्थ्य पर घ्यान रखे विना ही काम करना पड़ेगा श्रीर करुंगा। परन्तु फिर भी जब प्राप लोगों की जवानी हमदर्दी हुआ करेगी तो मुक्ते श्राप लोगों की मानसिक दशा पर शोक हुआ करेगा।" मन्द्री को बटाला से १३ जून सन् १६२० को लिखा था—"गुरुकुल का कार्यभार पुनः सम्हालने से पहिले यदि मुभे उन कठिनाइयों का पता लग जाता, जो इसके मार्ग में पड़ चुकी हैं, तो मैं फिर से काम सम्हाजने का साहस नहीं करता। परन्तु जव एक वार वोस उठा चुका हूं तो किसी मंजिल तक उसे पहुंचाने का यत्न करूंगा।" पर, 'प्रकाश' सम्पादक ने सीमा का इतना उल्लंघन कर दिया कि स्वामीजी को गुरुकुल से श्रालग होने का ही निश्चय करना पड़ा। आपने वह त्यागपत्र, जो असहयोग के प्रकरमा में दिया गया है, सभा के प्रधान जी की सेवा में लिख मेला। ३ ज्येष्ठ ७८ को श्रापने मन्त्री के नाम लिखे गये पत्र में लिखा—"ग्रापने 'श्रद्धा' में मेरा लेख श्रीर उस पर ८ तथा १५

मई के 'प्रकाश' में प्रो० रामदेव की ध्रालोचना पढ़ी होगी। यतः प्रो॰ रामदेव श्रोर महा॰ कृष्ण श्रनुचित प्रकार से मुक्ते वदनाम करके अपना मतलव सिद्ध करना चाहते हैं और न केवल 'प्रकाश' में प्रत्युत 'प्रताप' द्वारा भी मेरे विरुद्ध श्चन्धेर मचा रहे हैं। इसिलये में सभा के अधिवेशन में पहुंच कर गुरुकुल से श्रलग होने के सारे कारया वर्यान कर देना चाहत। हूं, जिससे भविष्य में गुरुकुल-शिवा-प्रणाली स्वाधियों के स्वार्थ का शिकार न होती रहे।" ६ ज्येष्ट सम्वत् १६७८ को देहज़ी से श्रापने प्रधानजी की सेवा में फिर जिखा था—"मैंने सभा में कुद्ध कहने की ब्याह्म मांगी थी ब्योर एक पत्र 'प्रकाश' में छपवाने को भेजा था। उस पर कृष्णाजी का उत्तर आया कि आपने तथा पं० विश्वम्भरनाथजी ने उसे छपने से रोक दिया ई । भैंने उनको जिख दिया है कि उस पत्र को लौटा दें। श्रव उस विपय में कुछ न लिखुंगा। मेरे विरुद्ध जो कुछ फैलना था, वह फैल चुका श्रीर श्रागे भी जो गुप्त श्रीर प्रसिद्ध रीति से फैलेगा, वह भी फैलता रहे। मैं नोटिस नहीं लुंगा। श्रव तो लाहोर भी नहीं जाऊंगा, न कुछ सभा को सुनाऊंगा। गुरुकुल से जो त्यागपत मेजा था, विलक जिस पर अमल कर छोड़ा है, उसे ही काफ़ी सममता हूं। "" प्रापकी सभा के साथ अब सेरा सम्बन्ध समाप्त हुआ।" पर, इसके नाद भी सभा के प्रधान श्रौर मन्त्री के ब्रामह पर ब्रापने २८ मई की प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन

में कुरुकुल से श्रलग होने के सब कारण निवेदन कर दिये थे।

म० कृष्ण श्रीर श्राचार्य रामदेव जी के प्रति सर्वसाधारण श्रार्यसमाजियों के भावों का पता इससे लग जाता है कि समाजों में भ्राप दोनों के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव पास होने शुरू हो गये थे। स्वामी जी ने इस प्रवृत्ति को रोका श्रौर ऐसे श्रार्थसमाजों के नाम इस आशय के पल लिखे कि "यह जान कर दुःख हुआ कि श्राप की श्रन्तरंग-सभा ने महाशय कृष्ण श्रीर प्रोफेसर ं रामदेव पर मेरं कारगा 'मलामत का वोट' पास किया है। थे दोनों सज्जन आर्थसमाज की दिल से सेवा कर रहे हैं। यदि ्वे सच्चे दिल से मेरे श्रमल को श्रार्थसमाज के लिये हानिकारक सममते हैं तो क्यों न मेरे विरुद्ध लेखनी उठायें ? यदि मेरा श्रपराध न होगा, तो मुभे कोई जोखम नहीं श्रौर यदि सचमुच सेरा श्रपराध है तो उस से लोगों को सावधान रहना ही चाहिए। "महाशय! आर्थसमाज में पहले ही काम करने वाले कम हैं। आप क्यों दो श्रेष्ट काम करने वालों को धर्म-सेवा से उदासीन करने का पाप श्रपने सिर पर लेते हैं ? कृपा कर के 'मलामत का प्रस्ताव' वापिस लीजिये और जिन ,कठोर वचर्नों का श्रापने प्रयोग किया है, उन्हें लौटा लीजिये।"

इस प्रकार इस बार भी गुरुकुल से जुदा होने की कहानी पहली कहानी की पुनरावृत्ति है। ऊपर पत्नों में से केवल कुछ श्रवतरण दे दिये गये हैं श्रौर उनपर ऊपर से कुद्ध भी नहीं लिखा गया है, फेवल इसीलिये कि किसी को कुद्ध फहने का श्रवसर न रहे। फिर ये सब इतने स्पष्ट हैं कि उन पर कुद्ध लिखने की श्रावश्यकता भी नहीं है।

### (ङ) असिद्ध स्वम

इस वार भी स्वामी जी गुरुकुल के सम्बन्ध में अपना श्रादरी पूरा नहीं कर पाचे । गुरुकुल के स्थिर कोप के लिये वीस लाख रुपया जमा करने को भारत के कोने-कोने श्रीर पञ्जाव के त्राम-त्राम तथा नगर-नगर घूमने का विचार भी कार्य में परियात न हो सका। गुरुकुल की रजत-जयन्ती के समारोह में आप का सम्मिलित होना गुरुकुल के भाग्य में वदा न था। रजत-जयन्ती के निमित्त से आपने अपने अप्रेज़ी साप्ताहिक 'लिवरेटर' में गुरुकुल के चंदे के लिये विशेष लेख लिखे थे। देहावसान के कोई दो-ढाई मास पहले आपने 'माई स्पेशल श्रपील' (मेरी विशेप श्रपील ) के शीर्पक से लिखा था-'इस के श्रजावा में सवा लाख की विशेष श्रपील करना चाहता हूं। गुरुकुल की स्थापना के समय से ही मैं घरेलू उद्योग-धन्धे की शिचा के लिये शिल्प-महाविद्यालय खोलने के यत्न में रहा हूं। दो उदार दानियों ने उस के लिये वड़ी धनराशि देने के वायदे भी किये, किन्तु दुर्भाग्यवश उन दोनों का शीघ्र ही देहावसान

हो गया। गुरुकुल से विदाई ले लेने पर भी मैं सेठ रम्यूमल जी से उक्त महाविद्यालय के लिये पांच लाख देने का आग्रह करता रहा। उन्होंने मुम्त को स्कीम बनाने के लिये कहा ही था कि निटुर मौत ने उन को हमारे बीच में से उठा लिया। श्राशा है उन के ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरुकुल के इस श्रिधिकारपूर्ण दावे को नहीं भूलेंगे। पर, ऐसे दिन की प्रतीचा में हम को नहीं बैठे रहना चाहिये, जिस दिन इतना वड़ा कोई फ़राड हाथ में आये श्रीर काम शुरू हो। पनास हज़ार मकान के लिये, पनास हज़ार सामान के लिये और पैतीस हज़ार चालू खर्च के लिये चाहिये। छोटी रकम से कुछ न होगा, १२५ उदार दानी ऐसे चाहियें, जो एक-एक हज़ार रुपया अपने पास से या मित्रों से इकट्टा कर के मेज दें। कोई-कोई उदार दानवीर तो दो, पांच या दस हज़ार तक भी दे सकते हैं। अपनी प्रिय संस्था के लिये यह मेरी अन्तिम अपील है।" उस समय कौन जानता था कि यह भ्रन्तिम ही श्रपील थी श्रौर उस के वाद श्रपनी प्रिय संस्था के रजत-जयन्ती के समारोह को पुनीत किये विना ही श्राप इस संसार से चल बसेरी !

श्राचार्य रामदेव जी को श्रापने काशी से गुरुकुल से श्रलग हो जाने के बाद एक पत लिखा था, उससे भी गुरुकुल के सम्बन्ध में श्रापकी उच्च श्राकांचा का पता लगता है। उसमें श्रापने लिखा था—"यहां से जो कुछ गुरुकुल के लिये उपयोगी शिचा ली जा सकती है, वह लिखता हूं। यह सव थियासोफ़िकल हाईस्कूल में देख कर लिखने का विचार हुआ। गुरुकुल की शाखाओं में लुहार, तरखान श्रोर 'वालचर-विधि का प्रचार श्रवश्य होना चाहिये। कांगड़ी में फिर वालचर परिपक श्रवस्था में होकर वड़ा उपकार होगा। 'फ़र्स्ट एड' की शिज्ञा भी होनी चाहिये। इन सब के लिये विचार करना हो तो जन्मोत्सव पर श्रापसे श्राकर मिल ॡं। कृपि का काम ये वड़ा श्रन्छा सिखाते हैं और वह मनोरंजक भी होता है। सबसे बढ़ कर स्कूल के ८, ६, १० के साईस क्वासों में क्रियात्मक शिका बहुत दी जाती है। मेरे सामने लड़के स्याही, सावुन और अन्य वस्तुयें वनाते थे। गांयन-विद्या एक ब्रेजुएट ब्रव्यापक सिखाता है। उसकी विधि ऐसी देखी कि वालक राग में लिप्त भी न हों श्रीर सीख भी जायें। क्रियात्मक विज्ञान के विषय में प्रोफेसर नाग ने प्रोफेसर रामश्राग जी को लिखने के लिये कहा है। इन सब वातों की आरे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यहां का सरस्वती-भवन भी देखा । दो अन्वेषण करते हुए पंडित भी देखे । संम्कृत पुस्तकों का संग्रह बहुत श्रन्छा, श्रपूर्व भी, है। क्यों न श्राप श्रागामी होने वाले म्नातकों में से दो को तय्यार करें। यदि इस काम के लिए दो योग्य स्नातक तय्यार होजावें, तो मैं प्रेर्गा कर सकता हूं कि दो द्वालवृत्तियों के लिए घन आ जावे। १० रुपये मासिक छालवृत्ति गवर्नमेग्ट देती है, वही हम दें ।" वास्तव में स्वामी जी जिस किसी संस्था में जाते थे, उसको इस दृष्टि से ही देखते थे कि उसमें से गुरुकुल के लिए क्या लिया जा सकता है ? श्राप किसी भी संस्था से गुरुकुल को पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहते थे।

### च. स्थान-परिवर्तन

सम्वत् १६८१, २८ सितम्वर सन् १६१४, में भयंकर ्बाढ़ श्राने के वाद गुरुकुल को उस भूमि मे उठाकर इस पार लानें का प्रकरण भी यहां ही पूरा कर देना चाहिए। प्रो० रामदेवजी, महाशय कृष्ण जी तथा छुद्ध अन्य सज्जन गुरुकुल को उस पार से उठा लाने का दृढ़ निश्चय किये हुए थे। उनके इस निश्चय को लेकर हुए सब आंदोलन को यहां देने की आवश्यकता नहीं। तीन-चार स्थानों को लेकर विवाद चल रहा था। एक पुरानी भृमि से कुछ ऊपर कांगड़ी गांव के परे की भृमि, दूसरा गंगा के इस पार की भूमि, तीसरा पंजाव में कोई स्थान और चौथा देहली के कहीं आस-पास | स्वामी जी ने आपस की बातचीत और समाचार-पत्नों द्वारा श्रपना मत कांगडी गांव के अपर की भूमि के लिए ही प्रगट किया था और उसके वाद आप देहली के श्रास-पास श्राने के पत्त में थे। इस सम्बन्ध में स्वामी जी के हृद्य की भावना को यहां श्रंकित करना सम्भव नहीं है। वह केवल अनुभव और अनुमान का विषय है। गुरुकुल में ही अन्तरङ्ग-सभा

का छाधिवेशन २१ श्रक्तृवर सन् १६२४ को करके इस प्रश्न का अन्तिम निर्याय किया गया था। उसमें स्वामी जी भी उपस्थित थे। उस भूमि को छोड़ने का निश्चय हो जाने के वाद स्वामी जी डठ कर आचार्य के वंगले के पीछे, गंगा के ठीक किनारे पर लगे हुए, 'खटुए' के चुन्न के नीचे श्राकर निस्तव्य खड़े होगए। वाणी से श्रमृत की मधुर वर्षा करने वाले स्वामी सत्यानन्द जी महाराज ने श्राकर कुछ पृक्षने का यत्न किया तो स्वामी जी की श्रांखों से श्रश्रुधारा वह निकली। संन्यासी के हृदय में भी समता का समुद्र उमड आया और वह आंखों के रास्ते से वाहर भी निकल पड़ा। वह सुखी सांसारिक-ममता नहीं थी, 'तपोभूमि' के उजड़ने तथा 'कर्मभूमि' के नष्ट होने का वह मर्मान्तक दृश्य था, जिसकी कल्पना तक स्वामी जी को रुज़ा देती थी। यह प्रश्न उनके हृद्य के सर्भ-स्यल पर ऐसी सीघी-चोट करता था कि उसका सुनना भी उनके लिए सहा न था। कितनी ही वार उन्होंने वातचीत करते हुए कितनों ही के सामने श्रौर श्रकेले में भी उसके लिए श्रांस वहाये थे। उनकी इस मर्मान्तक वेदना का पता उस पल से लगता है, जो उन्होंने उस समय के मुख्याधिष्ठाता श्री विश्वम्भरनाथ जी को देहली से 🗆 श्रावरा सम्वत् १६८१ को जिला था। उसमें स्रापने जिला था—"श्रापने गुरुकुल का जलवायु खराव वतला कर स्थान-परिवर्तन के लिए एक सव-कमेटी बनवाई है। उसके दो सभासद् तो पहिले ही से श्रापके

विचार के अनुकूल हैं। सभा ने यह सममा है कि मेरा कभी गुरुकुल से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा श्रीर मुम्म से इस सम्बन्ध में कुछ पृद्धना उचित नहीं सममा। समाचार पर्तो से मालूम हुआ है कि गुरुकुन को अकृत-कार्य सिद्ध कर के लाहीर में उपदेश ५-पाठशाला की बुनियाद डाली जायगी। जब आप की सम्मते में गुरुकुल केवल वैदिक-धर्मया श्रार्थसमाज के उपदेशक उत्पन्न करने के जिये ही स्थापित हुआ था और वह उद्देश्य उस से पूरा नहीं हुआ तो उन पर सवा जाख से अधिक धन खर्चने की क्या आवश्यकता है ? स्थान-परिवर्गन के स्थान में श्राप यही सम्मति क्यों नहीं दे देते कि गुरुकुज को बन्द ही कर दिया जाय।" 'प्रकाश'-सम्पादक के गुरुकुल के उद्देश्य को लेकर उस के प्रतिकृत किये गये इस-ग्यारह वर्ष के निरन्तर श्रांदोलन का परिगाम लाहौर की उक्त उपदेशक-पाठशाला की बुनियाद थी । स्वामी आ की मर्मान्तक वेदना की स्पष्ट श्रवहेलना कर के गुरुकुज भी गंगा के इस पार लाया ही गया ।

इस सम्बन्ध में काशो के दैनिक 'आज' ने विलक्षल ठीक लिखा था— 'कांगड़ी का गुरुकुल आप के अदम्य साहस और अमीम देशभिक्त का फलस्वरूप है। हमें यह जान कर दुःख हुआ कि कई सहकारियों में अनवन हुई, जिससे स्वामो जी बड़े दुःखित हुए और उन का सम्बन्ध उस स्थान से कम होता गया। इधर गंगा की भयंकर वाढ़ ने गुरुकुल को वड़ी हानि पहुंचाई। सम्भवतः इसी से वहां के कितने ही कार्यकर्तात्रों की पुरानी इच्छा श्रीर भी पुष्ट हो गयी कि वहां से गुरुकुज को हटा कर दूसरे स्थान पर ले जांय । अपन स्नामी जी के विरोध करते रहने पर भी यह निश्चय हो गया। स्वामी जी ने मर्म-स्पर्शी भाषा में अपने भावों को न्यक्त करते हुए इस पर दु:ख प्रकट किया है और अपने हाथ के किये हुए कार्थ से विदा ले ली है। हमारा भी मत है कि गुरुकुल के अधिकारी भूल कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षा-संस्था की परम्परा उसके मकानों के साथ एक जान हो जाती है और दूसरे स्थान पर जाने से वे भाव ददापि कायम नहीं रह सकते जो निर्याय के प्रारम्भिक कर्ष्ट्रों के समय उत्पन्न होते हैं झौर जो वहां की एक-एक ईंट से याद आते हैं। यही राजती काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के संचालकों ने की, जब अपना पुराना कमच्छा का भवन छोड वे नगवा जा वसे थे। धन के अपन्यय के अतिरिक्त उन्होंने पुराने सद्भावों का भी सब अपन्यय कर डाला । हमें दुःख है कि कांगड़ी के गुरुक़ल बालें भी यही सलती कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धान्न्द् श्रवश्य वहां से विदा होगये, पर स्वामी श्रद्धानन्द का नाम न वह संस्था झौर न वह भूतल ही भूल सकता हैं। आधुनिक भारत के शिका-सुघारकों में भी उनका नाम अजर-अमर रहेगा, चाहे किसी को उनसे कितना ही मतमेद क्यों न हो ?"

### (छ) कुलपति

गु हकुल के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता के कार्य से पहली ही बार प्रजग हो जाने के बाद से आप को गुरुकुल वासी श्रीर प्रवासी सब 'कुलपित' के नाम से याद करते थे। आप ने मी उस पद की जिम्मेवारी को वरावर निभाया। श्राप गुरुष्ठ को विस्तृत और लोकप्रिय बनाने का कार्य तथा श्रांदोलन बराबर करते रहे । गुरुकुल की शाखाओं तथा कन्या-गुरुकुल के स्थापित किये जाने का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। नवसारी के पास सुपा में गुक्कुल को शाखा स्थापित कर के आपने गुजरास में गुरुकुल-शिला-प्रणाली की विजय-पताका फहराई थी। मद्राहा श्रौर वंगाल में भी उस के लिये यत्न जारी था। ता० १८ दिस-म्बर सन् १६२४ को आपने श्री धर्मदेव जी विद्यावस्वरपति को लिखा था—"इस समय मद्रास के सब प्रान्तों में गुरुकुल खोज़ने की चर्चा चल रही है। स्थान-स्थान पर तय्यारी है। मैं तो फिर भी उधर जाकर मद्रास के प्रान्तों को हिलाऊंगा, परन्तु उस से कोई लाम उठाने वाले होंगे, तभी काम चलेगा एं कलकत्ता के श्री तुलसीदत्त जी श्रार्य को वंगाल में गुरुकुल स्रोजने के लिये आप निरन्तर प्रेरित किया करते थे और इसं सम्बन्ध में उनके साथ आप ने बहुत-सा परामर्श भी किया था। पर, श्राप का वह मनोरथ पूरा न हो सका। कुलपति के रूपं में आप ब्रह्मचारियों तथा स्नातकों में भी सदा ही नवस्कृतिं

5

पदा करते रहते थे श्रीर वे श्राप की श्रीर प्रकाश पाने की श्राशा तथा विश्वास से सदा देखते रहते थे। सम्बत् १६७६ की फाल्गुन . कृष्णा १० की पंजिका में गुरुकुल के कुज़-पुत्नों के नाम एक सन्देश दर्ज है, जिस से ऊपर की पंक्तियों की यथार्थता का पता लगता हैं। वह सन्देश यह है—"भारतमाता के लिये पुत्रों को धन श्रीर तन की ही नहीं, मन के ऋर्पण करने की भी आवश्यकता है। उस के लिये वहाचर्यरूपी पूर्या तप की श्रावश्यकता है। क्या तुम ने उस तप का श्रतुष्टान किया है ? यदि नहीं तो श्राज ही शुद्ध हृदय-पूर्वेक आरम्भ कर दो। तुम्हारं पुराने आचार्य को माता की सेवा में यिल देने के लिये तपस्वी पुर्हों की ज़रूरत है। क्या कोई आगे बढ़ेगा ? जगत्पिता तुम सव पर तेज की वर्षा करें। यह मेरा धार्दिक श्राशोर्वाद है।" सन् १६२१ में श्रसहयोग भांदोलन में वर्धा से गुरुकुल के पहले स्नावक के जेल जाने पर आप ने देहली से इस आशय का तार दिया था—''तुम्हारे जैल जाने के समाचार से मुम्त को वड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे आवार्य की वधाई तुम को जेल में भी प्राप्त हो।" गुरुकुल के सभी स्नातकों के सम्बन्ध में आप पृत जानकारी रखते थे ष्ट्रीर उनको सदा ही उचित परामर्श देते रहते थे। गुरुकुल के नहाचारियों श्रीर स्नातकों के जिये श्राप का वियोग ऐसी भारी क्ति है, जिसकी पूर्ति न हुई है और न होनी सम्भव है। गुरुकुल भी श्राप के वियोग से श्रनाथ-सा हो गया है।

# ७. आर्य-सार्वदेशिक-समा और मद्रास

#### प्रचारं

## (क) प्रधान-पद की जिम्मेवारी

संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के वाद स्वामी जी ने आर्थ-सार्वदेशिक-सभा को हिलाने श्रीर जगाने का यत्न किया। पर, उस को जगाना एक असाधारण काम था। प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभात्रों में अपने-ग्रपने प्रान्तीय स्वार्थों के कारण कहां . जीवन दिखाई देता है, किन्तु सार्वदेशिक-सभा में किसी प्रत-विशेषं का स्वार्थं नहीं—वह सब का काम है, इसीलिये किसीं का भी नहीं है। सार्वदेशिक-सभा के प्रति उस के सदस्यों की उदासीनता एवं श्रकर्मेययंता से पैदा हुई उस की हुर्दशा का पता इसी से लग जाता है कि उस के साधारण अधिवेशनों में तो क्या, अन्तरंग-सभा के अधिवेशनों में भी पांच सभासदों कां कोरम हाथ पैर मारने पर भी पूरा नहीं होता था। इस पर भी स्वामी जी उस में जीवन फूंकने की चेष्टा में बराबर यत्नशील रहे। स्वर्गीय सेठ रम्बूमल जी की सहायता से देहली के आस-पास कन्या-गुरुकुल खोलने का पहला यत्न स्वामी जी ने इस सभा की श्रोर से ही किया था। मद्रास में दिलतोद्धार श्रीर वैदिक-धर्म के सब प्रचार के श्रेय का सेहरा भी श्राप इस समा

फे माथे ही बांधना चाहते थे। सभा के सभासदों की पूर्ण उपेता पर भी श्राप ने उस के लिये श्रकेले ही कमर कस ली। सम्बत् १६७४ में मद्रास-प्रान्त में योग्य उपदेशक मेजने का प्रस्ताव पास करने के वाद भी उस पर वर्षों तक श्रमल नहीं किया गया था। इस काम के लिये प्रांतीय-प्रतिनिधि-सभाश्रों ने श्रपने जिन्मे ली हुई रकम तीन-चार वर्ष तक भी नहीं भे नी थी। ५ आपाढ़ सम्वत् १६७७ को 'श्रद्धा' में श्राप ने इसी काम के लिये फिर पांच हज़ार रुपये की अपील की थी और गुरुकुल के दीर्घावकाश में स्वयं भी मद्रास जाने का विचार प्रगट किया था। २३ श्रावल सम्वत् १६७७ को 'श्रद्धा' में फिर श्रापने जिल्ला था—"मद्रास में उच कोटि का प्रचारक भेजने के लिये पन्द्रह सौ रुपये का वजट रस्ता गया, किन्तु केवल पञ्जाव प्रतिनिधि सभा की श्रोर से उस के लिये साढ़े तीन सौ रुपये आए। संयुक्त प्रांत की सभा के अधिकारियों ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो रकम पंजाव सभा देगी उतनी ही वह भी देंगे, अर्थात् साढ़े तीन सौ रुपये न्कद श्रीर साढ़े तीन सौ रुपये वायदा । इतने ही में सार्वदेशिक-समा के प्रधान ने लंगोटी में फाग खेल हाला और १ आपाढ़ के 'श्रद्धा' पत्र में ५ हज़ार की श्रपील निकाल कर प्रो० सत्यवत जी सिद्धांतालंकारको मद्रासको श्रोर विदा कर दिया । "प्रो० सत्यवत अती ने मद्रास पहुँच कर हिंदी का प्रचार शुरू किया। म्वामी जी का इस सम्बन्ध में यह स्थिर मत था कि 'हिंदी प्रचार वैदिक-धर्म को सर्वसाधारण में फेलाने का पहला साधन है। इसलिये में धर्म-प्रचार के साथ इस पर भी श्रिधिक बल दे रहा हूं।" इस लेख में आपने अपने मद्रास जाने का कार्यक्रम देते हए वहां स्थिर तथा निरन्तर काम करने और उसी वर्ष मदास प्रांत में कुन्भको गाम नगर में होने वाले कुन्भ पर वैदिक-धर्म के प्रचार की आवश्यकता की ओर भी आर्य जनता का ध्यान आकर्षित किया था। इस काम के लिये फिर आपने सार्वेदेशिक-सभा की श्रोर से दस हज़ार रुपयों की श्रपील की थी। कलकता से श्राप को, स्वास्थ्य गिर जाने के कारण, एकाएक जौट्ना पड़ा ! मद्रास जाने का कार्यक्रम इस वर्ष पूरा नहीं हो सका। कलकत्ता जाते हुए आप गुरुकुज-विश्वविद्यालय के दो और योग्य स्नातकों को भी मद्रास छोड़ आने के जिये साथ ने गये थे। पंडित देवेश्वर जी सिद्धान्तालङ्कार को आपने इन्हीं दिनों में मद्रास-प्रचार के लिये ही मेजा था। श्री सत्यव्रत जी श्रौर श्री देवेश्वर जी ने बड़ी योग्यता श्रीर तत्परता के साथ उस प्रांत में दो वर्ष तक प्रचार किया । उन द्वारा स्थापित 'दयानन्द-ब्रह्मचर्थ-ध्राश्रम' श्रभी तक चल रहा है। मैसोर में पंडित भीमसेन जी विद्यालंकार श्रीर पं० गोपालदत्त जी शास्त्री को प्रचार-कार्य के लिये ही भेजा था। इस प्रकार दित्तिण में प्रायः सभी स्थानों पट कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने में आप लगे हुए थे।

(स) दक्षिण-मारत की भर्म-यात्रा

महास-प्रांत में बैदिक-धर्म-प्रचार की चर्चा आयसमाज में वहुत पहिले से नारी थी। आर्यप्रतिधि-सभा-पंजाब की ओर से दसके जिये घन-संग्रह भी किया गया या। स्वामी जी की दृष्टि भी इपर बहुत समय से थी और इस सम्बन्ध में उनकी उब-आकावा भी बहुत बड़ी थी। आप मद्रास-प्रांत के प्रत्येक केन्द्र में गुरुकुण के एक-एक स्नातक को विठा देना चाहते थे। गुरुकुल के उप-स्तातकों को उसके क्षिये प्रेरित भी किया करते थे। उस प्रेरमा का ही परिशाम है कि पंडित धर्मदेव जी विद्यावाचस्मित धौर पं० केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धान्तालकार पंजाव के सीमा-प्रांत को छोड कर मद्रास-प्रांत में जा यसे हैं। अमृतसर-कांत्रेस पर आपने कांग्रेस का श्रव्हतोद्धार की श्रोर जो ज्यान श्राकर्षित किया था, उससे प्रमानित होकर मद्रास-प्रांत के नेता दीवान सामवराव, 'हिन्दु' के स्वर्गीय-सम्पादक श्री कस्तुरी रंगा आयंगर भौर वयोवृद्ध कां ग्रेस-नेता श्री सी० विजयराघवाचार्य आदि ने पापसे मद्रास-प्रांत के दीरे के लिये अत्यन्त आमह किया था और आपको यह आशा भी दिलाई थी कि जिस प्रकार मार्शल-लॉ से पीड़ित पंजाब के जिये आपकी अपीज पर मद्रास ने ३५ हजार की सहायता प्रदान की थी, वैसे ही दिलतोद्धार के काम के जिये.भी मद्रास आपकी अपील पर दिल खोलकर आपका साथ देगा । मद्रास जाने की चिर-संचित आकांता सन् १६२४



मद्रास में स्वामी जी महाराज

वार्यी श्रोर से दार्यी श्रोर—सर्व श्री श्रार० नटसन, पिरवत केशवदेव ज्ञानी सिद्धान्तालंकार, काहनचन्द्र वर्मा, सेवक धर्मसिंह, मानिक जी शर्मा के पुत्र जेठा साई

के अप्रेज सास, सम्बत् ११८२ में पूरी हो सकी। आपने २४ अप्रेज को देहली से मद्रास के जिये प्रस्थान किया। २७ अप्रेज से १ मई तक बम्बई रहे, जहां मारवाड़ी-बालिका-विद्यालय आदि स्थानों की सार्वजनिक सभाओं में भ्रौर दूसरे स्थानों पर दिलत भाइयों की सभाओं में आपके कई भाषणा हुये। दिलत भाइयों को आपने यह सन्देश दिया—"यदि तुर्म्ह बाह्य मन्दिरों में नाकर देव-दर्शन करने से रोका जाता है, तो श्रपने अन्तरात्मा के पवित्र मन्दिर में सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन श्रौर पूजा करना सीखो, जहां जाने से तुन्हें कोई रोक नहीं सकता। श्रपने बुजुर्गों की तरह अपना सिर कटवा दो, परन्तु धर्म न छोड़ो।" बम्बई में झाप जुहू जाकर महातमा गान्धी जी से भी मिले। हिन्दृ संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं श्रोर स्वामी जी के प्रति महात्मा जी के मन में जो सन्देह पदा कर दिये गये थे, धन पर खूब खुल कर चर्ची हुई। संगठन के काम में पड़ने के बाद स्वामी जी की महात्मा जी के साथ यह पहिली ही मुला-कात थी। २ और ३ मई को पूना में आपके व्याख्यान हुये और आप महाराष्ट्र-प्रान्तीय-राष्ट्रीय-शित्तगा-परिषद् के सभापित भी हुये। ४ मई को बंगलीर शहर और छावनी होते हुए ५-६ को मद्रास पहुंचे। मद्रास से स्वामी जी ६ मई को कालीकट-वायकोम में द्लित जातियों द्वारा मन्दिरों के श्रास-पास की निषद्ध सार्वजनिक सहकों के प्रतिकृत किये जाने वाले सत्याप्रह कां

निरीत्तरा करने गये। वहां आपने दलित भाइयों को आर्य-वर्म की दीचा दी और उनको आर्यसमाज में आने का निमन्त्रक दिया। देहली से लीटकर दो हजार से श्रिधिक की सहायता इस सत्यात्रह को दिलवाई ऋौर पंडित धर्मदेव जी विद्यावाच-स्पति को इसी काम पर नियुक्त किया। इस सत्याग्रह का आरम्भ कांत्रेस के कुछ लोगों की ओर से किया गया था, जिनमें श्री जार्ज जोसेफ सरीखे सज्जन भी सम्मिलित थे। चंकि अस्प्रस्यता का प्रश्न हिन्दू-समाज का प्रश्न था, इस लिये स्वामी जी ने यह आन्दोलन किया कि उसका संचालन हिन्दुओं की श्रोर से ही होना चाहिये और केवल हिन्दुओं को उसमें भाग लेना चाहिये। अत्र महातमा गांधी ने भी इसी नीति का अव-लम्बन किया है। १० मई को आप मंगलौर आचे, जहां सार्व-जनिक भाषणों के श्रजावा श्रापने समाज मन्दिर का उद्घाटन भी किया । 'डिप्रेस्ड-क्टास-मिरान' के संस्थापक स्वर्गीय रंगराव जी पर श्रापका कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि उन्होंने कुछ समय वाद संन्यास ही ले लिया और अपने सब साधियों के विरोध पर भी अपने कर्तव्य-कर्म से विचलित नहीं हुए। वहां से वेसूर गये, जहां कि ईसाई प्रचारकों का वड़ा भारी केन्द्र है। वहां श्रापने भी श्रपना एक केन्द्र स्थापित किया। धर्मदेव जी को भ्राच्यत्त श्रीर सनातनदास जी को वहां प्रचारक नियत किया। मंगलीर से कालीकट, महुरा आदि होकर आप २० की

फिर मद्रास लौट श्राये। वहां गोखले-हॉल में श्रापका वह मर्म-स्पर्शी भाषणा हुआ, जिसने सब दिलाण-भारत को ही हिला दिया। उस भाषणां में आपने कहा था- "पुरोहित आदि के अहंकार के कारण आपके यहां ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरों का भगड़ा तो चल ही रहा था कि अब उससे भी अधिक बुरा एक मगड़ा श्रापके सामने खड़ा होने वाला है। यदि श्रापने श्रास्पृश्य कहे जाने वाले भाइयों के उद्घार की ओर विशेष ध्यान न दिया तो मैं श्रापको सचेत करता हूं कि वह दिन दूर नहीं, जब श्रापके थे दिलत भाई, जिन्हें आप पंचम कहते हैं, आप से सब तरह का सम्बन्ध तोड़ देंगे । या तो सब के सब दूसरे सम्प्रदायों में चले जायेंगे, श्रथवा श्रपनी जाति ही श्रलग चना लेंगे। मैं स्वयं कम-जोर, रोगी श्रौर बृद्ध होता हुश्रा भी सब देश में घुम जाऊंगा, दिलत भाइयों का संगठन करूंगा और उनको कहूंगा कि वे हर एक ब्राह्मण अथवा अब्राह्मण को स्पर्श करके वैसा ही अष्ट कर दें, जैसा श्राप उनको मानते हैं। तब निश्चय ही श्राप सव उनके पैरों में माथा टेक देंगे।" मद्रास से २३ को बेज़बाड़ा श्रौर २४ को गोदावरी होते हुए २५ मई को गुडीबाड़ा पहुंचे, जहां श्रापकी श्रध्यत्तता में श्रान्ध-प्रान्तीय-दिलतोद्धार-सम्मेलन का श्रायोजन किया गया था। वहां के भाषण का उपस्थित जनता विशेष कर ईसाई हुए दिलत भाइयों पर ऐसा प्रभाव ण्डा कि वे श्रापको श्रपना रत्तक मानने लग गये। उन्होंने श्रापके

निवास-स्थान पर घएटों आप से वातचीत की । परियाम यह हुआ कि दूसरे दिन हजारों ने फिर आप से दीचा लेकर हिन्दू-धर्म में प्रवेश किया । गुडीवाड़ा-सम्मेलन के बाद आपने आन्ध्र-प्रान्त का दौरा प्रान्त के मुख्य शहर राजमहेन्द्री से शुरू किया। वहां के स्वर्गीय प्रसिद्ध समाज-सुधारक भ्री वीरेशलिंगम् पन्तासु गारु द्वारा संचालित विघवा आश्रम का निरीक्या करते हुए आपकी आंखों से अश्रुघारा वह निकली श्रीर आपने दुःखपूर्य शन्दों में कहा—''भगवान की सृष्टि के इन कोमल फूलों के प्रति हिन्दू-समाज ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसको आज नहीं तो कल इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। यह सच है कि जहां देवियों का सम्मान होता है, वहां ही दिव्य गुर्गों का विकास सम्भव है।" राजमहेन्द्री से स्वामी जी वहरामपुर श्रीर गया होते हुए ३० मई को कलकत्ता पहुंचे। सिराजगञ्ज में बङ्गाल-प्रान्तीय-हिंदू-सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद ५ जून को देहली लौट आये।

यह कहना न होगा कि आपकी इस दिल्या-यात्रा से सव प्रान्त में जागृति और चेतना पैदा हो गई। एक-एक दिन में कभी कभी आप को चार-चार, पांच-पांच तक भाषणा देने पढ़ते थे। भाषणों में जनता तो प्रायः आंस् वहाती ही थी, हिंदू-समाज की दुर्दशा पर बोजते हुए आप की भी आंसें डब-डबा जाती थीं। इस यात्रा के जिये विदा होने से पहिले

आपने श्रंत्रेज़ी और हिन्दी में श्ररप्रयता को धो डालने के लिये, महान् श्रार्य जाति के पुत्र श्रीर पुवियों के नाम, एक श्रपील 'वर्तमान-समस्या' शीर्षक से पुस्तिका के रूप में छपवाई थी, जो हर जगह व्याख्यान के बाद बांटी जाती थी। उसमें श्राप्त्रयता-निवारण श्रीर दिलतोद्धार के काम के लिये पचचोस लाख की श्रापील भी की गई थी। मद्रास में श्रीयुत महम्मद याकूव की श्राघ्यत्तता में श्रापको मद्रास प्रान्त की श्रोर से मान-पत्र देने का विशाल श्रायोजन किया गया था। इस प्रकार मद्रास की इस धर्म-यात्रा में श्राप को पृर्शी सफजता प्राप्त हुई। सब से श्रच्छा काम इस यात्रा में यह हुआ कि भिन्न-भिन्न संस्थाओं की श्रोर से काम करने वाले सभी प्रचारकों को आप ने एक भावना की एक माला में पिरो दिया, सब काम का स्वयं निरीच्या किया और मद्रास-प्रांत की जिस विकट हरिजन-समस्या को महात्मा जी के दूसरे उपवास का कारण वताया जाता है. उस का आप ने श्राध्ययन किया। परिवहत धर्मदेव जी विद्यावाचरपति पहले ही • इस प्रांत में काम कर रहे थे। इस यात्रा में पिएडत केशवदेव ली ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार को भी आप वहां ही छोड आये।

(ग) दक्षिण-भारत को सन्देश

ता० २१ मई सन् १६२५ को मद्रास निवासियों के नाम निम्नलिखित सन्देश श्राप ने श्री धर्मदेव जी की मार्फत भेजा था-"इस पवित्र अवसर पर तुम यह मत भूलो कि वैदिक धर्म कोई सम्प्रदाय या पन्थ नहीं है। वह श्रनादि धर्म है, जिस के विना संसार की सामाजिक व्यवस्था एक पल के लिये भी नहीं यह सकती। प्राचीन काल में अनिगनत आध्यात्मिक खना**नी** को खोलने वाली चावी तुम्हारे ही हाथों में दी गई थी श्रीर श्रव भी श्रशान्त संसार को शान्ति देना तुम्हारा ही काम है; किन्तु पहले तुम को प्रापनी ही श्रापत्रित्रतार्थ्यों को धोना होगा। श्राज गम्भीर भाव से यह प्रतिज्ञा करो कि तुम दैनिक पंच-यज्ञों के श्रनुष्टान में प्रमाद नहीं करोगे, तुम श्रस्वाभाविक जाति मेद के वन्धन तोड़ कर वर्णाश्रम-व्यवस्था को अपने जीवन में परियात करोगे, तुम श्रपनी मातृभूमि के देह पर लगे हुए श्रास्पृश्यता के कलंक को धो ढालोगे श्रीर तुम श्रार्थसमाज के सार्वभौम-मन्दिर का द्वार, मत सम्प्रदाय-जाति-रंग आदि के मेद-भाव का कुछ भी विचार न कर, मनुष्यमात्र के लिये खोल दोगे । परम-पुरुष परमात्मा इस गम्भीर प्रतिज्ञा के पालन करने में तुम्हारे सहायक हों, जिस से जब कभी फिर इस संन्यासी को तुम्हारे वीच में घ्राने का घ्रवसर मिले, नो उस को निश्चित **उद्देश्य की ओर तुम्हारे श्रमसर होने के चिन्ह** श्रयवा दृश्य स्पष्ट दीख पड़ें।" जितना दिन्य श्रौर स्फूर्तिदायक यह सन्देश है, उतनी ही दिव्य श्रीर स्फूर्तिदायक श्राप की दित्रण की धर्म-याता हुई थी। इस सन्देश से स्वामी जी के हृद्य की विशालता तथा

उदारता का परिचय मिलता हैं श्रीर साथ में यह भी पता लगता है कि श्रार्थ जीवन के लिये श्राचरण की पवित्रता पर आप कितना ज़ोर देते थे।

## (घ) दक्षिण-भारत की दूसरी धर्म-यात्रा

सन् १६२५, सम्वत् १६८३, के श्रक्तूवर-नवन्वर के महीनों में स्वामी जी मद्रास की दूसरी धर्म-यात्रा पर गये थे। ता० ३० अक्तूबर के सबेरे देहली से विदा होकर ३०, ३१ अक्तूबर श्रीर १ नवस्वर को श्राप नवसारी में स्थानीय-द्यानन्द-जनम-शताब्दि में सिम्मलित हुए, ता०२ से ४ नवम्बर तक वम्बई ठहरे, फिर ३० नवम्बर तक मद्रास-प्रांत के सुदृर नगरों तक का श्रापने दौरा किया । पहली धर्म-यात्रा के समान इस धर्म-यात्रा का भी श्रच्छा प्रभाव पड़ा। सन् १६२४ की धर्मयात्रा में जो कार्य शुरू किया गया था, उस को इस से श्रीर भी श्रिधिक दृढ़ किया गया। श्राप का यह स्वभाव था कि जिस काम को भी हाथ में लेते थे, अन्त तक उस को निवाहते थे। मद्रास की श्रीर श्रापका घ्यान कुछ ऐसा श्राकृष्ट हुआ था कि सन् १६२४ के प्राक्तुवर-नवम्वर में दिताण में बाढ़ आने पर वहां के दिलत भाइयों की सहायता के लिये श्राप ने वाढ़-फ़राड की स्थापना की थी। समाचार-पत्नों में की गई श्रपील श्रीर कुछ व्यक्तिगत प्रभाव से स्राप ने हज़ारों रूपया जमा कर के श्री सत्यकेतु जी

.....

विद्यालंकार को बाढ़-पीड़ितों की सहायता के कार्य के लियं ही उस और मेजा था। गुरुवयूर के समीप चावघाट में केन्द्र खोल कर हज़ारों बाढ़-पीड़ित भाई-बहनों की महायता की गई थी। न केवल अनाज बांटा गया था, किन्तु नष्ट हुए घरों को फिर से बसाने के लिये भी यथेष्ट सहायता दी गई थी। मलाबार के मोपला-काग्रह के समय भी स्वामी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को उस प्रदेश में मेज सेंकड़ों परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उन को संक2 से बचाया था। फिर सन १६२७ में मद्रास-प्रांत की तीसरी धर्मयाला करने का आप का विचार था, किन्तु वह विचार मन का मन में ही रह गया।

### (क) दक्षिण-भारत में मचार की उच **मा**कांक्षा

मद्रास-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वामी जी की प्रचार-सम्बन्धी उच्च आकांता का कुछ पता आपके उन पत्नों से लगता है, जो वे प्रायः कार्यकर्ताओं को लिखा करते थे। पिएडत धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति मुलतान-जिले के निवासी हैं। इस नाते से मुलतान-शाखा-गुरुकुल को प्रवन्धक-कमेटी ने आप से उस गुरुकुल का आचार्य बनने के लिये अत्यन्त आमह किया और आप में भी स्थानीय-देशभक्ति कुद्ध ऐसी जाग उठी कि आप मद्रास छोड़ कर मुलतान चले आये। इसी

----

समय श्रापसे द्यानन्द् सेवा-सद्न का सभासद होने का भी श्राग्रह किया जा रहा था। स्वामी जी की दृष्टि में आप के जिये सर्वोत्तम कार्य-चेत्र मद्रास प्रांत ही था। श्रतः स्वामी जी ने म्राप को ११ प्रक्तूबर सन् १६१६ को लिखा—"मालावार में सेठ जुगुलिकशोर जी त्रिङ्ला काम अवश्य करना चाहते हैं, परन्तु मुक्ते श्रादमी चाहियें। श्रभी उबर काम करने वाले सव स्यानीय श्रादमी हैं। एक उनका श्रध्यत चाहिये। मेरा विचार यह है कि तुम मेरे साथ नत्रम्वर के द्वितीय सप्ताह में चली। वेलगांव, वंगलोर, मसूर होकर मंगनोर पहुँचेंगे। वहां का हाल देख कालीकट, कैनानोरगी, पालवाट होते हुए मालावार घूमेंगे। किर तुम द्विण कनारा श्रोर मालावार के श्रव्यव का काम संभाज लेना।" इस पत्र की स्त्रीकृति आने पर फिर स्वामी जी ने श्रापको जिला—"मालूम यह होना च।हिये कि पया तुमने श्चपनी धर्मपत्नी सहित मंगजोर जाने का पका इरादा कर लिया है ?" इसी प्ररामा का यह परियाम है कि श्री धर्मदेव जी विद्या-वाचस्पति श्रीमती विद्यावनी जी के साथ मद्रास में ऐसे रस गये हैं कि श्राप दोनों ने पंजाव को भुषा कर श्रीर श्री केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धांतालङ्कार तथा श्रीमती शांतादेवी जी ने केटा छोडकर सद्रास को अपना घर बना लिया है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि स्वामी जी को मद्रास के सम्बन्ध में श्रपना कार्यक्रम पूरा करने का यथेष्ट श्रवसर मिला होता श्रथवा मथुरा की द्यानन्द-जन्म- शताब्दी में पेश की गई योजना को ही आर्यसमाल ने पूरा किया होता, तो मद्रास-प्रांत में गुरुकुल के स्नातकों का बाल बिद्ध गया होता और सामाजिक-आक्षानान्धकार के उस दुर्ग की कई दीवारें कभी की गिर गई होतीं, जिसकी चारदीवारी में न केवल कुछ भाइयों को खूना ही पाप सममा जाता है, किंतु उनकी छाया तथा दृष्टि और ब्राह्मणों की पवित्र भूमि के लिये उनके पर का स्पर्श तक पाप माना जाता है। वसे तो समस्त देश और जाति की ही स्वामी जी के देहावसान से कभी न पूरी होने वाली चित हुई है, किंतु मद्रास की जो चित हुई है वह देश और जाति से भी वड़ कर है।

मद्रास के समान ही दूसरे प्रांतों पर भी आपकी पूरी दृष्टि थी। इस जीवनी का लेखक उन दिनों में मध्यप्रांत में था। वरार-मध्यप्रांत में दिलतोद्धार के कार्य के िकये दो-ढाई मास देने का आप उसके साथ वायदा कर चुके थे। वंगाल के दौरे का तो पूरा श्रीर पक्षा कार्यक्रम वन चुका था। वर्मा में श्रापने पंडित सत्यपाल जी विद्यालङ्कार को, जो इस समय पंजाव-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी के डिक्टेटर की हैसियत में प्राप्त दो वर्ष की सज़ा रावलपिंडी जेल में काट रहे हैं, मेजा था। वर्मा के वाद श्रम्तीका भी श्राप इसी काम पर मेजे गये थे। पंडित यशपाल जी सिद्धांता-लंकार को श्रासाम-प्रांत का कार्य सौंपा था। मद्रास-प्रांत के समान श्रासाम के लिये भी श्रमील करते हुए श्रापने 'श्रर्जुन' के

७ मार्च सन् १६२५ के श्रद्ध में लिखा था—"श्रासाम का उद्धार कौन करेगा ?"

## (च) मथुरा में शताब्दी

मशुरा में श्रीमद्यानन्द-जन्म-शताब्दि का मृतो न भावी समारोह भापकी ही कल्पना थी श्रौर उसका मुख्य उद्देश्य आर्थ जाति के संगठन को दढ़ करते हुए, उसकी सोई हुई शक्ति को जगा कर, उसमें भ्रात्मविश्वास की स्कृति पैदा करना श्रौर श्रार्क-सार्वदेशिक-सभा के हाथ पैर मज़बूत करना था। मशुरा-जन्म-शताव्दी के इस समारोह का आयोजन सम्वत् १६८३, सन् १६२५, में किया गया था। उससे तीन वर्ष पहिले ६ वैशाष सं० १६७८, २२ अप्रैल सन् १६२२, की आप की 'पंजिका' में अपने हाथ से यह लिखा हुआ है कि "दयानम्द-जन्म-शताब्दी सम्वत् १६८१ की शियरात्रि को मनाना । एक सप्ताह तक कार्म कम रहे । फागुरा कृष्णा ६ से लेकर श्रमावस्या तक । केवज श्रार्थसमाजी ही नहीं—सब मनार्थे, क्योंकि वर्तमान जागृति का देवता दयानन्द था। कहां मनाई जावे ? श्रजमेर-यहां मृत्यु हुई सम्वत् १६४० में । इस लिये जब सम्वत् १६६० की दीपमा-लिका आवे तो अजमेर में मृत्यु की अर्ध-शताव्दी का दिक्स मनाया जाना चाहिये। शेष दो रहे—एक-जन्मभूमि का श्राम, दूसरा-देहली-सार्वदेशिक-सभा का मुख्य-स्थान। जन्मभूमि में

पहुंचने का सुभीता पञ्जाव, युक्तप्रान्त, वंगाल स्रादि को न होगा श्रीर शायद सात दिन का प्रवन्य करने में भी कठिनाई पंड़े। परन्तु गुजरात प्रान्त में धर्म-प्रचार खुव हो जायगा। गुजरात धनाढ्य है, इस लिये शायद् धन भी वहां श्रिधिक एकत्र हो सके। परन्तु इसका निर्णय तब हो, जब मैं स्थान देख खं श्रीर ठीक निश्चय भी कर लूं। निम्न कार्यक्रम—(क) तीन कान-फरेंस हों-१. वर्गाव्यवस्था-निर्णायक, प्रश्न पहले से भेजे जायं; २. किन मुख्य सिद्धान्तों का मानना श्रावश्यक है श्रीर कौन गौग हैं, जिससे प्रचार में उन्हीं पर वल दिया जाय ?; १. गुरु कुज-शिजा-विधि-सम्मेजन—एक पाठविधि श्रीर एक क्रम नियत कर सव गुरुकुलों को एक सूत्र में वांधने के लिये। (ख) शिव-राति के दिन के अतिरिक्त नित्य प्रातः ८ से ११ तक कानफरेंस श्रीर सायंकाल चार घराटों तक भजन-ज्याख्यान हों, जिनमें मृषि दयानन्द के जीवन तथा मन्तव्य का कोई भाग लेकर विद्वानों के भाषण हों। (ग) शिवराति के प्रातः एक वड़ा यह हो, जो ७ से १२ वजे तक रहे। नित्य भी एक और परिषद वैठे श्रीर दूसरी श्रोर ६ से ११ तक हवन-यज्ञ हुश्रा करे। फिर ३ से ६ तक प्रोसेशन, रात को ऋषि जीवन की दीजा-राति की घटना पर दो श्राध-श्राध घराटे के व्याख्यान, जिनके अन्त में प्रेर्गा हो कि सब श्राघ घराटे के लिये थैठ कर श्रात्म-चितन करें। फिर भोजन हो। दिन को सब सिवा जल और दूध के कोई श्रन्नादि श्रहंगा न करें, जिससे शुद्ध हो कर श्रात्मचितन कर सकें । पुस्तक-रचना-(१) श्रार्थसमाज का इतिहास, (२) श्रथर्ववेद का स्याध्याय—सातवलेकर जी से । (३) प्रो० रामदेव, (४) पं० घासीराम, (५) पं० गंगाप्रसाद, इत्यादि की कोई पुस्तक।" इसके बाद आय-व्यय का श्रनुमान भी दिया है। "व्यय—(१) चार पुस्तकों की क्रपाई—२५००×४=१० हजार, (२) पर्यंडाल-तय्यारी—३ हजार, (३) उतारा—१ हंजार, (४) सात दिन का भोजन उपदेशकादि का संख्या पाँच सौ---४००× ७=३॥ हजार, (४) श्रन्य प्रवन्य—२॥ हजार, (६) द्यानन्द-देशान्तर-प्रचारनिधि—८० हजार—योग=एक लाख । ८० हजार का सुद ४८००, जिसमें ४ प्रचारक स्थिरता से रखे जा सर्के।" ७ नार्च सन् १९२३, चैत्र कृष्णा ५ सम्बत् १९७६, की पंजिका में सार्वदेशिक मभा का एक प्रस्ताव दर्ज है। वह यह है--"निश्चय हुआ कि द्यानन्द-जन्म-शताब्दी के उपलच्य में भारतवधींय-सार्वदेशिक-श्रार्य-प्रतिनिधि के श्रधीन एक 'द्यानन्द-दिलतोद्धार-मगडल ( मिशन ) स्थापित किया जावे झौर उसके लिये जनता से एक लाख रुपयों की श्रापील की जाय। सर्व-सम्मति से निश्चय हुआ कि उक्त मगडल के कार्य के लिये घनं एकल करने तथा तत्मम्बन्धी श्रन्य प्रबन्ध 'श्रौर कार्य का भार प्रधान जी के सुपुर्द किया जावे।" पंजिका से ये सब उद्धरण इस लिये दिये गये है कि इनसे स्वामी जी की मौलिकता, नीतिमत्ता,

फार्यशैली, दूर-दृष्टि तथा व्यवहार-कुशलता का तो पता जगता ही है, साथ में यह भी पता लगता है कि मथुरा में जन्म-शतव्दी का समारोह एक मेले के रूप में केवल मनोरंजन के लिये नहीं किया गया था, किंतु उसका कुछ स्थिर उद्देश्य था। **इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर शताब्दी पर हुये 'श्राय-सम्मेजन' में** वीन प्रस्ताव स्त्रीकृत किये गये थे, जिनमें श्रन्तिम प्रस्ताव में पांच जाख रुपयों के स्थिर कोप के जिये श्रपील की गई थी, जिससे सार्वदेशिक-समा स्थिरता से लेखबद्ध श्रीर मौलिक प्रचार करने में समर्थ होसके। इस अपीक्ष में नक़द श्रीर वायदे सब मिला कर सवा लाख रूपया हुआ था। नक्द शायद ५० हज़ार भी नहीं था। शताव्दी से जौटते ही स्वामी जी ने ५ मार्च सन् १६२४ के 'अर्जुन' में "सार्वदेशिक-स्थिर-कोप को पूरा करो" शीर्षक से श्रपील निकाल कर आर्थ-पुरुपों का घ्यान उस ओर आकर्षित किया था श्रीर उसके बाद भी समय-समय पर आप बसके लिये ऋपील करते रहते थे। सचमुच, यह दुःख का विषय है कि उस कोष की पूर्ति श्राज तक भी नहीं हुई। शताव्दी-समा-रोह का वास्तविक उद्देश्य 'सार्वदेशिक-स्थिर-कोष' की स्था-पना करना ही था। मालुम होता है, श्रार्य जनता ने स्वामी जी के उस उद्देश्य को हृद्यंगम न करके उन द्वारा प्रारम्भ किये गये ऐसे समारोहों को मेले या महा-मेले ही बना िलया है।

राताव्दी-समारोह की विस्तृत रिपोर्ड सार्वदेशिक-सभा की श्रोर से प्रकाशित हो चुकी है। स्वामी जी के महान व्यक्तित्व की साक्षी-स्वरूप दो-एक घटनात्रों का यहां उल्लेख करना श्रावरयक है। मथुरा सरीले पौराणिकता के गढ़ में श्रायाँ का वह भूतो न भावी समारोह और उस समारोह के अवसर पर श्रापके नेतृत्व में कोई सन्ना जाख धार्य-स्त्री-पुरुषों का निकला हुआ शानदार विराट् जलूस सचमुच न केवल आर्थसमाज के लिये किन्तु समस्त देश के लिये भी ऐतिहासिक घटनायें हैं। उस समारोह ने सब देश को और उस जलूस ने सब मथुरा नगरी को हिला दिया था। श्रायेसमाज की संगठन-शिक्त की चारों श्रोर धूम मच गई थी। दो लाख नर-नारियों ने मश्रुरा के पास केवल सात दिनों के लिये नयी ही 'विरजानन्द-नगरी' वमा डाली थी । दुर्भाग्यवश शताच्दी की समाप्ति होते न-होते २१ फ्रावरी के सबेरे एक दुर्घटना होगई। कुछ आर्य-युवकों के वचपन ने मधुरा के पुराग्रामतवादियों को इतना उत्ते जित कर दिया कि शहर में मार-पीट होगई। कई श्रार्थ बुरी तरह घायल हुए। स्वामी जी जिस प्रकार सम्वत् १६६४ में हरिद्वार में श्रायों के विरुद्ध मार-पीट होने पर उत्तिजित वायु मगडल की कुछ भी परवा न का हर की पैड़ी पर अपेले श्रीर पंदल ही जा पहुंचे थे, वैसे ही श्रव भी समाचार मिलते ही शहर में जा पहुंचे । शहरवासियों के प्रतिनिधियों विशेषतः पएडों

से सिज कर परिस्थिति को प्रधिक विगड़ने से सम्हाला और उत्तेजना को शान्त किया। उसी दिन ध्रापने शताब्दी-कमेटी के प्रधान की इंसियत से उक्त दुघंटना के लिये दुःस श्रीर दोपी युवकों के आचारण के जिये घृणा प्रगट की। इस पर भी सनातनी समाचार-पर्हों के तिज का ताड़ बनाने पर आपने ६ मार्च १६२५ के 'ब्रार्जुन' में फिर दुःख श्रीर घृगा प्रगट करते हुए आर्यों को सम्बोधन कर के लिखा था—"आर्य सामाजिक-पुरुपों से साधारयातया और आर्यधर्म के प्रचारकों से विशेषतः मेरा अनुरोध है कि 'सहोऽसि सहो मयि घेहि' का पाठमान ही न किया करें। अपने मन्तव्यों पर हढ़ रहते और षनका गम्भीरभावसे प्रचारकरते हुएभी दूसरे भाइयों के विश्वासों को अनुचित चोट न लगाना यही वैदिक-धर्म की मर्यादा है। मैंने शोक से देखा कि दयानन्द-जन्म-शताब्दी के मेले में कुछ ऐसे चित्र वेचे श्रीर वांटे गये, जिससे श्रन्य साम्प्रदायिक भाइयों को दुःख पहुंचा। दो-एक समाचार पहों के शताब्दी अंकों में भी ऐसे चित्र दिखाई दिये, जिन्होंने धर्म के ग्रांदोलन श्रीर सदाचार के प्रचार की मर्यादा का उहाङ्कन किया। मैं आर्थजनता से अपील करता हूं कि ऐसे चित्रों का वहिष्कार करके उनके प्रचारकों को शिवा दें श्रीर जो धर्म-प्रचारक वैदिक धर्म के पुनरूत्यान श्रीर उस की रता करने वाले आर्यसमाज को एक संकुचित सम्प्रदाय वनाना चाहते हैं, उन के प्रयत्नों को सफल न होने दें। आर्थ संस्कृति के उद्धार और संसार में उस के प्रचार का यही समय है। उस के मार्ग में जो भी कराटक सिद्ध होगा, वह आने वाली आर्थ सन्तित का द्वेषी समका जायगा। आर्थसमाजी भाइयों से अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि घोर से घोर उत्तेजना होते हुए भी मर्यादा का भंग न करना यही आर्थत्व है और इसी सिद्धान्त पर आचरण करते हुए सारे संसार को आर्थ बनाया जा सकेगा।" स्वामी जी के हृदय की विशालता, उदारता और सिहज्जुता के द्योतक ये कितने सुन्दर शब्द हैं? आर्थसमाज को सम्प्रदाय बनाने की प्रवृत्ति का भी आप ने कितने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है ?

इस शताव्दी के बाद फरवरी सन १६२६ में झृषि द्या-नन्द की जन्मभूमि टंकारा में मनाई गई शताव्दि पर भी आप पधारे थे । शताब्दी-समारोहों के प्रवर्त्तक स्वामी श्रद्धानन्द जी के उपकारों को स्मरण करता हुआ आर्थसमाज मथुरा की जन्म-शताब्दी के समारोह को भी सदा याद किया करेगा।

# प-१०. हिन्दू-महासमा, संगठन **और** शुद्धि

स्वामी जी के संन्यासकाल के जीवन की श्रिधिकांश घटनायें दिलतोद्धार के स्वत में पिरोई हुई हैं। संन्यास-जीवन की चहुं-मुखी कार्यप्रणाली में तारतम्य एक ही विषय का है श्रीर वह विषय है दिलतोद्धार का। स्वामी जी जहां भी गये वहीं दिल- तोद्धार का श्रपना कार्यक्रम साथ लेकर गये। उस के जिपे वहां यदि अनुकूलता नहीं मिली, तो तुरन्त उलटे पैर जीट भी श्राये। कांत्रेस श्रौर साघु-महामगडल से निराश हो कर स्वामी जी ने हिन्दू-महासभा का द्वार खटखटाया। हिन्दू-समाज की विखरी हुई श्रवस्था श्रीर उसके लुःते हुए घर को देखकर स्वामी जी को उस को संगठित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। पीवे पाठक हिन्दू-गोरजा-उपसमिति की श्रोर से देहली में युवराज के स्वागत के बहिष्कार के लिये किये गये आंदोलन का वर्णन पढ़ आये हैं। गोरला सरीखे वार्मिक और हिन्दुओं को तुरन्त **डे** चे चिरुद्ध वेसे वाले प्रश्न पर भी हिन्दू सरकार के विरुद्ध वैसे एक नहीं हुए थे, जैसे कि गुरुद्वाराश्रों के प्रश्न पर सिख श्रौर खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमान एक हो गए थे। हिन्दुओं की इस श्रसंगठित श्रौर मुर्दा श्रवस्था से भी स्वामी जी के हृदय में संगठन का भाव पैदा हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्वामी जी के दिल में वे भाव बहुत पुराने थे, जिन से प्रेरिन होकर श्राप संगठन श्रौर शुद्धि के काम में पूरे वेग के साथ एक दम तन्मय हो कर लगे थे। श्राप का जीवन ऋषि दय। नन्द के जीवन का प्रतिबिम्ब था। उन की दीजा-शिका की भावना आप में पूरी तरह समाई हुई थी। 'क्रयनन्तो विश्वमार्थम्' के स्वप्न श्राप सदा देखा करते थे । श्राप धार्सिक-वृत्ति-प्रधान

व्यक्ति थे। श्रापकी देशमक्ति पर भी धर्म का खोल चढा हुश्रा था। यह सब आपके जीवन से आलग नहीं हो सकता था। दिलतोद्धार के प्रश्न पर कांग्रेस से निराश होने और कांग्रेसी-नेताओं के कांग्रेस तक के विधायक-कार्यक्रम की ओर कुछ भी च्यान न देने पर आपके जिये चुप बैठा रहना सम्भव नहीं था। चुप बैठना तो आपके स्वमाव में था ही नहीं। कर्म ही आपके लिये जीवन था। अतः देश में चारों ओर राजनीतिक सुस्ती ह्या जाने पर ऐसे कर्मशील धःर्मिक महापुरुष के अन्तः करणा में घार्मिक-वृत्ति फिर जाग उठी श्रीर उसने शुद्धि तथा संगठन के काम को भी धर्म की पवित्र भावना से ही प्रेरित होकर किया। स्वामी जी 'हिंदू-महासभाइट' की श्रपेला श्रधिक 'संगठनी' थे। शुद्धि तथा संगठन को आपने महासभा में जाकर नहीं अपनाया था, किंतु त्रापने ही शुद्धि तथा संगठन को महासभा के सिर पर जबरन् लादने का यत्न किया था और जब देखा कि महासभा के नेता शुद्धि तथा संगठन का काम न कर के महा-सभा को अपनी संक्रचित राजनीतिक आकां वाओं का साधन-सात्र वनाना चाहते हैं , तब आप उस से भी अलग हो गये । मुसलमान नेतात्रों की कुछ हरकतों ने भी श्रापको शुद्धि-संगठन के काम में श्रधिक दढ़ता के साथ लगने के लिये प्रेरित अथवा वाधित किया। सन् १६२१ के मालावार के मोपला कांड की निन्दा का प्रस्ताव श्रहमदाबाद कांग्रेस की विषय-नियामक-

समिति में श्राने पर मौलाना इसरत मोहानी सरीखे राष्ट्रीय मुसलमानों ने भी जब उसका विरोध किया, तव स्वामी जी चमक पड़े। 'लिबरेटर' में उस श्रधिवेशन की कार्यवाही पर लिखते हुए श्रापने लिखा था—"मुसलमानों की मनोवृत्ति में परिवर्तन पैदा करने वाली वह पहली चेतावनी थी।" खिलाफतं कानरेंफसों में जहाद की घोषणा करने वाली क़ुरान-शरीफ़ की आयतों में भी स्वामी जी को मुसलमानों की आक्रामक मनोवृत्ति की गन्ध आती थी, जिसकी शिकायत आपने कई वार महात्सा जी से भी की थी। मौलाना शौकतश्रली सरीखे मुस्लिम नेताओं का श्रहिंसात्मक-श्रसहयोग के श्रान्दोलन के प्रारम्भिक दिनों से ही श्रहिंसा में तिनक-सा भी विश्वास नहीं था। उस श्रोर भी स्वामी ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। देहली के सत्याग्रही शहीदों के स्मारक के लिये पटौदी-हाउस के खरीदने का काम जब श्रापने उठाया था श्रीर जब श्राप उसके लिये दैहली में घर-घर, दूकान-दूकान घूम कर चन्दा इकट्ठा कर रहे थे, तब उस काम में एक पाई की भी सहायता न कर डा० अन्सारी और हकीम साहब सरीखे मुस्लिम नेता भी अंगोरा-फराड के किये एक लाख की श्रापील कर उसमें लग गये थे। स्वामी जी की प्रार्थना करने पर भी उन्होंने उस काम में हाथ नहीं बटाया था। स्वामी जी की सम्मति थी कि विलायती वस्त्रों को न जला कर उनको गरीवों में बांट देना चाहिये। स्वामी जी ने

गांधी जी को ऐसा ही करने के लिये लिखा भी था। पीछे ऐसा वृहुत-सा कपड़ा इकट्टा करके मुसलमानों की श्रोर से श्रंगीरा मेजा गया। इन क्रोटी-मोटी घटनाश्चों ने भी स्वामी जी के हृदय पर चोट की । सहारनपुर, मुलतान, कोहाट श्रादि स्थानों पर हिन्दुओं के प्रति हुए श्रन्याय तथा श्रत्याचार के प्रतिकृत भी मुसलमान नेताश्रों ने जैसी चाहिये थी, वेसी श्रावाज नहीं उठाई थी। मौलाना मुहम्मदश्रली ने कोकोनाडा-कांग्रेस के अध्यत्त के भाषगा में श्रक्तुनों को लावारिस माल समम श्राधा-श्राध वांट लेने की धात कह कर, स्वामी जी के जीवन से भी अधिक प्रिय विषय पर, ऐसी गहरी चोट की थी कि उसके वाद स्वामी ज़ी ने एक जाया भी न गवां कर सव समय और शक्ति इस काम में ही लगा देने का संकल्प कर लिया था। महात्मा गांधी ने सन् १६२४ में जेल से वाहर आने पर जुहू में रहते हुए म्लामी जी से वात किंचे विना श्रीर उनका पत्त जाने विना ही 'यंग इंडिया' में आर्यसमाज, उसके संस्थापक ऋषि द्यानन्द और म्वामी जी के सम्बन्ध में श्रंपनी सम्मति प्रगट करते हुए जो लेख जिखे थे, उन पर वैंसे तो स्वामी जी विजकुल चुप ही रहे थे श्रीर आर्यसमाज-चावड़ी-वाज़ार-देहली के साप्ताहिक सत्संग में श्रापने उन लेखों के प्रतिकृषा किये गये श्रायसमाज के श्रांदो-ज़न के सम्बन्ध में आर्थसमाजियों से यहां तक कहा था कि 'मुक्ते श्राप श्राज्ञा दें कि मैं महात्मा जी तक यह सन्देश पहुंचा

दूं कि इस सिलिसले में जो अनुचित फलमे आर्थसमाज की ओर से जिले गये हैं, उनके लिये हमें दुःख है।' फिर आपने यह भी कहा था कि 'में महात्मा जी के प्रतिवाद में छुद्ध नहीं जिख्रा। में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं सममता। उनके लेख का कारण में जानता हूं। केवल इतनी आवश्यकता है कि आर्थ क्लोग अपने आचरणों को उत्तम वना कर दीपक वर्ने, ताकि उनसे दूसरे दीपक जलाये जा सर्के । यदि आप इस योग्य वन जारेंगे, तो नहात्मा जी या किसी एन्य के आक्रमण से आर्थ-समाज का कास वन्द नहीं होगा।' फिर भी गांघी जी के इन लेखों से स्वामी जी के हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी थी। 'जिवरेटर' में उन लेखों के सम्त्रन्थ में जिखते हुए स्वामी जी उस चोट के दुई को द्वा नहीं सके ये और आपने उन लेखें में कां श्रेस तथा महात्मा गांधी के मुस्लिम पन्नपाती होने की भी शिकायत की थी। इनमें से ही कुद्ध घटनाओं ने पहिले तो स्वामी जी को शुद्धि तथा संगठन के काम के लिये प्रेरित किया था और जब आप एक बार उस ओर फ़ुक गये तो वैसी ही अन्य घटनार्थे आपको उसमें अधिकाधिक दृढ़ करती चली गई। स्वामी जी की अन्तरात्मा में काम करती हुई जिस वृत्ति अथवा भावना का उपर चित्र श्रंकित किया गया है, उसकी कुछ हलकी-सी ह्याया आपके उस बयान में भी मिलती है, जो आपने सन् १६२२ में १४ श्रमस्त को कां ग्रेस की सत्याग्रह-जांच-कमेटी

के सामने साची देते हुए दिया था। उसमें ध्रापने हिन्दू-मुलमानों की एकता के सम्बन्ध में कहा था-"यद्यपि बाहर तो मेद्भाव का ऐसा कोई चिन्ह दीखने में नहीं स्नाता, परन्तु प्राय: सभी प्रांतों में मैंने यह देखा है कि हिंदू श्रौर मुसलमान परस्पर सन्देह करने लग गये हैं। इसका एक कारण यह जान पड़ता है कि मुसजमान भौर सिख तो सामाजिक तीर पर खुव सँग-ठित हैं, किंतु हिंदू सामाजिक-दृष्टि से विखरे हुए हैं। मेरी सम्मति में इसका उपाय एक ही है कि हिन्दू नेता हिंदू-समाज को सामाजिक दृष्टि से संगठित करें श्रौर मुसमान नेता खिला-फत की अपेका स्वराज्य की प्राप्ति पर अविक ध्यान दें।" इससे स्पष्ट है कि १६२१-२२ में कांग्रेस के साथ तन्मय हो जाने पर भी आपके हृदय में वे माव समाये हुए थे. जिन्होंने आपको संगठन तथा शुद्धि के कार्य के लिये प्रेरित किया था। हिन्दू-मुसलमानों में पैदा होते हुए इस पारस्परिक अविश्वास की ओर श्रापने महात्मा गांधी का व्यान भी उन दिनों में ही श्राकर्षित कर दिया था।

### (क) शुद्धि

शुद्धि का काम तो आर्थसमाज के नाते स्वामी जी के लिये वहुत पहिले का था। सन् १८६ ईस्वी में आप और आर्थ-पथिक लेखराम जी द्वारा सैंकड़ों रहितयों की शुद्धि लाहौर और श्रालन्धर श्रार्यसमाजों में की गई थी। पं० लेखराम जी श्रार्थ-समाज की शुद्धि की वेदी पर ही विलदान हुए थे। मेघों, श्रोड़ों, पहाड़ी प्रदेश के इसनों की शुद्धि की भी कुद्ध दिन धूम थी। स्वामी जी के श्रनुमान से इस शुद्धि-श्रांदोलन से पहिले कोई एक लाख व्यक्ति पंजाव में ही श्रार्थसमाज द्वारा शुद्ध होकर श्रपनी विरादिरयों अथवा आर्यसमाज में शामिल हुए होंगे। शुद्धि के उस आदोलन का आरम्भ, जिस पर इस प्रकरण में विचार किया जा रहा है, १ फाल्गुन सम्वत् १६७६, १३ फ़रवरी सन् १६२३, को हुआ सममता चाहिये, जिस दिन आगरा में हिंदू-शुद्धि-सभा की स्थापना की गई थी। श्रापकी पंजिका में दर्ज है कि आप उसके प्रधान चुने गये थे और उसी राति को आगरा-श्रार्थसमाज के उत्सव पर श्रापका हेढ़ घएटा व्याख्यान हुआ था, जिसमें श्रापने शुद्धि तथा संगठन के लिये हिंदुश्रों से ज़ोर-दार मार्मिक अपील की थी। सम्भवतः शुद्धि के सम्बन्ध में इतना जोरदार श्रीर प्रभावशाली यह पहिला ही भाषणा था। मलकाना राजधूतों को फिर से अपनी विरादरी में मिला लेने का श्रांदोलन राजपूतों में स्वयं ही उठा था। शिचित राजपूत गत २५ वर्षों से उनको अपने में मिला लेने के लिये आंदोलन कर रहे थे। सन् १६०५ में कुछ को मिलाया भी गया था। उसके बाद भी उसके लिए कुछ यत्न होता रहा । पर, कुछ सन्तोषजनक फल न निकलने से वह यव दव गया। फिर राजपूत-शुद्धि-सभा





की स्थापना की गई। लगभग दो हजार व्यक्तियों को इस सभा की श्रोर में विरादरी में मिनाया गया। सन् १६१० में इस सभा की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की. गई थी। सहातुभृति न मिलने से वह यह भी शांत होगया। सन् १६२२ में फिर इस. श्रान्दोलन ने जोर पकड़ा। दिसम्बर १६२२ में शाहपुरा-धीश की श्रध्यवाता में राजपूत-सभा ने फिर उसके जिये प्रसाव स्वीकृत किया । उसके वाद फरवरी मास में उक्त 'हिंदू-शुद्धि-सभा' की स्थापना हुई । योग्य नेता के अभाव को स्वामी जी ने पूरा करके शुद्धि के इस प्रश्न को अधिल-भारतीय-श्रान्दोलन बना दिया। आगरा की हिन्दु-शुद्धि-सभा के समान देश में प्रायः सर्वत्र शुद्धि-सभात्रों का जाल विद्ध गया और देहली में श्रिक्लि-मारतीय-हिन्दू-शुद्धि-सभा की स्थापना होकर 'शुद्धि-समाचार' मासिक-पत्र भी निकलने लगा। स्वामी जी के नाम में ही कुछ ऐसा जादृ था कि जिस पत्थर पर भी लिख दिया जाता था, वही तैरने लगता था । फिर जिस श्रीर उसके कार्य को श्रापका ऐसा सहयोग मिला हो, जैसा शुद्धि-सभा को मिला था, उसके तैरने में तो कोई गुझाइश ही नहीं रह सकती थी। कार्य कुछ ऐसा चल निकला, जैसे कि उसके लिये वर्षों से भूमि तय्यार थी। कुछ स्थानों पर शुद्धि के इतने बड़े-बड़े श्रायोजन श्रीर समारोह हुए कि गांव के गांव श्चपनी पुरानी विरादिश्यों में आ मिले और वहुत बड़े पैमाने पर किये गये पंचायती भोजों के रूप में मरत-मिलाप का अर्व दृश्य जहां-तहां दीख पड़ने लगा। हिंदू शुद्धि-सभा की स्यापना से लेकर जीवन की समाप्ति तक स्वामी जी ही शुद्धि-आदीलन के आत्मा रहे। कभी प्रयान, कभी उपप्रधान और कभी कार्यकर्ती प्रधान की हैसियत से कार्य करते हुए आप वरावर उसमें प्राया-संचार करते रहे। स्वामी जी का वियोग होने पर समा जहस्यदाती अवस्था में रह गई और शुद्धि-श्रांदोलन मी घीमा पड़ गया।

## (ख) संगठन का क्रान्तिकारी-कार्यक्रम

संगठन तो स्वामी जी के अपने ही दिमाग की सुम थी।

हिन्दू-महासभा-वादी अन्य नेताओं के संगठन से आप का
संगठन विलक्षल भिन्न था। आप के संगठन के कार्यक्रम में
अखाड़े, कृष्टितयां आदि विलक्षल गीया चीर्ज थीं। आप संगठन
हारा थोथा शारीरिक वल पदा करने के किये अन्य समाजों
के समान हिन्दू-समाज में मांस-भक्तण आदि दुर्व्यसनों को नहीं
पदा करना चाहते थे। आप के संगठन में मुसलमानों के प्रति
हेष की गन्य मी नहीं थी। भारत के महान् राष्ट्र के निर्वाण
की दृष्टि सं ही आप ने इस महान् आंदोजन को उठाया था।
'अकोधेन जयेत्कोध, असाधु साधुना जयेत्' की जिस नीति का
प्रतिपादन आप ने अमृतसर-कांग्रेस के स्वागताध्यन्न के पद से
किया था, उसी को सामने रस्न कर आप हिन्दु-समाज के

संगठन के लिए उसमें दिन्य गुर्गों का विकास चाहते थे। इसीलिए आप के संगठन में पहला स्थान ब्रह्मचर्क को था। गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यासी के लिए भी आप की दृष्टिं में ब्रह्मचर्य का पालन श्रावश्यक था। हिन्दू-समाज में से जन्म, जाति, मत, सम्प्रदाय, पन्थ, रूप, रंग श्रादि के सब मेद-भाव को मिटा कर उस को एक रंग में रंग देने के कार्यक्रम को आप के संगठन में दूसरा स्थान था। आप का यह स्पष्ट मत था कि जात-पात के इजारों दायरों में वटा हुआ, उन अज़ग अलग दायरों में भी चूल्हे-चौके के मामद में उलमा हुआ और न केवल अपने भाई के स्पर्श को किंतु उसकी दृष्टि, द्वाया तथा उस के पैर के स्पर्श से भूमि तक को अपिवत्र मानने वाला हिंदू-समाज, इन सब क़ुरीतियों की परम्परा के जैसा का तैसा बने रहने पर, कभी तीन काल में भी संगठित एवं शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सकता। इसिजये दिजतोद्धार तो श्राप के संगठन के कार्यक्रम-रूपी देह का अन्तरात्मा था। आप की दृष्टि में स्त्रीवर्ग को पराधीन पददिलत और अपमानित रखते हुए भी हिन्द्-समाज का संग-ठित होकर शक्ति-सम्पन्न होना सम्भव नहीं था। विधवाओं के प्रति हिन्दू समाज का अन्याय उस पराधीनता, अपमान और दैन्यावस्था की चरम सीमा थी। यह वह पाप था जिस का प्रायित्रत, स्त्रामी जी की सम्मति के अनुसार, हिन्दू-समाज को अपने पुनरुद्धार के लिये शीघ से शीघ कर डालना आवश्यक

या। इसी दृष्टि से श्राप ने श्रपने संगठन के कार्यक्रम में वाल-विधवाश्रों के पुनर्विवाह को भी प्रधानता दी थी। सारांश यह है कि स्वामी जी संगठन द्वारा हिन्दू-समाज की काया ही पलट देना चाहते थे। संगठन के इस विस्तृत, नवीन श्रौर एक दम क्रान्तिकारी क्रार्यक्रम को लेकर श्रापने हिन्दू-महासभा की श्रोर मुख फेरा श्रौर उस से यह श्राशा रखी कि उत द्वारा उस को कुद्ध बल मिलेगा।

## (ग) हिन्दू-महासभा में

स्वामी जी का यह स्वभाव ही था कि जिधर भी फुकते थे, उधर ही आग की लपट की तरह चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे। हिन्दू-महासमा में जिस आशा और उत्साह से प्रवेश किया था, उसी का यह परिगाम था कि जैसे कभी गुरुकुल के लिये पञ्जाव का और दिलतोद्धार तथा वैदिक धर्म के प्रवार के लिए मद्रास का दौरा किया था, ठीक वैसे ही अब पञ्जाव, संयुक्तप्रांत, विहार और वंगाल प्रांतों के ३४ स्थानों का दौरा आप ने हिन्दू-महासभा के लिये स्वयं किया और शेष स्थानों पर पं० नेकीराम जी शर्मा और स्वामी रामानन्द जी की मेजा। ता० ११ जुलाई सन् १६२३ को देहली से विदा हो कर मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, बारावांकी-फेज़ाबाद, आयोध्या, काशी, कुछ दिन और संयुक्त-प्रांत में विता कर

आगरा, इटावा होते हुए ता० ३१ को कानपुर पहुंच कर जुलाई का महीना पूरा किया। ता० ४ अगस्त के वाद गोरखपुर, वस्ती, विलया, बक्सर, श्रारा, दानापुर, भागलपुर, भरिया होते हुए कलकत्ता पहुंचे। वहां से महासभा के अधिवेशन में शामिल होने के बाद २५ अगस्त को देहली लौटे। मुरादा-बाद, बरेली आदि में आप पर सार्वजनिक भाषण नं करने के लिए सरकारी नोटिस भी तामील किए गये। पर, फिर भी जिस उद्देश्य से श्राप ने यह दौरा किया था, उस में सफलता प्राप्त की। हिन्दुओं को जगाया, हिन्दू-सभाश्रों की स्थापना की, महासभा के लिए फयड जमा कियां श्रीर ता० १ं८, १६ व २० अगस्त को काशी में होने वाले वार्षिक अधिवेशन पर पधारने के लिये प्रतिनिधियों को तय्यार किया। इस श्रिध-वेशन की सफलता का अधिकांश श्रेय आप को ही था। महा-सभा के अधिवेशन में आपने अपना क्रान्तिकारी कार्यक्रम उप-स्थित किया। उसके सम्बन्ध में वहाँ जो कुछ हुआ, उसका वर्णन स्वामी जी के शब्दों में ही करना श्रच्छा होगा। काशी से जीट कर स्वामी जी ने लिखा था-"मेरी इच्छा थी कि हिन्दू-महासभा को गत श्रधिवेशन में श्रौर श्रधिक पूर्ण सफलता प्राप्त हुई होती। यदि श्रस्पुरयता का पाप धुल जाता श्रीर विधवाश्री के पुनर्विवाह की रुकावट एकदम ही उठा दी जाती, तो मुसको श्रिधिक सन्तोष होता । यदि श्राग्रह किया जाता तो दोनों प्रस्ताब

बहुत अधिक सम्मति से अवश्य स्वीकृत हो जाते, परन्तु आदर-शीय सभापति पंडित मालवीय जी की सम्मति को मानते हुए . सैंने काशी के ब्राह्मण पंडितों को एक और श्रवसर देना उचित समस्ता, जिससे वे स्वयं जनता का हित करते हुए हिन्दू-जाति का सम्मान प्राप्त कर सकें। मुसको यह जान कर वड़ा हु:स और तिराशा हुई कि द्लित भाइयों को महासभा के मंच पर से भाषया नहीं करने दिया गया । .... हिंदू-महासभा ने न केवल मलकाना राजपूर्वों को किन्तु त्राह्मग्, वेश्य, गुज्जर, जाट आदि सभी को जो रीति-रिवाज तथा संस्कारों में तो हिंदू हैं, पर नाममाल के परधर्मी हैं, श्रापनी-श्रापनी विरादियों में फिर से सिमालित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है।" इस सब के लिये श्रापको जो श्रय दिया जा रहा था, उसके सम्बन्ध से श्रापने लिखा था—"श्रकेले सुम्त को सव श्रेय देना उन कार्यकर्ताओं की उपेका करना है, जिन्होंने श्रपना सब समय इस काम में क्रागया हुआ है। .... फिर भी मुसको प्रस जता यह है कि पुरातन आर्य सभ्यता की सेवा के लिये वलिदान का मुकुट घारण करने के लिये एकमाल मुक्तको ही योग्य .समभा जा रहा है।" सम्भवतः पिक्कली पंक्तियां ग्रेर-हिंदुश्रों विशेषकर मुसलमानों की श्रोर से शुद्धि-संगठन को लेकर अपने प्रतिकृत होने वाले आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए लिखी 'थीं।

लगभग ढाई वर्ष तक श्राप हिन्दू-महासमा के साथ रहे। ं कलकत्ता में सन् १६२४ ईस्वी में लाला लाजपतराय जी के 'सभापितत्व में. हुए हिन्दू-महासमा के श्रिधिवेशन में भी आप सम्मिलित हुए। वहां महासभा ने शुद्धि तथा दिलतोद्धार की श्रोर एक कदम श्रीर उठाया था। पर, स्वामी जी इतने ही से सन्तुष्ट होने वाले नहीं थे। संगठन के क्रान्तिकारी-कार्यक्रम के आन्दोलन के लिये आपने १३ अप्रैज सन् १६२३ से देहली से हिन्दी में प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व में दैनिक-'ऋर्जुन' श्रीर उर्दू में श्री देशबन्धु जी गुप्ता के सम्पादकत्व में दैनिक-'तेज' का संचालन शुरू किया था। स्वामी जी ने अपने साहस और पुरुषार्थ पर दोनों पत्नों को शुरू किया था। आज दोनों दो संस्थाश्रों के रूप में देहली में विद्यमान हैं। पीछे 'ऋर्जुन' को तो प्रो० इन्द्र जी ने खरीद लिया श्रीर 'तेज़' के संचालन के लिये एक लिमिटेड कमानी बना दी गई थी। मद्रास की दूसरी यात्रा में अंग्रेज़ी-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने पर श्रापने देहली से ही पहली श्रमेल सन् १६२६ से साप्ताहिक 'लिबरेटर' निकालना शुरू किया था, जिसका पहिला उद्देश्य था दिनतोद्धाः, दूसरा हिन्दू-संगठन श्रीर तीसरा श्रात्मिक साधना द्वारा स्वराज्य की स्वतः प्राप्ति । इसके ३७ ही श्रङ्क निकल पाये थे, किन्तु प्रत्येक श्रंक तीनों उद्देश्यों की सिद्धि के यतन में श्रादि से घ्रन्त तक भरा रहता था। 'लिबरेटर' घ्रपने डङ्ग का एक

ही पत्र था, जिसमें साप्ताहिक-स्वाध्याय की अपेता स्थिर-स्वाध्याय की ही सामग्री अधिक रहती थी। 'श्रर्जुन' श्रीर 'तेज' में भी स्वामी जी समय-समय पर विशेष लेख लिखते रहते थे। बहुत-सी छोटी-मोटी पुन्तकें और पुस्तिकारें भी आपने प्रका-्शित की थीं। साहित्य द्वारा आन्दोलन करने में आपने कोई भी वात चठा न रखी थी। हर एक समस्या पर श्राप श्रपनी ही दृष्टि से विचार करते थे। इस लिये आपके लेखों में ऐसी मौलि-कता रहती थी, जो पढ़ने वाले के हृदय की गहराई में सीधा पहुंच कर वहां अपना घर वना लेती थी। इन शीर्षकों के आपके लेख असाधारण इसचल पदा करने वाले थे—"विरादरी में मिलाने का काम स्वयं हिन्दु विरादरियों को करना चाहिये", "एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है", "दलितोद्वार किस प्रकार हो ?"—पांच लेख, "दलितोद्धार के मार्ग में रुका-वरें "—चार लेख श्रौर "रचनात्मक हिन्दू-संगठन"—दो लेख। दो-ढाई वर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के उप-सभापति रहे और धन-संप्रह तथा धार्मिक-श्राधिक रों की रत्ता श्रादि के लिये बनाई जाने वाली उपसमितियों के भी आप सभासद् निर्वाचित होते रहे। सारांश यह है कि हिन्दू-महासभा में प्रवेश करते ही आपने अपनी कर्तव्यपरायग्ता से उसमें अपना विशेष स्थान सहज में ही बना लिया था।

## (घ) उदारता और सहिष्णुता

हिंदू-महासभा में श्रपने लिये विशेष स्थान वना लेने पर भी आप उसके साथ अधिक दिन नहीं निम सके । श्रापके संग-ठन के क्रांतिकारी-कार्यक्रम में से कट्टर सनातनी हिंदुश्रों को श्रार्थसमाज की 'वू' श्राने जगी। वसे श्रापने इस सम्बन्ध में जिस उदारता तथा सहिष्णुता का परिचय दिया था, वह श्रद्भुत, श्राअर्थजनक श्रौर कुछ श्रलीकिक ही था। श्रार्थत्तमाज के रंग मैं इतने गहरं रंगे हुए स्वामी जी, जो कभी केवल 'श्रार्य' शब्द के प्रयोग के लिये ही आश्रह किया करते थे, श्रव निरन्तर 'आर्य-हिंदु' शब्द का प्रयोग करने लग गये थे, शुद्धि के जिये लम्बे-चौड़े संस्कारों को अनावश्यक वता कर सीधी-सादी श्रीर संजिप्त विधि से ही काम लेने का आदेश दिया करते थे, पौरा-ियाक लोग जहां अपनी गोमृत आदि की विधि काम में लाना चाहते थे, वहां श्रपंनी वैदिक विधि के लिये ऐसा कोई दुराबह · भी नहीं करते थे श्रीर उनके मनको रखते हुए ही काम कर लेने का यत्न करते थे। आपके इस व्यवहार से कट्टर आर्थसमाजी तो श्रसन्तुष्ट ये ही, पर श्राश्चर्य यह है कि इतनी उदारता दिखाते हुए श्राप सनातनियों को भी सन्तुष्ट नहीं कर सके। पीछे पंजाव, संयुक्त-प्रांत, विहार श्रौर वंगाल की जिस यात्रा का वर्णन किया गया है. उसके सम्बन्ध में श्री शङ्कराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी तक ने स्ामी जी पर कलकत्ता में एक

भापण में यह श्रान्तेप किया था कि उस मात्रा में स्वामी जी ने श्रार्यसमान का ही प्रचार किया था। मद्रास के सम्बन्ध में भी श्राप का ऐसा ही आद्तीप था। श्रापने उस भाषणा में कहा था-"सनावनथर्म के नाम से श्रार्थसमाज का काम होता है। लोगों को ग्रुद्ध करके यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण वनाया जाता है। हमें धोला देकर ऐसा काम किया जाता है। इस पर इमने श्री॰ माजवीय जी को लिखा, रिमाइएडर भी दिये, पर कोई जवाब नहीं।" सनातनधर्म के कुद्ध श्रत्रणी महानुमानों ने 'हिन्दू-गुद्धि-सभा-आगरा' के मुकाबले में 'हिंदू-पुनः-संस्कार-सम्मेलन' नाम की संस्था अलग ही खड़ी की थी। उसके खड़ा करने में आर्थ-सनातनी की भावना काम कर रही थी। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को स्वामी जी ने वड़े ही शांत, युक्ति-युक्त छौर गम्भीर शन्दों में उत्तर दिया था। संयुक्त-प्रान्त और विहार आदि के लिये किये गये श्राचेप को निराधार वताते हुए मद्रास के दौरे के लिये लिखा था—"वह दौरा भार्य-सार्वदेशिक-सभा की श्रोर से किया गया था, सनातनवर्म या सनातन-धर्म-सभा के नाम पर नहीं।" श्रपनी स्थिति श्रापने कितने सुन्दर शब्दों में स्पष्ट की थी- 'अपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गुरुकुज में रहते हुए मैंने सब विचारों के सभ्य पुरुषों का उदारता के साथ स्वागत किया । तीर्थ जी स्वयं मानते हैं कि गुरुकुल में वह अपनी पूजा करते रहे। मुसलमान माइयों ने

गुरुकुल में श्रपनी पांच वल्ता नमाज़ श्रानन्द से श्रदा की। ईसाई पादरियों को भी श्रपने धर्म के श्रमुसार उपासना की खुलो छुट्टी थी। वह सत्र ६मारे उपासना-मन्दिर मैं भी श्राकर सिमालित होते थे । मैं जित सम्प्रदाय के धर्म-मन्दिर में जाता हुं, उनकी मर्यादा से भी वढ़ कर उन मन्दिरों का मान करता हूं। पुरानी मुसलमानी मजारों में, जहां मुसलमान स्वय जूता पहिने चले बाते हैं, मैं वहां नंगे पैर जाता हूं। मुसलमान श्रीर ईसाई तक जब भौतिक शरीर को गाड्ने को जारहे हों, तव सवारी खडी कर उतर जाता हूं श्रीर इस प्रकार सह-दुःखता प्रगट करना श्रपना कत्तेत्र्य सममता हूं।" संगठन-शुद्धि के श्रांदोलन के कारण स्वामी जी को श्रनुदार श्रीर श्रसहिष्णु सममतने वालों को ऊपर की पंक्तियां कुछ अधिक ध्यान से पढ़नी चाहिये। 'हिंदू-पुनः-संस्कार-सम्मेलन' को लच्य करके ही स्वामी जी ने 'श्रर्जुन' में "एक नहीं श्रनेक संस्थाश्रों की श्रावश्यकता है" . शीर्षक से एक लेख जिखा था। उसमें आपने स्पष्ट शब्दों में यह भी लिखा था-"यदि माननीय पं० मदनंमोहन मालवीय वा श्रीमान् महाराजाधिराज रामेश्वरसिंह दरभंगा-नरेश स्वीकार कर्रेल तो में एक साधारण सभासद रह कर उनके अधीन काम करने को तय्यार हूं। इस विषय में पिछले डेढ़ मास के श्रान्दर मालवीय जी को तीन तारें श्रीर पांच पत्न मेज चुका हूं, परन्तु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला।" इसी लेख में आपने यह भी

लिखा था—"जब हिंदू-महासमा का नियम-पूर्वक निर्माण हो जायगा, तब यह सारा काम उसके अधीन हो सकता है।" उक्त लेख में जिन पत्नों और तारों की ओर संकेत किया गया है, उनको यहां देने की आवश्यकता नहीं। २२ जून सन् १६२३ के 'अर्जुन' में भी आपने मालवीय जी से ऐसा ही निवेदन किया था, पर वह भी निरर्थक ही साबित हुआ था। दूसरे एक लेख में आपने सनातनधर्म के स्वामी द्यानन्द बी० ए० और पिड़त गिरधर शर्मा आदि से भी प्रार्थना की थी कि वे इस काम को सम्हाल कर आपको उससे छुट्टी दिला हैं।

## (ङ) हिन्दू-महासभा के साथ मत-भेद

स्वामी जी के ऐसे व्यवहार पर भी यह मेद-भाव बढ़ता चला गया। कुछ सनातनी पियडतों का यह आग्रह था कि स्वामी जी संगठन के अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम को एक दम ही त्याग दें। पर, वह सम्भव नहीं था। सन् १६२६ में रोहतक में हरियाना-प्रांतीय-हिन्दू-कान्फ्रेन्स महामना मालवीय जी के सभापितत्व में हुई थी। विषय-नियामक-समिति में एक गौड़- ब्राह्मण पियडत ने वाल विधवाओं के पुनर्विवाह का विषय पेश कर दिया। मालवीय जी ने धमकी दी कि यदि उस प्रस्ताव के लिये आग्रह किया गया तो वे अपने सनातनी साथियों सहित कान्फरेंस छोड़ कर चले जायेंगे। पियडत नेकीराम जी और

भाई पर्मानन्द जी का भुकाव भी भालवीय जी की तरफ था। परिस्थिति विगड़ रही थी कि स्त्रामी जी ने, विधवा-विवाह के समर्थकों को यह विश्वास दिला कर कि वे स्वयं इस विषय को हिन्दू-महासभा के देहली में होने वाले आगामी वार्षिक अधि-वेशन में पेश करेंगे, उस समय उस को वापिस लिवाया श्रीर परिस्थिति को सम्हाला । देहली में भी मालवीय जी ने स्वामी जी से आग्रह किया कि हिन्दू-महासभा की रज्ञा के लिये वे उस क्ताव को पेश न करें । श्रतः विषय-नियामक-समिति में पेश करने के वाद भी स्वामी जी ने उस प्रस्ताव को उठा लिया। परन्तु सुधार-विरोधी ऐसे वातावरण में स्वामी जी का टिका रहना सम्भव नहीं था। केवल नाम के जिये किसी भी संस्था में न्नाप कभी भी नहीं रहे थे। इस लिए ता० २४ जुन सन् १६२४ को आप ने उस समय के हिन्दू-महासभा के प्रधान लाला लाजपतराय जी की सेवा में त्याग-पत्र लिख मेजा। उस का आशय यह था—"आप, मालवीय जी और आप के मन्त्रियों ने महासभा के कार्यक्रम में से सुधार के जिन विषयों को अलग रखने की घोषणा की थी, श्रपनी विहार की याला में मैंने जान-त्रुम्त कर ही उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था। पर, मैं यह ब्रानुभव करता हूं कि हिन्दू-सह।सभा के कार्यक्रम को उदार वनाये विना आर्य-हिन्दू-समाज की पतन श्रीर नाश से रज्ञा नहीं की जा सकतो। इस जिये हिन्दू-समाज को श्रावश्यक

सुधारों के लिये तय्यार करने को पञ्जान के दौरे पर मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जा रहा हूं। महासभा के पदाधिकारियों को अपने कारण किसी भी उलमत में न डालने के लिये में १६ मई को महासभा की कार्यकारियों की वंठक में ही उप-सभापति तथा कार्यकारिया की समासदी से त्यागपन दे रहा था। पर, आप लोगों ने मुक्त को वेसा करने नहीं दिया। मैं यह देख रहा हूं कि मैं जिस कार्यक्रम को ले कर बाहर निकल रहा हूं, उस से सनातनधर्मी नेता महासभा से विगड़ उठेंगे। इसिनये में यह त्यागपत्र फिर पेश कर रहा हूं। मैं बसे महा-सभा की सह।यता करता ही रहुंगा।" लाला जी ने आप को लिखा—"जब श्राप श्रपनी व्यक्तिगत हैसियत से, न कि महासभा की श्रोर से, सुघार कार्य में लगेंगे, तव श्राप को त्यागपत्र देने की आवश्यकता सुम्म को तो प्रतीत नहीं होती।" इस पर फिर आपने लिखा—"यदि मैं त्यागपत्र नहीं देता तो मैं श्रपने प्रति ही सच्चा नहीं रहता । मैं नहीं चाहता कि 'पणिश्रम-संघ' बालों को, समाज-सुधार के लिये किए जाने वाले मेरे यत्नों को ले कर महासभा के विरुद्ध कुछ कहने का श्रवसर मिले । इसिलए कार्यकारिगा के अगले अधिवेशन में मेरा त्यागपत्र पेश कर दें।" कार्यकारिगी से यह कह कर त्यागपत्र नौटा दिया गया कि वह स्थानीय हिन्दू-सभा के पास भेजा जाना चाहिए।

# (च) हिन्दू-पहासभा की साम्प्रदायिकता और त्याग-पत्र

इसी बीच में महासभा की श्रोर से कौसिलों के लिए उमीदवार खड़े करने न-करने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। महा-सभा के टिकट पर उमीदवार खड़ा करने के स्वामी जी सैद्धान्तिक दृष्टि से ही प्रतिकृत थे श्रीर महासभा की नियमावली के श्रनुसार भी वैसा नहीं किया जा सकता था। देहली में सन् १६२६ के मार्च के दूसरे सप्ताह में हिन्दू-सभा-कान्फरेंस की विषय-नियामक-समिति के सामने जव यह विषय पेश हुन्रा, तव वहां और खुले अधिवेशन में भी आपने उसका स्पष्ट विरोध किया। सिन्ध के श्री जयरामदास दीलतराम श्रीर श्रम्याला के लाला दुनीचन्द जी ने भी श्राप का साथ दिया । श्रवध-प्रांतीय-हिन्दू-कान्फरेंस के खुले अधिवेशन पर भी इस विषय पर आप की मालवीय जी के साथ श्रच्छी मापट हो गई थी। कुछ समाचार-पतों ने उस माण्ट को 'महासभा में फूट पैदा होने के रूप में प्रकाशित किया था। स्वामी जी ने 'लिवरेटर' के २३ सितम्बर सन् १६२६ के छंक में महासभा से त्यागपत्र देने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखा था—"मैंने मालवीय जी से अत्यन्त श्राग्रहपूर्या शन्दों में कहा कि महासमा श्रपने ध्येय के प्रतिकृत साम्प्रदायिक-राजनीति की ओर भुक रही है। उन से आशह किया कि महासभा की श्रोर से शुद्धि तथा दलितोद्धार का काम

करने के लिये वे श्रपील करने दें। कार्यकर्ताश्रों के श्रभाव का ं बहाना करके अपील नहीं करने दी गई। मैंने प्रतिज्ञा की कि यदि महासभा इस काम को श्रापने हाथ में ले ले तो भारतीय-हिन्दू-शुद्धि-सभा तोड़ कर उस का सव फराड महासभा को सौंप दिया जायगा श्रौर मैं श्रपने सहित श्रपने सव कार्यकर्ताश्रों को शुद्धि, दलितोद्धार तथा संगठन के श्रांदोलन के लिये महा-सभा के सुपुर्द कर दूंगा। मैंने पिएडत जी को विश्वास दिलाया कि इस प्रकार आंदोलन में जान पड़ जायगी। पर, मुक्त को एक ही जवाब मिला कि हिन्दू-महासभा को ऐसे सव मांमटों से श्रलग रखना चाहिए श्रौर ऐसा सव काम महासभा से श्रलग रह कर ही करना चाहिए। मेरी निराशा का श्रनुमान सहज में किया जा संकता है। महासभा की वर्किंग कमेटी ने महासभा के प्रस्ताव की सीमा को लांघ दिया और पंजाब-प्रांत की सभा को श्रपने उमीदवार खड़े करने का श्रिधकार दे दिया। इस प्रकार जो महासभा श्रपने निश्चित ध्येय श्रीर मार्ग से श्रलग हो रही थी, उससे त्याग-पत्र देने के सिना मेरे लिये दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रहा था।" श्रागे श्रापने लिखा था—"मैं हिंदू-महासभा की प्रतिष्ठा से इस प्रकार लाभ उठाने श्रीर एक राजनीतिक दल के विरोधियों को पराजित करने में उसंको साधन बनाने को घातक नीति सममता हूं। कोरी साम्प्रदायिक नीति से प्रेरित हो कर काम करने वाले दल के मैं विरुद्ध हूं। यदि मुसलमान

तुम्हारा साथ नहीं देते तो इसका दोष उन पर है। पर, इसका यह श्रर्थ नहीं कि तुम भी एक विशुद्ध-हिंदू-राजनीतिक-संगठन खंड़ा कर लो। मेरे त्याग-पत्न का यह आशय है कि यतः हिंदू-महासभा एक साम्प्रदायिक-राजनीतिक-संस्था बन गई है, इस लिये उसके काम में सहयोग देना मेरे लिये सम्भव नहीं रहा । मैं उसकी अधीनता में समाज-सुधार का ही काम कर सकता था, किंतु अब वहं भी सम्भव नहीं; क्योंकि मालवीय जी का यह खयाल है कि शुद्धि-दलितोद्धार आदि का समाज-सुवार का काम करने पर वह टूट जायगी। अब मैं उन लोगों की ओर से निरिचत हो कर अपने ढङ्ग से वैदिक-धर्म के पुनदत्थान के काम में अगूंगा, जिनकी दृष्टि में उनके साम्प्रदायिक-राजनीतिक-म्रान्दोलन की श्रपेता हिंदू-समांज के सामाजिक, नैतिक श्रीर धार्मिक सुधार का काम जिलकुल गौगा है।" देहली की स्थानीय हिंदू सभा के मन्त्री को आपने जो त्याग-पत्र मेजा था, उसमें भी श्रापने लिखा था-"यतः महासभा ने प्रान्तीय सभाश्रों को श्रपनी श्रोर से कौंसिलों तथा एसेम्बली के लिये जमीदवार खंड़े करने का अधिकार दे दिया है और कुछ सभाओं ने वैसा करना शुरू भी कर दिया है, इस लिये में अन्तरात्भा में यह श्रनुभव करता हुं कि मैं हिंदू-महासमा का सभासद् नहीं रह सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदू-महासमा हिंदू-समाज को सर्वनाश से बचाने के विषे अत्यन्त आवश्यकं सुधारों

को करना श्रपना कर्तव्य नहीं सममती श्रीर वह श्रपने सभासवों के उस कर्तव्य-पालन के मार्ग में स्कावर्ट भी डालती है। इसी लिये मैं श्रापकी सभा से त्याग-पन्न देने के लिये वाघित हूं।" इसी त्याग-पन्न की एक प्रति श्रापने महासभा के कार्यालय में मेज दी थी।

#### (छ) साम्प्रदायिकता के विरोध में

हिन्दू-महासमा से दिये गये त्याग-पत्र श्रौर उस के सम्बन्ध में लिखे गये 'लिबरेटर' के उपर्युक्त लेख से यह स्पष्ट है कि स्त्रामी जी साम्प्रदायिक ज्यक्ति नहीं थे श्रौर श्राप संगठन, शुद्धि श्रथवा दिलतोद्धार द्वारा हिंदू-समाज में साम्प्रदायिकता पदा नहीं करना वाहते थे। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये यहां दो-एक श्रौर उद्धरणों का देना भी श्रावश्यक है। 'श्रजुन' के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने पर श्राप ने 'श्रजुन' द्वारा हिन्दू-समाज को जो सन्देश दिया था, वह स्मरण करने योग्य है श्रौर उस से पता लगता है कि श्राप ने संगठन, शुद्धि तथा दिलतोद्धार के काम को किस भावना से उठाया था। उस में श्राप ने लिखा था— "पांच हज़ार वर्षों से दीन श्रवस्था को प्राप्त होते-होते गत एक हज़ार वर्षों में तो गिरते-गिरते यह देश दासता की पराकाष्टा को पहुंच गया था। उस गुलाम की हालत बड़ी द्देनाक है, जो श्रपनी दासता को श्रनुमव करता हुआ भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा हो। यह हाजत श्रार्थ-हिन्दू-समाज की मुसल-मानों के शासन-काल में थी। परन्तु जो श्रमागा दास श्रपनी अवस्था में ऐसा सन्तुष्ट हो जाय कि उसी को जीवन का स्वाभाविक श्रादर्श समम्हने लग जाय, उस की श्रवस्था को ज़ाहिर करने के लिए कोई शब्द ही ढूंढ़े नहीं मिलता। श्रार्थ-हिन्दू-समाज को जब तक लोहे की जंजीरें पहिनाई रहीं, तब तक वह उससे छूटने के लिये हाथ-पेर मारता रहा। मुसलमानी के समय में इसीलिये चित्रयों के दल बार-बार दामता की जंजीर काटने का प्रयास करते रहे। श्रंत्रेज़ों ने जहां भाई-भाई को ज़ड़ा कर सारा देश क़ाबू कर लिया, वहां कुछ काल के अनुभव से ही सन् १८५७ ईस्वी के विष्ठुव के पीछे, महारानी विक्टोरिया के घोषगा-पत्न के रूप में, हिंदियों को सोने की जंजीरें पहना दीं। साथ ही अपनी शिला-विधि द्वारा ऐसा क्वोरोफ़ार्म सुंघाया कि गुलाम ज़ंजीरों को आभूषण सममते लग गये।। फिर अपनी हालत में ऐसे मस्त हुए कि हिलने-जुलने की ज़रूरत ही न सममी। हिन्दियों में से मुसलमानों ने तो फिर भी अपनी इस्ती क़ायम रखी, परन्तु हिन्दुओं ने श्रापने श्रस्तित्व को ही मुला दिया। पच-पन वर्ष हुए एक वाल ब्रह्मचारी ने मुर्छित आर्थ जाति को जगाने का यत्न किया । कुछ हलचल भी हुई, परन्तु मुट्टी भर व्यक्तियों के सिवाय बाकी सब खुरीटे ही लेते रहे। उसी नशें में चूर हिंदू-समाज की श्रांखें जब महात्मा गांधी ने खोंलीं, तो

भ्रपनी विवशता को भूल कर उन्होंने पहिले स्वयं साधन-सम्पन्न वतने के स्थान में अपने मुसलमान भाइयों की रहनुमाई का दावा कर दिया। स्वार्थ इस प्रतिज्ञा की जड़ में था। इस िलये महात्मा गांधी के जेल जाते ही हिन्दुओं ने मुंह की खाई। तव परमात्मा के श्रटल नियम ने उनकी श्रांखं खोंलीं, जिसका परियाम गत सवा वर्ष का धर्म-युद्ध है। वह दिन दूर नहीं है जव आर्थ-हिंदू-समाज संघ-शक्ति से सुसन्जित होकर न्यकि श्रीर समष्टि दोनों को वलवान् बना कर, सारे संसार के अन्य समाजों की श्रोर दोस्ती का हाथ बढ़ायगा।" इसी के साथ युसलमानों के नाम इसी सम्बन्ध में निकाले गए सन्देश को भी पढ़ना चाहिये। वह यह था—"मुसलमान-समाज को मैं सिर्फ्र एक सलांह देना चाहता हूं। यादं रखो—संगठित भौर शक्ति-सन्पन समाज का असंगठित और कमजोर समाज पर अत्याचार करना भी वैसा ही पाप है, जैसा कि कमज़ोर श्रौर कायर होना पाप हैं। इस जिये हिंदुओं के संगठन और शक्ति-सम्पन्न होने में विष्न मत डालो । यदि तुम हिंदू-समाज के अस्तित्व को इस भूमि पर से मिटा सकते, तो में कुछ भी नहीं कहता ; क्योंकि सनुष्य-समाज का यह दुर्भाग्य है कि इस वसुन्धरा का भोग वीर लोग ही कर सकते हैं। साथ ही तुमको यह भी मालुम होना चाहिये कि जो समाज पांच हजार वर्ष के निरन्तर पतन के बाद भी नष्ट नहीं हुआ उसको भगवान ने किसी आसी

हेतु से ही कायम रखा हुआ है। यदि हिंदू-समाज के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको संगठित तथा दृढ़ होने दो, जिसमे वह भारतीय-राष्ट्र के राजनीतिक-अभ्युदय में मुस-जमानों के गले का भार न होकर शक्ति का पुंज साबित होसके।" इन पंक्तियों को पढ़ने के वाद इसमें सन्देह के लिये थोड़ी सी भी गुज़ाइश नहीं रहती कि स्वामी जी के संगठन का उद्देश्य बहुत विस्तृत और पवित्र था, साम्प्रदायिकता अथवा मुस्लिम-द्वेष की उसमें गन्ध भी नहीं थी।

स्वामी जी की उदारता श्रीर उद्याशयता की द्योतक कुछ घटनायें भी हैं देहली में सन् १६२४ में वकरीद पर हुए उपहरा के सम्बन्ध में जब महात्मा जी देहली पघारे थे, तब उनकी यह इच्छा थी कि श्रापस के सब मामलों के लिये सरकारी श्रदालतों में न जाकर उन का निर्याय पंचों द्वारा ही होना चाहिये। स्वामी जी ने हिंदुश्रों को उसके लिये इतना तय्यार कर लिया कि उन्होंने श्रपनी श्रीर से महात्मा जी को ही एकमात्र पंच नियुक्त कर दिया। पर, मुसलमान उस के लिये तय्यार नहीं हुए। स्वामी जी ने 'लिबरेटर' में लिखा था—"इसी समय श्रमेठी, गुलवर्गा श्रीर कोहाट में भी उपद्रव हुए थे। महात्मा जी से वस्तुस्थिति जान-वृक्त कर छिपाई गई। जब महात्मा जी ने मुक्तको बुलाया, तब भेंने उनको सब घटनायें पढ़कर सुनाई श्रीर मौलाना श्रव्युल वारी की पुस्तका में से श्रार्थसमाजियों के प्रतिकृत्त में मीलाना श्रव्युल वारी की पुस्तका में से श्रार्थसमाजियों के प्रतिकृत्त म

मीलानाओं के उद्गार श्रीर फ़तवे भी पढ़कर सुनाये। तब का को मालूम हुआ कि उनसे अनजाने ही हिंदुओं के प्रति कितना भ्रान्याय हुआ था ? उसी श्रान्याय के प्रायक्षित्त के तीर पर उन्होंने २१ दिन का उपवास किया था। उस उपवास के अन्तिम दिनों में स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी नेहरू की श्रध्यक्ता में जो एक्ता-सम्मेलन हुआ था, उसकी कार्यवाही इतिहास में लिखे जाने बोग्य है।" इस एकठा-सम्मेजन का निमन्त्रग्र-पत स्वामी बी और हकीम साहेव के नाम से निकाला गया था। उसकी सफल बनाने में स्वामी जी ने जिस उदारता का परिचय दिया था, उसको वस्वई के श्रीयुत के० एफ० नरीमन ने सम्मेलन की सफ लता का एक वड़ा कारण वताया था। इसी प्रकार सन् १६२३ के सितन्वर मास में देहली के कांग्रेस के विशेष-श्रिधवेशन के अवसर पर कांग्रेस की श्रोर से एक विशेष शांति-सभा का आयोजन किया गया था और उसमें आगरा के आस-पास के राजपूत-मलकानों की शुद्धि को लेकर ही विशेष चर्ची हुई थी। मौलाना इसरत सोमानी श्रौर श्री पुरुषोत्तमदास जी टएडन का यह प्रस्ताव था कि मलकानों के श्रपनी विराद्री में शामिल होने या करने का सब काम उन पर और स्थानीय लोंगों पर छोड़ कर वाहर के लोगों को वहां से एक दम चले आना चाहिये। स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि मुसलमानों के सब प्रचारक वहां से लौट आयेंगे तो मैं भी भारतीय-हिन्दू-

शुद्धि-सभा को अपने कार्यकर्त्ता आगरे से छीटा लेने के जिये सलाह दूंगा और यदि समा ने मेरा निवेदन न माना तो उक्त समा के प्रधान पद से मैं श्रालग हो जाऊंगा। मौलाना मुहम्मद श्रली ने उल्लमाश्रों के पैरों में श्रपनी टोपी रख कर उनसे प्रार्थना की कि वे श्रपने प्रचारकों को वापिस बुजा जें, परन्तु वे नहीं माने श्रौर शाँति-सभा विना किसी परियाम के ही भंग हो गई। सम्वत् १९२३, २४ श्रीर २५ में वकरीद पर हिंदुओं को शांत रखने के जिये स्वामी जी ने जो आंदोजन किया था, उससे भी श्रापकी उदारता का परिचय मिलता है। श्रापने देहजी के हिंदुओं से सन् १६२३ में ईद के दिन सन्देश के रूप में अपील की थी-"दिल्ली के हिंदुश्रो ! तुम्हारा घर्म प्रेम और उदारता की शिका देता है। वक्ररोद पर इस वात की परीका है कि तुम कहां तक धर्म को सममते हो ? छोटी-मोटी वातों पर श्रड्ना कायरता है। तुर्रहें चाहिये कि गम्भीर रही छीर मुसलमान भाइयों की सद्बुद्धि के जिये परमात्मा से प्रार्थना करो।" ईद के शांत वीतने पर श्रापने लिखा था—''इस श्रादरी शांति के लिये मैं दिल्ली के हिंदू-मुसलमान दोनों को बघाई देता हूं। ईश्वर करे राजधानी की यह शीतल वायु सारे देश में फैल जाय।" सन् १६२५ में भी श्रापने ईद के श्रवसर पर देहली निवासियों को सम्बोधन करते हुए जिला था-"परमात्मा सारे संसार का पिता है। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणीमात को

मिल की दृष्टि से देखना चाहिये और मनुष्यमात्र को तो भाई सममना चाहिये। क्या इसका प्रत्यन प्रमाण आज से तीन दिनों तक अपने अमल से दोगे ? आज मुसलान स्त्री-पुरुष, वाल-वृद्ध-युवा नये कपड़े पहिन कर एक अद्वितीय ब्रह्म के आगे अपनी श्रद्धा की भेट घरने जा रहे हैं। क्या वह श्रद्धा उनके भ्रान्दर घर कर गई है ? यदि ऐसा होगा तो वे भ्रापने त्यीहार पर हिन्दुओं का दिल दु:खाने की कोई वात नहीं करेंगे । मेरे हिन्दू भाइयो ! श्राज तुम्हें भी अपने श्रातृ-भाव का स्पष्ट प्रमाण देना है। परमात्मा की उपासना में अपने मुसलमान भाइयों को निमग्न देख कर प्रसन्नता से उन को आशीर्वाद दो । यदि तुम्हारी आंखों के आगे से कुर्वानी के लिये गोमाता जाती हो तो क्रोध श्रीर द्वेष का लेश भी श्रपने श्रन्दर न झाने दो, प्रत्युत परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करो कि वह परमिपता उन की बुद्धियों को प्रेरणा करें, जिस से स्वयं गोमाता की रत्ना का भाव उनमें उत्पन्न हो । तुम्हारे भाई भूज से गोवध को स्वर्ग का साधन समम रहे हैं। उन पर क़ुद्ध होकर छौर उन से घृगा दिखा कर उन्हें श्रधिकतर गोघात की ओर प्रवृत्त कर के दूने पाप के भागी न ं बनो । जितना तुम सहन करोगे श्रीर मुसलमान भाइयों को प्रेम का मार्ग दिखाश्रोगे, उतना ही मगवान तुम पर कृपा करेंगे।" जिस हृदय से ऐसे शब्द निकल सकते थे, उस में मुसलमानों के प्रित घृणा श्रीर द्वेष कहां रह सकता था ?

सचमुच देश का यह दुर्माग्य ही था कि स्वामी जी सरीखे उदार, सिह्प्यु श्रीर सर्वत्यागी महापुरुष के महान् कार्य के श्रथ का अनर्थ किया गया। आप के गम्भीर श्राशय पर परदा डाल कर जान वृम्त कर अनपढ़ श्रीर साधारण मुस्लीम जनता को कुछ स्वार्थी नेताओं ने श्रापके विरुद्ध इतना वरगला दिया कि वे श्रापके जानी दुश्मन हो गये। धमकियों की चिट्टियां तो स्वामी जी को प्रायः रोजाना ही मिलती रहती थीं। ऐसी श्रवस्था में भी ग्रुद्धि, संगठन तथा दिलतोद्धार के काम में लगे रहना पानी में रह कर मगर से वैर करने के समान ही था। एक वार कुछ भक्त लोगों ने श्रापके निवास-स्थान पर पहरा भी बिठा दिया था। कुछ खालसा श्रीर श्रार्थसमाजी भाई भी हरदम श्रापकी सेवा में उपस्थित रहने के लिये तय्यार थे। उस समय श्रापने लिखा था-'परम पिता ही मेरा रत्तक है। " इस प्रकार की सहायता स्वीकार करना मेरे जीवन-भर के सिद्धान्तों के विपरीत है। " प्रार्थ-सन्तान में विश्वास के ऐसे प्रभाव को देख कर में आश्चरित होता हूं। में यह भी सममता हूं कि मेरे शरीर की रत्ता के लिये ऐसे उपाय पर विचार करने में हमारे मुसलमानं भाइयों का तिरस्कार है। मैं धमिकयों से पूर्ण सन्देशे भेजने वालों को ऐसा पतित नहीं सममता, जैसा वे स्वयं श्रपने श्राप को सममते हैं। जो सम से सचा प्रेम करते हैं मेरी उन से प्रार्थना है कि वे मुसलमान भाइयों के प्रति सहिष्णुता दिखायें

श्रीर मुक्ते श्रपने सदा से माने हुए सिद्धान्तों की रक्ता में सहा-यता दें।"

इतना ही नहीं, श्राप पर इस काम के लिये सरकार से दो लाख रुपया लेकर हिंदू-मुसलमानों को ध्यापस में लड़ाने का दोषारोप भी किया गया था। एसेम्बली में एक मुसलमान सदस्य ने तो सरकार से यह प्रश्न भी पृद्ध िलया था कि सरकार ने स्वामी जी को शुद्धि के लिये कितने झाख रूपया दिया है ? जनता के हित का दोहरा घ्यान रखने वाली सरकार ने यह सब मामला उलमाये रखने के लिये उस प्रश्न की पृद्धने की अनुमति ही नहीं दी थी। ऐसा आद्तीप करने वालों श्रीर सरकार को भी स्वामी जी ने सचाई सिद्ध करने के जिये खुला चैलेख दिया था। किसी को भी उस चेलेख को स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ। स्वामी जी निन्दा-स्तुति और जीवन-मृत्यु की कुछ भी परवा न कर श्रपने 'मिशन' में निरन्तर ऐसे जगे रहे, मानो सिर हथेली पर रख कर ही आपने सार्व-जिनक जीवन के इस कार्यक्तेत्र में आगे पैर वढ़ाया था। शुद्धि-संगठन के सम्बन्ध में स्वामी जी से गहरा मतमेद रखने श्रीर श्रापकी उसके लिये निन्दा करने वाले भी श्रापकी निर्भीकता तथा हिम्मत की तो प्रशंसा ही करते हैं।

## ज, दलितोद्धार

दिलतोद्धार के सम्बन्ध में कुछ अलग लिखने की आवश्यता इस जिये नहीं कि उसके सम्बन्ध में श्रापका काम संन्यास-काल के समस्त जीवन और उस जीवन के समस्त कार्य के साथ ऐसा तन्मय है कि उसको उस सब से प्रालग नहीं किया जा सकता। श्रमह्योग-श्रान्दोलन के बाद की सब जीवनी दिलतोद्धार की ही जीवनी है। यह भी एक विचित्र ही संयोग है कि महात्मा जी ने हरिजन-श्रान्दोलन जिस ढंग पर उठाया है, प्रायः उसी पर स्वामी जी उसका संचालन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी की वृत्ति कुछ उप थी श्रीर श्राप दलित भाइयों के साथ खान-पान श्रादि का सव व्यवहार एकदम ही खोल देने के पन्न में थे। 'हरिजन' के समान श्रस्पृश्य कहे जाने वालों के लिये 'दलित' शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने ही सव से पहिले किया था। स्वामी भी यह चाहते थे कि यतः यह हिंदू-समस्या है, इस जिये इसको सुलमाने का काम हिन्दुओं पर ही छोड़ देना चाहिये। वायकोम-सत्यात्रह में ग्रैर-हिंदुओं के शामिल होने के स्वामी जी प्रतिकूल थे। 'श्रर्जुन' में 'दलितोद्धार किस प्रकार हो ?' शीर्षक से लिखी गई विशेष लेखमाला के पांचर्वे लेख के अन्त में आपने लिखा था—''इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा गांधी श्रस्पृश्यता को भारतीय-हिन्दू-समाज पर बड़ा भारी धन्वा सममते हैं। उन्होंने देख लिया है कि कांत्रेस में सब की ऐसी समम नहीं है। इस कलङ्क के टीके को हिन्दू-समाज के माथे से मिटाना केवल हिन्दुओं का ही कर्तव्य है। तब इसमें क्या गौरव-हानि है कि महात्मा जी कांत्रेस की हार मान कर इस वड़े काम को हिन्तू-समाज पर ही छोड़ दें श्रीर श्रपने ऊंचे व्यक्तित्व की छाया से **उसकी सहायता करें ?" पर, उस समय ऐसा होना नहीं या !** स्वामी जी कां ग्रेस में रहते हुए और वाद में भी कां श्रेस और डसके नेताओं का घ्यान इस समस्या की ओर राजनीतिक-दृष्टि से भी वरावर श्राकर्षित करते रहे थे। हिंदू-समाज से अवृत जातियों को आलग करके उसको दो दुकड़ों में बांट देने की सरकार की जिस गुढ़ चाल को महात्मा जी सन् १६,३१ में दूसरी गोलमेज-सभा में समक पाये थे, स्वामी जी ने अमृतस्र-कांत्रेस के स्वागताध्यत्त के भाषया में ईस्वी सन् १६१८ में ही उसकी श्रोर संकेत करते हुए स्पष्ट कहा था कि भारत में श्रंप्रेज़ी राज के जहाज का उनको लंगर वताया जा रहा है। सरकार की ऐसी चाजों को निरर्थक वनाने के लिये ही देहली में आपने दिलतोद्धार-सभा का संगठन किया था। सामाजिक दृष्टि से स्वामी जी भी द्लितोद्धार को हिन्दुओं के लिये सिद्यों के पाप का प्रायश्चित ही कहा करते थे। मथुरा-शताब्दी, कानपुर-कांग्रेस तथा ऐसे अन्य अवसरी पर हुए दिनतोद्धार-सम्मेलनों में दिये गये अपने सापगों में

आर्य-हिंदू-जाति से आप इस प्रायश्चित के लिये सदा अपील किया करते थे। श्रापने जिखा था—"यदि संहे द्वः करोड् दिलत भाई ईसाई या मुसलमान हो गये और इस प्रकार दिल-तोद्धार की समस्या हल हुई तो ऐसा होने से हिन्दुओं का प्राय-श्चित तो नहीं होता श्रौर इसी जिये हिन्दू-समाज स्वराज्य का अधिकारी नहीं होता।" दिलतोद्धार के लिये स्वामी जी की बेचैनी का पता उस तार से लगता है, जो श्रहमदः वाद में जून सन् १६२४ में होने वाले आल-इंडिया-कांग्रेस-क्रमेटी के अधि-शन के अवसर पर श्रांपने महात्मा जी को दिया था। वह तार यह था-- "कुपा करके अखिल-भारतीय-कां प्रेस-कमेटी कें प्रांतीय हिन्दू सभासदों को, जो नौकर रख सकते हैं, कहा जाय कि वे अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिये जो नौकर रखें, उनमें एक नौकर प्रवश्य प्राञ्चतों में से ही हो। जो ऐसा न कर सके, वह कांत्रेस में पदाधिकारी न रहे। यदि यह सम्भव न हो तो श्रास्प्रंयता के प्रश्न को हिंदू-समाज पर ही छोड़ दिया जाय।" आज महात्मा गांधी श्रपने जीवन की बाजी क्षगा कर जिस हरिजन-भान्दोलन को सफल बनाने में लगे हुये हैं, स्वामी जी भी उस द्लितोद्धार-श्रान्दोलन की सफलता का स्वप्न देखने की इच्छा रखते हुए ही इस संसार से विदा हुए थे। श्रमृतसर-कांग्रेस के भाषणा में दिलतोद्धार के जिये अपील करते हुए उप-स्थित देवियों और सज्जन पुरुषों से आपने उस स्वप्न के पूरा

होने का अशीर्वाद मांगा था। यदि यह सच है कि महापुरुषों के असिद्ध स्वप्न महापुरुष ही पूरे किया करते हैं, तो यह कहना होगा कि महात्मा गांधी स्वामी जी का असिद्ध स्वप्न ही पूरा करने में लगे हुए हैं।

## ११. आर्यसमाज

हिन्दू-महासभा से निराश हो कर श्राप ने अपने ही ढंग से श्रीर विजन्ज स्वतन्त्र-रूप में शुद्धि-संगठन तथा दिलतोद्धार का काम जारी रखा। 'श्रर्जुन' में "शुद्धि श्रौर संगठन का काम जारी हैं" शीर्षक से लिखे गये लेख में आप ने लिखा था— "मलकानों की शुद्धि भारतीय-हिन्दू-शुद्धि-सभा आगरा के द्वारा जारी है। मैं उस सभा के साथ यह काम नहीं कर रहा हूं, परन्तु स्वतन्त्रता से । जो भी हिन्दू रस्म-रिवाज़ रखने वाली ईसाई व मुसलमान विरादिरयां मिलती हैं उनको विरादरी में मिलाने का यत मैंने नहीं क्रोड़ा। हां, इसका ढोल पीटना बन्द कर दिया है। दिलतोद्धार का काम बरावर जारी है। परन्तु उस को भी हिन्दू-महसमा तथा आर्यसमाज के साथ मिलकर नहीं कर रहा हूं। हिन्दू-महासभा के साथ मिलना इसिलये नहीं हो सकता कि वे शुद्ध-खच्छ दिल्तों के भी हाथ का अन्न-जल प्रहरा करने के प्रतिकृत हैं और मैं उस में कुछ भी संकोच नहीं करता हूं। आर्यसमाज की किसी संस्था के साथ

इसिलिये काम नहीं चला सकता कि वे बिना गुगा-कर्म का विचार किये सब को यज्ञोपवीत धारण करा देते हैं। में उन को ही यज्ञोपवीत का अधिकारी सममता हूं जो गुया-कर्मानुसार ब्राह्मग्, त्तन्निय व वैश्य कहे जा सकते हैं।" इस तरह स्वतन्त्र रूप में कुछ समय श्राप ने काम चलाया। शुद्धि के लिये उन्हीं दिनों में श्राप ने 'श्रात्र-मिलाप' शब्द काम में जाना शुक्त कर दिया था। सन् १६२३ में हिन्दू-शुद्धि-सभा श्रागरा की स्थापना के बाद आप ने 'अर्जुन' में 'शुद्धि या प्रायश्चित्त' शीर्षक से एक लेखमाला लिखी थी। उस में आप ने इस शुद्धि को प्रायश्चित्त का नाम दिया था और वैसे भी विछुड़े भाइयों के इस मिलाप को शुद्धि कहना श्राप की दृष्टि में अनुचित था। आगरा की शुद्धि-सभा से श्रलग हो कर इस काम को श्रापने 'भ्रातृ-मिलाप' के नाम से करना शुरू किया था। 'हिन्दू-संगठन' की जगह भी श्राप 'श्राये-संगठन' शब्द का प्रयोग करने लग गये थे । श्रार्थ-संगठन शब्द की सार्थकता के सम्बन्ध में श्रापने लिखा था-- "हिन्दू -संगठन के स्थान में श्रार्थ-संगठन इसिलिये लिखा है कि बिना श्रार्थसमाज का संगठन हुए हिन्दू-संगठन में कृतकार्यता न होगी। इसिलये पहले आर्यसमाज का ही संगठन करना होगा।"

जुलाई सन् १६२५ में इसी उद्देश्य से आप ने पञ्जाब का विस्तृत दौरा किया था। उस दौरे का कार्यक्रम समाचार पत्नों

में देते हुए श्रापने लिखा था—"हिन्दू-संगठन के लिये गत ढाई वर्ष काम करते हुए मैंने श्रनुभव किया है कि यदि श्रार्थ-संस्कृति की रत्ता करना और उसके द्वारा हिन्दू समाज को अधः पतन से वचाना है, तो श्रार्थसमाज को श्रपनी त्रुटियां दूर करके इस सेवा के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जवतक अपनी विलरी हुई शक्तियों को केन्द्रित करके श्रार्थसमाज की संस्था जगन से इस काम में नहीं लग जाती, तव तक हिन्दू समाज के अन्य सम्प्रदायों में भी जान नहीं पड़ सकती।" इसलिये इस दौरे में मेरा सब से पहला उद्देश्य यह है कि श्रार्यसमाज को घरेलु मनाड़ों और तुच्छ विचारों से मुक्त करा के उस मार्ग की भोर निर्देश करूँ, जिस पर चलाने के लिये ऋषि दयानन्द ने आर्थ समाज को जन्म दिया था। दूसरा चहेश्य यह है कि आर्थ संस्कृति से उत्पन्न हुए सम्प्रदायों, सनातनी-जैनी-सिख आदि के साथ, मिल कर काम करने का ढंग आर्यसमाजियों के सामने रखुँ श्रौर प्रयत करूं कि वे सव गौगा मेद-भावों को छोड़कर अपने विस्टुत जाति के संगठन में सग जांय। तीसरा उद्देश्य यह है कि स्वार्थ-परायख मौलवियों से भड़काये हुए मुसलमानों पर श्रासिक्तियत ज़ाहिर कर दूं। ता० ८ ज़ुलाई से १४ श्रगस्त तक इन २६ स्थानों में दौरा करने का कार्यक्रम बनाया गया था-करनाल, अम्बाला, लुवियाना, जालन्थर, होशियारपुर, श्रमृतसर, लाहीर, सायलपुर, स्याखकोट, गुजरानवासा,

गुजरात, रावलपिएडी, तन्नशिला, मेलम, मीरपुर, सरगोधा, पिराडदादनलां, खुशाब, मियांवाली, डेराइस्माइललां, डेरा-गाज़ीखां और मुलतान । इस दौरे में आप दो-दो, ढाई-ढाई घएटा तक भाषण देते थे और आर्यसमाज के दोनों ओर के स्थानीय नेताओं से विचार-विमर्श भी करते थे। दौरे से लौटने पर आप ने उसी उद्देश्य से 'अर्जुन' में 'आर्यसमाज का संगठन' शीर्षक से दो लेख भी लिखे थे। हिन्दू समाज और साथ में श्रायेसमाज का भी यह दुर्भाग्य ही समम्तना चाहिये कि स्वामी जी को श्रपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। आर्थसमाज की दुई को दूर करने का स्वामी जी का यह अन्तिम उद्योग था। जाहौर पहुंचने पर दोनों दलों के नेताओं के वहां अनुपस्थित होने पर भी आप दोनों ओर के कार्यकर्ताओं से मिले। पर, उन द्वारा वह उलम्द्रन सुलम्द्र नहीं सकती थी। उक्त सेखों में म्वामी जी ने लिखित रूप में उन प्रस्तावों को आर्थ जनता के सामने उपस्थित किया था, जिन का प्रतिपादन श्राप श्रपने दौरे में व्याख्यानों में किया करते थे। श्राप के प्रस्ताव ये थे— "(१) कालिब-विमाग के सव श्रार्थसमाज श्रपनी जनरल सभा में यह ठहराव करें कि आर्यसमाज के सिद्धांतानुसार मांस-सत्त्रा वेद-विरुद्ध है। (२) गुरुकुल-विमाग के श्रार्थसमाज यह प्रस्ताव स्वीकार करें कि मांस-मत्त्रण को वैद-विदद्ध मानते हुए जब एक बार आर्थसमाज के अधिकारी और अन्तरङ्ग-

समासद् नियत हो जावें तव फिर उन के निजृ शाचरगों की पड़ताल करना छोड़ देंगे। हां, जिन के आचरण ऐसे गिर जांय, जिन से समाज को हानि पहुंचती हो, तो उन के विषय में श्रार्थ-समाज की श्रन्तरङ्ग-सभा उचित निर्याय कर सकती है। (३) जन उपरोक्त दो विषयों में श्रार्थसमाजों का बहुमत स्थिर हो जाय, तो दोनों प्रतिनिधि-सभाश्रों के विशेष श्रधिवेशन शीघ बुलाये जांय श्रीर उनके श्रन्दर सब वार्त तय हो कर पञ्जाब के सब आयों का एक बड़ा सम्मेलन हो, जिस में आगे के कार्यक्रम की घोषगा की जाय। (४) दोनों विमाग के सभ्य अपनी अपनी श्रार्थ-विद्या-समा के नियम बना श्रीर उन के द्वारा सभा का निर्माण कर के उसी सम्मेलन के श्रन्दर उन की घोषणा कर दें। (४) यदि श्रौर सब कुछ तय हो कर भी पञ्जाव में दो श्रार्थ-प्रतिनिधि-सभायें ही बनी रहें, तब प्रादेशिक-श्रार्थ-प्रतिनिधि-समा का सम्बन्ध सार्वेदेशिक-श्रार्थ-प्रतिनिधि-समा के साथ हो जाय श्रीर दोनों समार्थे प्रतिज्ञा कर लें कि पञ्जाब से वाहर जिन प्रांतों में प्रतिनिधि-समार्थे नहीं हैं, वहां सिवाय सार्वदेशिक-श्रारी-प्रतिनिधि-सभा के कोई श्रन्य सभा श्रपने प्रचारक न भेजेगी।" कालेज-विमाग वालों से श्रापने यह भी कहा था-'कालेज-विभाग के भाइयों से नम्र निवेदन यह है कि उनमें से जो प्रसिद्ध नेता तथा संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं, उन में से यदि कोई मांस खाते हैं तो लोक-संग्रह श्रौर वैदिक-धर्भ के हित की दृष्टि से इसे छोड़ दें।

सनातनधर्नावलिम्बयों के सम्बन्ध में आर्थसमाजों से आप का निवेदन यह था कि उन को चिड़ाने और मड़काने की कार्थ-रैली तुरन्त बंद कर दी जाय । आप ने लिखा था—"एक बात याद रक्खो । यदि तुम्हें अपने मन्तव्य पर पूर्ण श्रद्धा है तो श्रन्य मतावलिम्बयों को श्रपने मन्तव्य पर सच्ची श्रद्धा है, यह मानकर ही यदि आत्मिक-सुधार का कार्य आरम्भ करोगे, तभी तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा। फिर मनुष्य का श्रंपने सेव्य उपास्य स्वामी के साथ जो सम्बन्ध है, उसे ठेस लगाने का तुम्हें क्या अधि-कार है ? यदि तुम सच्चे ईश्वरोपासक हो तो अपनी उपासना का ऐसा चमत्कार दिखाओं कि श्रविद्या-जाल से निकल कर आप से श्राप लोग वैदिक धर्म के श्रनुयायी बनते जांय।"

मुसलमानों के लिये आर्थसमाजियों से आपने कहा था—
"कादियान और लाहीर दोनों स्थानों के अहमदियों के साथ
मुनाजिरा (शास्त्रार्थ) वन्द कर दिया जाय। मैं तो शास्त्रार्थों
के, चाहे किसी हिन्दू वा अहिन्दू सम्प्रदाय के साथ हों, १६ वर्षों
से विकद्ध हूं। हां, एक बार सन् १६२३ ई० के दौरे में मौलवियों के अनुचित व्यवहार के मर्दन के विचार से मैंने खुले
मुनाजरे का चेलैख मुसलमानों के सब फिरकों को दिया था।
परन्तु दिखी स्पेशल कां प्रेंस पर मुसलिम नेताओं की द्खरित पर
मैंने उस मुनाजरे को भी बन्द कर दिया था। मैं उसे भी अपनी
मूल स्वीकार करता हूं। यदि अहमदी शास्त्रार्थ का चेलैख दं, तो

उन का उत्तर शुद्धि श्रौर दिलतोद्वार के ठोस काम से दिया जाय। वह भी ढोल पीट कर नहीं, प्रत्युत विनय श्रौर शीक्ष के साथ।"

श्रार्यममाज के नेताओं ने तो श्राप से मिलने का श्रवसर ही टाल दिया था, किंतु सनातन-धर्म-सभा के नेताओं ने मिलने से ही स्पष्ट इनकार कर दिया था। इस जिये दौरे का श्रीर उन लेखों के लिखने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। फिर भी उत्पर के उद्धरणों से स्वामी जी की उदारता तथा सिह्प्णुता का पता जग जाता है, साथ में यह भी मालूम हो जाता है कि श्रार्थसमाज को स्वामी जी किस ओर ले जाना श्रीर उसकी कार्यशैकी को किस ढांचे में ढाखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से रचनात्मक-हिंदू-संगठन के शीर्षक से आपने 'अर्जुन' में दो लेख और लिखे है। पहिले लेख में हिंदू-महासभा से शुद्धि का काम अर्थसमाज पर ही. छोड़ देने के लिये वैसे ही श्रापील की थी, जैसे कभी महात्मा जी से कांत्रेस की हार मान कर दलितोद्धार का काम हिंदू-समाज पर ही छोड़ देने की प्रार्थना की थी । श्रापने लिखा था— "इस काम के लिये आर्यसमाज ही तय्यार मालुम होता है। तब क्यों न सारा हिंदू-समाज यह काम आर्यसमाज के ही सुपुर्द कर दे श्रीर यदि श्राप खुलमखुला इस काम में शरीक न हो सकें तो आर्यसमाल के काम में कोई रुकावट खड़ी न करें।" दूसरे लेख में श्रार्थसमाज को शुद्ध हुए लोगों के साथ निःसंकोच

होकर रोटी-वेटी-व्यवहार करने श्रीर दिलतों को श्रपने में दूध-पानी की तरह एक कर लेने की अपील की थी। इस अवसर पर आर्यसमाजियों के नाम की गई अपीक्ष प्रत्येक श्रार्थसमाजी को अपने हृदय पर श्रंकित कर लेनी चाहिये। वह श्रेपीक यह थी—"आर्यसमाज के माने हुए वैदिक सिद्धांत ऐसे व्यापक श्रीर स्वतः-सिद्ध हैं कि उनका श्राचरया में लाना ही उनका प्रचार है। फिर जब स्वयं घ्राचरगा करने वाले प्रचारक अपने सिद्धांतों की सचाई त्रिय भाषणा द्वारा सर्व साधारणा के सामने रखेंगे तो अनृत के खरहन की क्या आवश्यकता रह जायगी ? जिन्हें वैदिक सिद्धांतों की शक्ति पर विश्वास है, उन्हें खराडन की शररा लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब सत्य का सूर्य उदय होगा, तव अनृतरूपी रावि का अन्धकार स्वयं दूर हो जायगा। मैं यह सामयिक नीति की ही सम्मति नहीं दे रहा। मैं सदा अवलम्बन करने योग्य मार्ग की ओर आर्य प्रचारकों को निर्देश कर रहा हूं। जिनके कल्यागा के लिये तुम इस समय प्रयत्न करना चाहते हो, यदि वे ही ऐसे मडक जार्थे कि तुम्हारी वात सुनना भी न चाहें तो श्रपनी सुधार की स्कीम, जो वास्तव में श्रार्य जाति के संगठन के लिये जरूरी है, किसके आगे रक्लोगे ?" कितनी सुन्दर श्रपील है। इससे श्रधिक सिहष्णुता तथा उदारता श्रीर क्या हो सकती है ? स्वामी जी प्रचार से सदा ही श्राचार को ऊंचा दर्जा दिया फरते थे।

७ नवम्बर सन् १६२५ को श्रापने 'त्रार्यसमाज में मिलाप' शीर्षक से फिर एक लेख लिखा था। उसमें अपने यत के असफल होने के सम्बन्ध में श्रापने लिखा था—"मेरा लेख वहरे कानों पर पड़ा। " अब स्थिति यह है कि दोनों दल मिलना नहीं चाहते। कोई तीसरा प्रयत्न उन्हें नहीं मिला सकता। दोनों में सिद्धान्त-भेद भी है। तब उसी समय की प्रतीका करनी चाहिये, जब दोनों दलों के नेवाश्चों के श्रन्दर श्रार्थ जनता के लिये द्या का भाव उत्पन्न हो।" उसी छेख में फिर आपने लिखा था-"मेरा प्रयत समाप्त हो गया, श्रव इस विषय में दखल नहीं दूंगा। कहीं-कहीं गद्दीनशीनों की छोर से इस जिये भ्रममूजक ध्यपवाद फेलाये जा रहे थे, क्योंकि वे समस बैठे थे कि मैं उनके इन्द्रासन को छीनने के लिये यह सब प्रयत्न कर रहा हूं। यह उनकी भूल है। वह कौन-सा पद है, जिसे मैंने श्रन्य उत्सुक कार्यकर्ताओं की खातिर स्वयं नहीं त्याग दिया ? यह ठीक है कि बिद मेरी प्रार्थना पर एकता हो जाती, तो कुछ यश मुक्ते भी मिल जाता; परन्तु यदि महात्मा हंसराज जी अपने भाई श्री रामदेव जी से मिल कर समस्तीता कर लें, तो जो यश उन्हें मिले, उसे देख कर मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होगी।" इन शब्दों के आवों को खोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस जीवनी की श्रपेता उनका सम्बन्ध आर्यसमाज के इतिहास के साथ अधिक है। सारांश यह है कि दोनों अगर के नेता ही स्वासी जी के इस श्रान्तिम यह के सफल न होने देने के दोषी थे। इस यह के विफल होने पर स्वामी जी को बहुत दुःख हुआ आपने यह सोच कर अपना समाधान किया कि "कर्मफल के भोग से किसको कौन बचा सकता है ?" लेख के अन्त में आपने दोनों दलों से यह अन्तिम प्रार्थना फिर की थी कि "क्या ही अच्छा हो यदि पञ्जाब से बाहर मत-मेद और विद्वेषाप्रि की चिनगारियां न पहुं-चाई जावें।"

श्रमेरिका के तत्वद्शीं डेविड ने श्रार्थसमाज को भूमएडल की समस्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक गन्दगी को भस्म-सात् करने वाली श्रिप्त से उपमा दी थी श्रीर उसके सम्बन्ध में यह भविष्यवायाी की थी कि उसको बुम्ताने का जितना यत्न किया जायगा, उतनी ही तेजी के साथ वह प्रज्वलित होती जायगी। निस्सन्देह, बाहर के यत्न उस श्रप्त को धीमा नहीं कर सके, किन्तु श्रापस की दुई ने उसको निस्तेज-सा किया हुश्रा है। स्वामी जी ने इस दुई को मिटाने का कई बार यत्न किया था श्रीर यह श्रन्तिम यत्न था। श्राप यह समम्तते थे कि इस दुई के रहते हुए श्रार्थससमाज तेजस्ती, संगठित श्रीर शक्तिसम्पन्न नहीं हो सकता। श्राप यह भी श्रनुभव कर रहे थे कि श्रार्थ-समाज साम्प्रदायिक-संस्था बन रहा है तभी तो श्रापने मश्रुराश्राताव्दी के बाद उस श्रपील में, जो पीछे दी जा जुकी है, यह कहा था कि उनसे श्रार्थसमाज की रज्ञा करनी चाहिये, जो

इसको साम्प्रदायिक बनाने में लगे हुए ईं। आर्थसमाल को फिर से उस मार्ग की श्रोर, जिसके लिये श्रृषि द्यानन्द ने उसको जन्म दिया था, निर्देश करने की ध्यावश्यकता स्वामी जी को इसी िलये श्रानुभव हुई थी कि श्रायंसमाज उस नागे का त्यांग कर साम्प्रदायिकता की श्रोर भुक रहा था। कांत्रेस के बाद हिन्दू-महासमा से भी निराश होकर आर्यसमाज की आर आये हुए आर्थ-संन्यासी को अपने द्वार से निराश कौटाने का ही फल आर्थसमाज इस समय तक भोग रहा है। आर्थसमाज के व्यापक कार्यक्रम के एक अंग को लेकर, जिसके हारा स्वामी जी उसमें नया जीवन, नयी स्कृतिं श्रीर नयी जागृति पैया करने आये थे, महात्मा गांधी ने देश में नया संगठन, नया जीवन और नया झान्दोलन खड़ा कर दिया है; जब कि आर्थ-समाज जीवन की खोज में इधर-उधर भटक रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रार्थसमाज के सिद्धान्त, उन सिद्धान्तों की सचाई श्रीर उस सचाई का रूप इतना व्यापक, पंवित्र श्रीर ऊंचा है कि इस सम्बन्ध में दूसरा कोई उसका मुकावला नहीं कर सकता। परन्तु, साथ ही यह भी निर्विवाद है कि सिद्धान्त श्रीर उनकी संचाई खतः निर्जीव हैं। केवल प्रचार द्वारा नहीं, किंतु आचार द्वारा ही उनमें प्राया-प्रतिष्ठा की जा सकती है। श्रृषि द्यानन्द से पहले भी वेद थे, उनके सिद्धान्त भी थे और उनकी सचाई भी थी, परन्तु उन सब को लोग भूले हुए थे। ऋषि



श्रन्तिम-दशन

छाती पर गोली खाने के बाद लिया गया चिल | काला कोट पहिने हुये नंगे सिर स्वामी जी के मन्त्री श्री धर्मपाल जी विधालकार हैं | ने अपने आचरण द्वारा उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करने के वाद ही प्रचार का काम हाथ में लिया था। सन् १८२४ के कुम्म पर आचार में कुछ कभी अनुभव होते ही ऋषि ने फिर पहाड़ और जंगलों में तपस्या करने का मार्ग स्वीकार किया था। स्वामी जी भी इसी प्रकार आर्यसमाज को फिर से तपस्या के मार्ग की ओर ले जाना चाहते थे। पर, आर्यसमाज को अभी अपने कर्मों का फल भोगना वाकी था। देखें, कर्मफल भोगने की इस योनि से आर्यसमाज का कब उद्धार होता है ?

## १२. अन्तिम दिन

शुद्धि-संगठन के श्रांदोलन को लेकर श्राम जनता को स्वामी जी के विरुद्ध भड़काने वालों को करांची की श्रसग्ररी बेगम नाम की मुसलमान महिला की शुद्धि श्रोर मुक्द्दमें से अच्छा श्रवसर हाथ श्राया। साम्प्रदायिक समाचार-पत्रों में मुक्द्दमें की श्रित रिपोर्ट द्धपने लगीं। श्रार्थसमाजियों पर श्रोरतों श्रोर वच्चों को भगाने का दोष लगाने वालों को तो इस से एक ऐसा प्रमाण हाथ श्रा गया कि मुक्द्रमें का फ़ैसला होने तक उन्होंने भी श्रपने दिल का गुट्यार निकालने में कोई कतर वाकी न रखी। श्रसग्ररी बेगम करांची से अपने दो बच्चों श्रीर भतीं के साथ देहली श्रार्थसमाज में श्राई थी। वहां उस ने हिन्दू धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रगट की। उस की इच्छा के

श्रानुसार उस का ्संस्कार किया गया श्रीर 'शान्तिदेवी' नाम स्वीकार कर उसने स्थानीय वनिता-श्राश्रम में रहते हुए हिन्दी, संस्कृत श्रादि एढ़ना शुरू किया। कोई तीन मास वाद उस के पिता मौलवी ताज मुहम्मद खां उस को खोजते हुए देहली आये। कुज दिन बाद उस के पति अब्दुल हलीम भी आ गये। उन दोनों ने शांतिदेवी से मिलकंर फिर से इस्लाम धर्म स्वीकार कर वापिस चलने के लिये आग्रंह किया । पर, उस ने ऐसा करना मंजूर न किया। इस प्रकार रुष्ट हो स्थानीय इस्लामी श्रंजुमनी से भड़कारे जाकर उस के पति ने शान्तिदेवी, स्वामी जी, डा॰ सुखदेव, प्रो० इन्द्र, श्री देशबन्धु गुप्त, लाला गणपतराय श्रीर करांची आर्थसमाज के मन्त्री पर मुकद्मा दायर करा दिया। शान्तिदेवी पर बचों को भगाने श्रीर शेष सब पर उस को सहायता करने का श्रारोप लगाया गया था। मुकदमा खुव चला। लाहीर से वैरिस्टर बुलाये गये। स्थानीय श्रंजुम्नों ने उस को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। जुन से दिसम्बर तक मुकदमा चला । श्राखिर ता० ४ दिसम्बर सन् १६२६ को सव श्रमियुक्त मुकदमे से बरी कर दिये गये। जाहिल मुस-लमानों को स्त्रामी जी के प्रति इतना अधिक सड्का दिया गया कि उन के इस प्रकार बेदाग्र छूट जाने पर भी उन में सुलगी हुई श्रसन्तोष की श्राग श्रौर जोरों से भड़क उठी। स्वामी जी को खुन करने की धमिकयों के श्रीर भी गुमनाम-पत्र श्राने क्षगे। हापुड़, मेरठ, देहली आदि में इस सम्बन्ध में कुछ पैम्फलेट भी निकाले गये। ख्वाजा इसन निजामी ने अपने पत्र 'द्रवेश' में भी इसी प्रकार के कुछ इशारे किये थे और कुछ नज़में भी शाया की थीं। स्वामी जी उन सब को अपने स्वभावानुसार छपेला की दृष्टि से देखते रहे।

नवम्बर मास में श्रपने प्रिय गुरुक्त कुरुत्तेल में, जो उन का सेनीटोरियम था, जाकर आप कुळ विश्राम करना चाहते थे श्रीर उस के बाद गोहाटी-कांग्रेस जाने का विचार था। गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पं० सोमदत्त जी विद्यालङ्कार को सब व्यवस्था करने के लिये पत्र भी लिख दिया था। पर, बनारस से श्री घनश्यामदास जी विड्ला के कई तार आने पर वहां जाने के लिये आप को वाधित होना पड़ा। वृद्ध और थका हुआ शरीर पहिले ही रोगों का घर वना हुआ था। वनारस में कई दिनों तक देहात की गई और सदीं में मोटर का सफर करना पड़ा; दिन में कई-कई जगह वोलना पड़ा; गले और फैफड़े को खांसी तथा कफ ने धर दवाया। बीमार हो कर बनारस से लीटे। लीट कर फिर ता० ८ दिसम्बर सन् १६२६ को कुरुत्तेत्र जाने का निश्चय किया। गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्टाता ने श्राकर घेर लिया और श्रपने यहां चलने को विवश किया। सवेरे ही मोटर पर वहां के लिये चल दिये। सरदी में बड़े सवेरे, मकड़ की तरह चलती हुई हवा में, १२ मील का सफर तय

करने के बाद गुरुकुल पहुँचते ही तिवयत विगड़ गई। दुपहर के वाद उलटियां श्राने लगीं। बुखार में ही शाम को देहली लौट श्राये। डाक्टर सुखदेव जी ने परीका की तो मालूम हुआ 'त्रांको निमोनिया' का आक्रमण था। दूसरे दिन से डाक्टर श्रन्सारी का इलाज शुरू हुश्रा। डाक्टर श्रन्सारी पर स्वामी जी को बड़ा ही अद्भुत विश्वास और श्रद्धा थो। आधी बीमारी उन के दर्शनसे ही दूर होजाती थी। डाक्टर ग्रन्सारी को चार दिन के लिये रामपुर जाना पड़ा । पीछे वीमारी वहुत विगड़ गई। पर, डाक्टर साहव ने लौटते ही सम्हाल लिया । दो दिन में ही व्वर उतर गया। डाक्टरों ने भयंकर श्रवस्था के टल जाने श्रीर कुछ ही रोज़ में नीरोग हो जाने की घोषणा कर दी। चिन्तित जनता को इस समाचार से कुछ शांति श्रौर समाधान मिला। पर, स्वामी जी के हृद्य में श्रद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ज्वर उतरते ही वड़े सवेरे श्राप ने वसीयत लिखने तथा वैंक में रखे हुए सार्वजिनक-धन श्रीर सब काम की सद्-व्यवस्था करने के लिये कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया। लोगों ने टालना चाहा तो स्वामी जी ने कहा—"अन्दर से यह आवाज नहीं उडती कि मैं उठ खड़ा होऊंगा। वसीयत लिख लो तो श्रच्छा है।" लोगों ने वात दुपहर पर टाल ही दी। दुपहर को फिर आप ने प्रोफेसर इन्द्र ज़ी को बैंक में पड़े हुए रुपये के लिये निर्देश देते हुए कहा—"इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं।

तुम एक काम जरूर करना । मेरे कमरे में श्रार्थसमाज के इति हास की सामग्री पड़ी है, उसे सम्हाल लेना श्रीर समय निकाल कर इतिहास जरूर लिख डालना । इतिहास के लिखने में मुक्ते माफ्र नहीं करना । मैंने वड़ी-वड़ी मुक्तें की हैं । तुम्हें तो मालूम है कि मैं क्या करना चाहता या श्रीर किघर पड़ गया। ?" इतना कहते-कहते स्वामी जी का दिल भर श्राया श्रीर श्राप ने श्रांखें वन्द कर कीं ।

१४-१६ वर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की चिकित्सा करते हुए रोटी देने का लालच दिखा कर रोगी में उठ बैठने की हिम्मत पैदा करने का नुसखा डा॰ सुखदेव जी ने गुरुकुल में ही ईनाद किया था। डाक्टर अपने बड़े से बड़े बीमार को भी बालक ही सममता है। इसी भावना से एक दिन डा॰ सुखदेव जी ने अपने सहज-स्वभाव में हँसते हुए कहा—"स्वामी जी, अब आप अच्छे हो रहे हैं। यस, दो दिन में आपको रोटी दे हुंगा और आप बैठने लगेंगे।" स्वामी जी ने कहा—"आप लोग तो ऐसा ही कहते हैं। पर, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इस रोगी देह से अब देश का क्या कल्याण होगा ? अब तो एक ही इच्छा है कि दूसरे जन्म में नये देह से इस जीवन का काम पूरा करंक।"

२१ दिसम्बर को व्याख्यान-वाचस्पति दीनद्यालु जी श्राये श्रीर श्रापसे बोले—"स्वामी जी, मुक्त से मालवीय जी एक वर्ष बहे हैं श्रीर श्राप उनसे एक वर्ष बड़े हैं। श्रभी हम लोगों को बहुत-सा काम करना है। श्राप क्यों इतनी जल्दी मोच की तय्यारी करने लगे थे ? श्रव तो श्राप राजी हो जाश्रोगे।" स्वामी जी का एक ही उत्तर था—"इस किलयुग में मोच की इच्छा नहीं। में तो चोला बदल दूसरा शरीर धारण करना चाहता हूं। श्रव यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इच्छा है फिर भारतवर्ष में ही उत्पन्न हो कर इसकी सेवा करंह।" २३ दिसम्बर को देहा-वसान के छुछ ही समय पहिले शुद्धि-सभा के मन्त्री स्वामी चिदानन्द, शुद्धि-सभा के प्रधान सर राजा रामपालसिंह का स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार मालूम करने का तार लेकर आये। स्वामी जी ने जो उत्तर लिखवाया, उसकी श्रन्तिम पंक्तियों का श्राशय यह था—"श्रव तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर धारण कर शुद्ध के श्रध्नरे काम को पूरा करंह।"

डाक्टर, सेवक तथा भक्त लोग इंन आंखों से केवल वाहर की अवस्था देख रहे थे, पर तपस्वी अन्तरात्मा की अवस्था देख रहा था और देख रहा था उस ओर, जिधर से उसको अन्तिम दिन का बुलावा आ रहा था। उसकी जिन वातों में छोटी बुद्धि वाले सांसारिक लोगों को निराशांवाद जान पड़ता था, उनमें वह निश्चित और सत्य भविष्य की ओर संकेत कर रहा था। कहते हैं, मृत्यु बिना बुलाये आती है; परन्तु दूरदृष्टि वाले संन्यासी का अन्तरात्मा, बीमारी से मुक्ति-लाभ करने के बाद भी, मालूम होता है, उसको स्वयं ही वुला रहा या श्रीर जीर्या-शीर्या क्यों को बदल कर नये वस्त्र पहनने की तच्यारी कर रहा था।

## १३, अमरपद की प्राप्ति

प्रोफेसर इन्द्र जी प्रतिदिन की भांति तारीख २३ दिस-म्बर सन् १६२६, ४ पौष सम्बत् १६८३, की दुपहर को स्वामी जी के दर्शनों के लिये गये। कमरे सब खुले पड़े थे श्रीर भीतर सब गाढ़ी नींद सोये हुए थे। कई दिन-रात की मेवा से थके हुए स्वामी जी के मन्त्री श्री धर्मपाल जी विद्यालङ्कार 💉 पास के कमरे में श्रीर सेवक धर्मसिंह स्वामी जी की चारपाई के पास दरी पर सोये हुए थे। सोते से किसी को जगाना उचित न समम शाम को दर्शन करने की इच्छा से श्राप लौट श्राये। ईसाई से श्रार्थसमाजी वने हुए एक जड़के को ऊपर मेज दिया, जिस से स्थान श्ररितत न रहे। लगभग ढाई बजे कुछ सज्जन श्रा वैठे; जिन में डा० सुखदेव जी, कन्या कुरकुल की श्राचार्या विद्यावती जी, भक्त जमनादास जी इत्यादि भी थे। पौने चार वजे खामी जी ने सब को विदा किया । सेवक धर्मसिंह ने कमोड़ ला दिया श्रीर स्वामी जी नित्य कमों से निवृत्त हो मसनद के सहारे सावधान होकर ऐसे बैठ गये, मानो अमृत पीने के लिये तय्यार हो कर ही बैठे थे।

कमोड उठा कर बाहर रखा ही था कि सीढियों में एक युवक दिखाई दिया। डाक्टर का श्रादेश था कि श्रीधक लोग स्वामी जी के पास न आर्थे। आप को पूरा आराम करने दिया जाय । सेवक के रोकने पर भी उस ने दर्शन करने का श्राप्रह किया। स्वामी जी ने श्रावाज सुनी श्रीर कहा-"कौन है, श्रन्दर श्राने दो !" श्रन्तिम दिन का सन्देश लेकर जिस के आने की इतने दिनों से प्रतीचा कर रहे थे, उस को सीढियों के अपर, घर के द्वार तक, श्रा जाने के बाद खाली कैसे लौटाया जा सकता था ? अन्दर आकर उस ने स्वामी जी से कहा-"स्वामी जी, मैं आप से इस्लाम के मुतिलक कुछ गुफ़्तगृ करना चाहता हूं।" स्वामी जी ने उत्तर दिया—"भाई, मैं बीमार हूं। तुम्हारी दुश्रा से राज़ी हो जाऊंगा तो बातचीत करूंगा।" पानी मांगने पर स्वामी जी के आदेश से सेवक ने इस को पानी पिला दिया।

पानी पीकर भीवर आते ही उस हत्यारे ने मसनद के सहारे बैठे हुए स्वामी जी पर पिस्तौल दाय दी। आंख की एक म्मपक में दो फ़ायर हो गये। लपक कर सेवक ने हत्यारे को पीक्षे से पकड़ा, इतने में उसने तीसरा फ़ायर भी कर दिया। धर्मसिंह ने अपनी जान की ममता छोड़ सामने होकर उसका सामना किया, तो उस पर भी गोली दाय दी गई। रान पर गोली खाकर वेचारा धर्मसिंह अमीन पर लोट गया। हत्यारा भागने की चेष्टा

ों में ही था कि धर्मपाल विद्यालंकार ने श्राकर उसको दवा ों लिया। एक हाथ रिवाल्वर वाले हाथ पर और दूसरा उस पर ें रखे हुए उमको श्राध घएटा दवाये रखा।

लुढ़कते पुढ़कते धर्मसिंह ने मकान के द्वरजे पर पहुंच कर शोर किया तो लोग दौड़े हुए चले श्राय। बिजली की तरह शहर में वात फैल गई। चारों श्रोर मातम ह्या गया। जिसने सुना वही सन्न रह गया। श्रन्छा होने का समाचार सुनते-सुनते सहसा वैसे श्रवसान का समाचार सुनने के लिये कोई तय्यार न था। फिर देहली की हिन्दू आबादी के ठीक वीच नया-वाजार में वैसी दुर्घटना का घटना विश्वास से कुछ परे की चीज़ था। फिर भी लोग दौड़े चले आये। अन्तिम दर्शनों की जाजसा ने जोगों को विञ्हल कर दिया। नया-बाज़ार में जनता की बाढ़ आ गई। बड़ी रात तक वहां वंसा ही दृश्य बना रहा। देहली की सड़कों, वाज़ारों, गिलयों, मुहल्लों, दुकानों श्रीर घरों में — सब जगह और सब के मुंह पर एक ही चर्चा थी। वह दुर्घटना क्या थी, देहली पर कल्पनातीत भयंकर बजापात था। यह (२३ दिसम्बर सन् १६२६—८ पौष सम्बत् १६८३— गुरुवार ) वह दिन था, जिस दिन सूर्य-भगवान ने दिचाया की श्रोर से उत्तर को प्रस्थान किया था और कोई पांच हज़ार वर्ष पहिले महाभारत के मीष्म पितामह ने शर-शंख्या पर पड़े हुए स्वेच्छा से प्राणों का विसर्जन किया था और अब देहली के

भीष्म पितामह, जनता के हृद्य-सम्राट् स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने भारत की प्राचीन आर्थसंस्कृति के कुंब्रेनन में द्वाती : पर गोली खाकर अपने प्राणों का विसर्जन किया था।

डा० चिम्मनलाल किक्कानी, डा० श्रन्सारी श्रीर डा० ब्राव्दुर्रहमान आदि ने परीता की श्रीर शरीर के विलक्क ठंडा होने की सुचना दे दी। रोगी देह तो पहिले ही ठंडा हो चुका था, गरम दवाइयों की गरमी से उसको जनरन गरम रख कर, यमराज के साथ खड़ाई खड़ते हुए, प्रकृति की अवश्यम्भावी घटना ्र को टालने की व्यर्थ कोशिश की जारही थी। वह टल कैसे सकती थी १ पर, उस कर्मशील जीवन को उस बुढ़ापे में भी श्रन्तिम दिन श्रन्तिम सोंस बीमारी के विस्तर पर ही सिसकते हुए नहीं लेना था। श्रिपितु, जीवन की अवश्यम्भावी उस अन्तिम घटना को जीवन से भी श्रिधिक स्कृतिंदायक वना जाना था और इस संसार से जाते-जाते भी कुछ करते हुए ही जाना था । मुँहमांगी मुराद की तरह आपको वीर गति प्राप्त हुई। उकसाये हुए मतान्य धेचारे श्रव्दुल रशीद को क्या मालूम था कि जो कुछ वह करने श्राया था, उससे ठीक उलटा ही होगा । वह नहीं जानता था कि वह अपने उस अधम कृत्य द्वारा इस्लाम की चादर पर कभी न घुलने वाला एक काला दाग लगा जायगा और जिसको वह इंस संसार से मिटाने आया था, उसको सदा के लिये अमर वना जायगां ? निश्चय हीं स्वामी जी को वह अमर-पद प्राप्त हुआ,

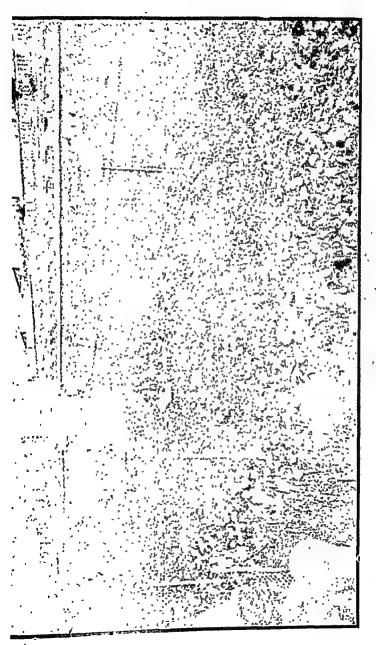

**श्रंब का सम्मान** अङ्ग्निन्द-गिजार से अर्थी के विराट जलस के निकलने की नव्यामी झेन्सी झे

जिसकी खोज में दुनिया पत्थर-पहाड़-कन्द्रा, मन्द्र-मसिल्द-निर्जा और मथुरा-काशी-कावा आदि में भटकती फिरती हैं।

गोली चलने के श्राध घरंटा चाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची। उसके थोड़ी देर चाद सीनियर सुपरिटेग्डेग्ट-पुलिस मार्थन श्रोर रोख नजरल हक श्राये। हत्यारे को सिपाहियों के सुपूर्व कर जांच शुरू की गई। कुछ दिन मुक़दमा चलने के बाद हत्यारे को फांसी की सज़ा हुई। प्रीवी-कौंसिल तक मुक़दमा खड़ा गया। पर, वहां से भी फांसी की सज़ा बहाल रही। इस्लाम को नापाक करने वाले मुसलमानों ने तो हत्यारे को 'गाज़ी' के पद से सुभूषित किया श्रीर प्रीवी-कौंसिल में की गई श्रापील के रह होजाने पर भी स्वामी जी के पुत्र के नाते प्रो० इन्द्र जी ने उसकी फांसी न देकर इस्लाम के हाथों में उसकी किरमत का फैसला ह्रोड़ देने की सन्मित प्रगट की।

स्वामी जी के राव का देहली में भूतो न भावी सम्मान हुआ।

सुदूर प्रदेशों से आकर जोग उसमें शामिल हुए। जिसके लिये
भी देहली पहुँचना सम्भव था, वह सिर पर पर रख आंखों
के वल दांड़ा चला आया। हरिद्वार से गुरुकुल-कांगड़ी के प्रायः
सभी ब्रह्मचारी और कर्मचारी कुल-पिता के अन्तिम-दर्शन करने
देहली आ पहुंचे थे। गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ भी उठ कर देहली
चला आया था। बिलदान के तीसरे दिन शनिवार को अर्थी का
जो विराद जल्म निकला, वह सम्राटों को भी रिमाने वाला

या। जनसमूह का उस दिन देहली में समाना कि श्रा । दो-टाई मील पर नरमुगड ही नरमुगड दीख पड़ते थे। अर्थी इतर-फुलेल और फूलों की वर्षा से इतनी मारी होरही थी कि उसको सम्हा-लना कठिन होरहा था। शहर के मुख्य-मुख्य भागों में घूमता हुआ जलूस सबेरे का चला हुआ दुपहर बाद जमुना के किनारे पहुँचा। अपने हृदय-सम्राट् के नज़्बर शरीर को अग्नि-देव की भेंट कर देहली के निवासी अपने घरों को ऐसे खाली हाथ लौटे, जैसे उनका सर्वस्व ही लुट गया था, जैसे अबोध वालक मां-वाप की असामयिक मृत्यु से बिलकुल अनाथ होगया था ओर जैसे जखपित बनने की आशा में बैठे हुए साह्कार का दिवाला ही पिट गया था।

## १४ सिंहावलोकन

स्वामी जी को जीवन की जिस अन्तिम घटना से अमर-पद्
प्राप्त हुआ और जिसने आपकी मृत्यु को कर्मशील जीवन से भी
अधिक स्कृतिंदायक बना दिया, उसी से आपके सम्बन्ध में एक
निराधार अम भी पदा हो गया और आपके उत्कृष्ट सार्वजनिक
जीवन पर उस साम्प्रदायिकता का एक परदा भी पड़ गया,
जो आप में लेशमात्र भी नहीं थी। इसी दृष्टि से आपका देहावसान
असामियक था और मृत्यु ने आपके लिये 'अञ्डुलरशीद' को अपना साधन बना कर स्पष्ट ही आपके साथ छल-

कपट से काम लेते हुए विश्वासघात किया था। जिस देश में मनुष्य-जीवन का श्रीसत २३ वर्ष हैं और नेताओं के लिये श्रायु की अवधि अधिक से अधिक ५० वर्ष है, उस देश में ७०-७२ वर्ष की आयु प्राप्त करना और जीवन की अन्तिम घड़ी तक भी लोंकसेवा करते हुए ही प्राया न्योद्धावर करना एक असाधारया घटना है; ऐसे जीवन का अन्त असामयिक नहीं है। फिरं 'श्रब्दुल रशीद' सरीखे दीवाने श्रीर मतान्ध किस समाज, जाति तथा देश में नहीं हैं ? भाषा तथा भावों को श्रनाचार का साधन वना कर अपने धर्म की सेवा कौन कर पाया है श्रीर किसने इस प्रकार श्रपनी जाति का सिर ऊंचा किया है ? शुद्धि-संगठन श्रीर तवलीग-तंजीम की श्राड़ में भःरत के इतिहास, आरत के महा-त्माश्रों श्रौर मनुष्य जाति के पथप्रदर्शकों की जो छीछालेंदर की गई थी, उससे किसी उच ब्राद्शे की प्राप्ति क्या हो सकती थी ? उससे तो इस देश में 'श्रव्दुल रशीद' सरीखे दीवाने ही पैदां हो सकते थे। मृत्यु ने 'श्रव्दुलं रशीद' को श्रपना साधन बना कर मज़ह्वी-पागलपन की ओर आंखें मृंद कर दौड़ते हुए भारतीयों के पैर में भयानक ठोकर लगा उनको सचेत ही किया था। मृत्यु के मुख से स्वामी जी को सुरिचत वाहर निकाल लाने वाले डा० श्रन्सारी के मुकावले में 'श्रन्दुल रशीद' को खड़ा करके मृत्यु ने जो शिलाप्रद दृश्य उपस्थित किया था, प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने उसका कितना सुन्दर चित्र श्रोंकित किया था ?

. श्रापने लिखा था-"भाग्यों का चक्र यह है कि एक मुसलमान ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया और दूसरे ने तमंचे के घाट उतार दिया। परमात्मा की श्रद्भुत लीला ऐसे ही रूपों में श्रपने को प्रगट किया करती है। डा० श्रन्सारी श्रौर श्रन्दुल रशीद मनुष्य जाति के रोशन और स्याह पहलुओं के दो नमुने हैं। श्राने वाली सन्ताने दोनों से उपदेश प्रहण किया करेंगी।" 'श्रव्दुल रशीद' के पीछे समस्त मुसलमान जाति को डा० श्रन्सारी के रहते हुए कैसे 'वहशी' या 'वरवर' कहा जा सकता है ? जो मुस्लिम-सभ्यता डा॰ अन्सारी, मौलाना भ्राज़ाद, स्वर्गीय हकीम साहब श्रादि को जन्म दे संकती है, उसको जानने तथा समझने की सहृदयता, त्तमता और निर्पेत्तता अपने अन्दर पैदा किये विना, कैसे एका-एक उसकी निन्दा की जा सकती है ? प्रवोध वालक जमीन से ठोकर खाकर गिरने के बाद जमीन को ही मारता और दुगुनी चोट खाता है। क्या हम को भी वैसा ही अबोध वन कर दुगुनी चोट खाने की मूर्खता करनी चाहिये ? 'झब्दुज रशीद' तो मृत्यु का साधन या बहाना ही था, इसलिये सब रोष, द्वेष और क्रोध मृत्यु पर ही पूरा करना चाहिये। — श्रौर मृत्यु भी क्या है ? मनुष्य की श्रपनी कमजोरी का नाम ही मृत्यु है। वह पेड़, जिसकी जर्डे इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि वे तेज हवा का मोंका सहन नहीं कर सकतीं, गिर कर नष्ट हो जाता है। हिन्दू-समाज यदि दुर्गति, श्रयःपात श्रौर मृत्यु से बचना चाहता है तो उसको

श्रपनी एक-एक कमजोरी को परख-परख कर दूर करना होगा।
नहीं तो मृत्यु नहीं टलेगी। वह श्रवश्य श्रायेगी। मले ही वह
कौरव-पायडवों के युद्ध, यादव-दल के सर्वनाश, महमृद गज़नवी
के श्राक्रमण श्रीर विदेशी राजसत्ता में से किसी भी रूप में क्यों
न श्राय ! स्वामीजी के संगठन तथा शुद्धि के श्रान्दोलन का यही
सन्देश था। मुस्लिम-द्वेष के शब्दों में उसका श्रथं करना सत्य
की स्पष्ट हत्या श्रीर वस्तुस्थिति का जान-वृक्ष कर विपर्यास
करना है।

मनुष्य के वाहर के कार्य उसके भीतर की भावना के निद्शेक हैं। अनुकरण भीतर की भावना का होना चाहिये, बाहर के कार्यों का नहीं। भावना स्थिर वस्तु है, बाहर के कार्य नश्वर हैं। भावना शुद्ध और पवित्र है, बाहर के कार्यों पर परिस्थिति का मैल चढ़ा रहता है। भावना ही आदर्श है, कार्य तो उसकी ओर केवल संकेत करने वाले हैं। स्वामीजी की जीवनी का पारायण करने वालों को उनकी भावना की तह तक पहुंचने का यत्न करना चाहिये और उसी को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिये। स्वामीजी के व्यक्तिगत और सार्वजिनक जीवन की भावना को नहस्वर्य, सत्य, श्रद्धा, तप तथा त्याग के शब्दों में व्यक्त कियां जा सकता है। युवावस्था की स्वच्छन्दता के बाद भी ब्रह्मचर्य की ऊंची से उंची साधना का सफल परीचण स्वामीजी की जीवनी है और समाज में उसकी स्थापना के लिये किये गये यत्नों का

सार 'गुरुकुल कांगड़ी' है। उनके सत्य श्रीर श्रद्धा के सम्बन्ध में विश्व-कवि रवीन्द्र ने ठीक ही लिखा था—"सत्य के प्रति निष्ठा का श्रादर्श श्रद्धानन्द इस दुर्वेल देश को दे गये हैं। सत्य के प्रति श्रद्धा के उस श्रद्धानन्द को उनके चरित्र के सध्य हम सार्थक श्राकार में देख सकते हैं।" तप और त्याग का ही यह परिगाम था कि ववासीर, खांसी, जुकाम तथा हरनिया और अन्तिम वर्षों में ब्राइड डिसीज़ से घिरे हुए होने पर भी आप १२ महीने श्रौर २४ घएटे कमर कस कर तैयार रहते थे। इस तपस्वी जीवन ंसे ही तो आपको ऐसा डील-डील और स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था ं कि 'पोस्टं मार्टम'-करने वाले डाक्टर भी श्रापकी शव-परीका करके हैरान रह गये थे। शरीर का श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग हष्ट-पुष्ट श्रौर मज़बूत था। व्यक्तिगत जीवन का यह चित्र किसके लिये आदशे नहीं हो सकता ? वैसे भी धर्म, समाज, साहित्य, शिला, राज-नीति श्रादि के सभी चेंत्रों में श्रापकी निष्ठा, लगन, विद्वत्ता, चरित्र तथा दृढ़ता को श्रादश बनाया जा सकता है । निर्भीकता की आकृति, साहस के अवतार, सचाई के धनी, संयम के उपासक, ब्रह्मचर्य के ख्राकार, स्वाभिमान की मूर्ति, स्वदेशाभिमान की प्रतिमा, राष्ट्रीयता की ज्योति, भारतीय संस्कृति के पुंज - उस दिवंगत श्रादर्श महापुरुष को बार-बार-हज़ार वार-नमस्कार है।







श्चिष्य के अनन्य मक्त श्री० जुगलकिशोर जी विड्ला

इन्द्रं विद्यावाचरपति अि मुन्गीराम जी के कोटे पुल

